# वन्दी जीवना

( तीनों भाग ) उत्तर भारत में ऋान्ति का उद्योग

शचीन्द्रनाथ सान्याल

<sub>बनारसीदास चतुर्वेदी</sub>

1963 त्र्यात्माराम एण्ड संस; दिल्ली-6

#### BANDI JEEWAN

by

Shachindra Nath Sanyal Rs 10.00

COPYRIGHT @ 1963, ATMA RAM & SONS, DELHI-6

प्रभारतक रामलाल पुरी, संघालक धारमाराम एण्ड सम कास्त्रीरी गेट, दिस्ती-6

शास्त्रार्थे श्रीत सास, नई दिल्ली विश्वनियात्रय सेख, समर्थगड पीडा सासा, जवपुर गार्ज सास नेट, जालन्यर वेवमपुल सेड, नेसठ गारामास, लयनट-6 समहोट, वेदसाहद

मूल्य : दम रूपण् संस्करण: 1963

मुद्रक राष्ट्रगापा भिटसँ दिल्ली-6

### अनुक्रम प्रकाशकीय

## भूमिका

निवेदन क्रान्तिकारी बचीन्द्र सान्याल का ग्रात्मचरित्र : सम्पादक

प्रथम माग

।. ग्रात्म-समर्पण योग 2. पूर्व परिचय

3. सिक्ख दल का परिचय 4. पंजाब-यात्रा

5. काशी में पुलिस के साथ सम्बन्ध

6. भाव और कर्म

7. फीज की बारकों में 8. वंजाव की कया

9. काशी केन्द्र की कहानी 10. विश्वासधात ग्रीर निराशा

द्वितीय भाग

(7-8)

(9-22)(23-25)

(27-40)

1

3

8

17

30

37

39

46

55

69

77

84

99

2 काशी ग्रंचल की कहानी

3. दिल्ली में

पहली निष्फलता के बाद

## प्रकाशकीय

भारत के उन महाप्राण वीर देशभक्तों के जीवन तथा कार्यों का इतिहास प्रभी तक लगभग ग्रप्रकट ही है, जिन्होंने सस्ववल के सहारे स्ववेश को विदेशों दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। महाशक्तिशाली विटिश साम्राज्य से मोर्चा लेनेवाले स्वतंत्रता के इन सैनिकों की जीवन-कथाएँ इतनी शौर्यपूर्ण ग्रीर त्याग-विल्वान की भावनाशों तथा घटनाओं से परिपूर्ण हैं कि एक उत्कृष्ट काव्य की भांति हृदय पर स्थागी प्रभाव डालती हैं। हमारे इतिहास की यह ऐसी ग्रमूल्य निधि है, जो ग्रुग-गुगों तक हमें प्ररुण देने की सामर्थ्य रखती है।

'शहीद प्रस्य माला' के ग्रन्तगंत प्रकाशित प्रस्तुत प्रस्य 'वन्दी जीवन' हमारे इस कान्तिकारी ग्रान्दोलन के इतिहास को वह भाग है, जिसमे उन रहस्यात्मक रोमांचकारी घटनामों का अत्यन्त सजीव और प्रामाणिक विवरण है, जिनके कारण एक दिन भारत के विदेशी शासकों की नींद हराम हो गई थी। 'वन्दी-जीवन' के लेखक श्री श्रचीम्द्रनाय सान्याल ने स्वयं इन घटनामों में प्रमुख भाग लिया था। वीरश्रेष्ट रासिबहारी बोस के साहिने हाय के रूप में इस क्रान्ति संघर्ष के मंचालन का उत्तरदायित्वपूर्ण भार उन पर था, जिसे उन्होंने बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ निवाहा था, तथा इसके लिए कालान्तर में बड़ी भीषण श्रादतगर श्रवीन्द्र बाबू को सहन करनी पड़ी थीं। यही कारण है कि कातिकारी ग्रादतगर श्रवीन्द्र बाबू को सहन करनी पड़ी थीं। यही कारण है कि कातिकारी ग्राह्मों का का यह घटनाकम उन्होंने ऐसी मर्मस्पर्शी भाषा में लिखा है कि श्रवेक वर्षों तक कालिकारी श्राह्मों का अपने मार्प्स में श्रीक्षित करने के लिए इस प्रस्थ का उपयोग किया जाता रहा है। यह प्रस्थ ग्राज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व दो भागों में हिन्दी में प्रकाशित हुमा श्रीर प्रकाशित होते ही जब्द कर लिया गया। फिर भी इसके ग्रवेक संस्करण प्रकाशित होते रहे ग्रीर हार्यो-हाय विकते

| 3.  | मातृभूमि की गोद में                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | बन्दी साथियों की चिन्ता                                                        |
| 5.  | मि॰ सैण्ड्स भीर वैरिस्टर चटजी                                                  |
| 6   | चेम्सफोर्ड सुघार गौर श्रसहयोग                                                  |
|     | जमशेदपुर में मजदूर संगठन                                                       |
| 8.  | क्रान्तिकारी दल का पुनगंडन (1)                                                 |
| 9   | कान्तिकारी दल का पुनर्गठन (2)                                                  |
| 10. | श्री मोतीलालजी, जवाहरलालजी तथा भी सी० घार० दास से भेंट                         |
| 11. | उत्तर मारत में दल का विस्तार                                                   |
|     | फान्तिकारी दल <b>धौर</b> कम्यूनिस्ट                                            |
| 13. | अनुशीलन समिति का सहयोग                                                         |
| 14. | गृह-त्याग                                                                      |
| 15. | फिर बंगाल में                                                                  |
| 16  | भादशों का संघर्ष                                                               |
|     |                                                                                |
|     | परिवािष्ट                                                                      |
|     | कुछ पूरक सम्म : रतनलाल बंसल<br>शाहिरज बम बाल्ड 393, रामांकमोहन हाउरा 394, राज् |

्वृतीय भाग

\* 341

4. बंगाल में

6. परिणाम

T 

बर्मा की कहानी

1. रिहाई की सुचना

कालेपानी से विदाई

7. विष्लव का प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ ?

त 396, राहीद मोतीचन्द भीर जवबन्द 397, गर

श्रीर अन्त 404, मुस्लिम क्रान्तिकारी दल का इतिहास 406, प्रथम दिवनपुद्ध श्रीर मुस्लिम क्रान्तिकारी 409, अफगानिस्तान की स्थिति 410, जमायते सिया-सिया 411, सरहृदी कवीले 412, मीलाना उनेदुल्ला सिंधी 413, काबुल में आजाद हिन्द सरकार 414, अमीर ह्वीयुल्लालों का विश्वासपात 415, टर्की सरकार से सम्पर्क 415, आजाद हिन्द तरकार के मिश्रन 416, रेशामी पत्र 417, आजाद हिन्द सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण 418, ह्वीयुल्लालों की हत्या 418, अफगानिस्तान का भारत पर आक्रमण 419, सन्धि 420, बलूव श्रीर कालिकारी 420, आली अहमद सिद्दीकी 421, मुलविष कुमुदनाय मुलर्जी 422, वंगाल में बिद्रोह की तैयारी 423, रासविहारी का भारत-त्याग 424, विदेशों में भारतीय जासूस 426, भारतीय क्रान्ति-

कारियों द्वारा धन्तर्राष्ट्रीय संकट 428, मारत छोड़ने से पूर्व थी सुभाप कासेनाओं से सम्पर्क 430, मारत के राष्ट्रीय नेता और कान्तिकारी 432, श्री शचीन्द्र की

शेप कहानी 435

हत्या का प्रमास 399, श्री प्रतापसिंह 400, मुखबिर कृपालसिंह 402, करतार-सिंह ग्रादि की गिरफ्तारी 404, कृपालसिंह की हत्या 404, गदर पार्टी का जन्म

#### प्रकाशकीय

भारत के उन महाप्राण वीर देशभक्तों के जीवन तथा कार्यों का इतिहास प्रभी तक लगभग श्रप्रकट ही है, जिन्होंने शस्त्रवल के सहारे स्वदेश को विदेशी दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। महाशक्तिताली विदिश साम्राज्य से मोर्चा लेनेवाले स्वतंत्रता के इन सैनिकों की जीवन-कथाएँ इतनी शौर्यपूर्ण शौर त्याग-बिलदान की भावनाओं तथा घटनाओं से परिपूर्ण हैं कि एक उत्कृष्ट काव्य की भौति हृदय पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। हमारे इतिहास की यह ऐसी श्रमूल्य निधि है, जो ग्रुग-ग्रुगों तक हमें प्रेरणा देने की सामर्थ रखती है।

'शहीद ग्रन्य माला' के अन्तर्गत प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ 'बन्दी जीवन' हमारे इस कान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का वह भाग है, जिसमें उन रहस्वात्मक रोमांचकारी घटनाओं का अत्यन्त सजीव और प्रामाणिक विवंरण है, जिनके कारण एक दिन भारत के विदेशी आसकों की नींद हराम हो गई थी। 'वन्दी-जीवन' के लेखक थी शवीन्द्रनाय सान्याल ने स्वयं इन घटनाओं में प्रमुख भाग निया था। वीरश्रेट्ड रासिबहारी वोस के दाहिने हाथ के रूप में इस कान्ति संघर्ष के संचालन का उत्तरदायिस्वपूर्ण भार उन पर था, जिसे उन्होंने बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ निवाहा था, तथा इसके लिए कालान्तर में बड़ी भीवण यातनाएँ श्वीन्द्र बाबू को सहन करनी पड़ी थीं। यही कारण है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का यह घटनाक्रम उन्होंने ऐसी मर्मस्वर्धी माण में लिया है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का यह घटनाक्रम उन्होंने ऐसी मर्मस्वर्धी माण में लिया है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का यह घटनाक्रम उन्होंने ऐसी मर्मस्वर्धी माण में विद्यात करने के लिए इस ग्रन्थ का उपयोग किया जाता रहा है। यह ग्रन्थ आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व दो भागों में हिन्दी में प्रकाशित हुमा और प्रकाशित होते ही जब्द कर लिया गया। फिर भी इसके ब्रनेक संस्करण प्रकाशित होते रहे और हायों-हाय विकते

गए। प्रव बहुत वर्षों से यह ग्रन्थ स्त्राप्य था।

'बन्दो जीवन' के प्रस्तृत संस्करण में पूर्व प्रकाशित दो भागों के मतिरिक्त

वह तीसरा भाग भी है, जो ग्रभी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हो सका था।

की ही भॉति 'बन्दी जीवन' का भी हार्दिक स्वागत करेंगे।

इसके साथ ही 'कुछ पूरक तथ्य' शीर्षक से एक पृथक् अध्याय भी है जिसमें ग्रन्य में वर्णित घटनाश्चों का वह न्योरा दिया गया है, जो अंग्रेजो के शासनकाल में नहीं दिया जा सकता था। हमें बाशा है कि पाठक 'शहीद ग्रन्थ माला' के श्रन्थ अन्यों

## प्रथम संस्करण की मूमिका

किसी समाज को पहचानने के लिए उस समाज के साहित्य से परिचित होने की परम श्रावश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिफलित हमा करती है। माज भारत घ्वंस और निर्माण के बीच क्रमश: प्रपनी सार्यकता को खोजता फिरता है, ग्रत: भारत का समाज यदि सजीव होगा तो भारत के प्राणों की इस ग्रशान्ति का चित्र उसके साहित्य में ग्रवस्य ही श्रपने प्रतिबिम्ब को म्रकित कर देगा। हम भारतवासी ग्राज यह नहीं जानते कि इस ग्रशान्त ग्रटट गति का वेग कितना प्रचण्ड है, किन्तु हमारे परचातु ग्रानेवाली पीढी इस गति के वेग को बख्वी वतला सकेगी। भारत के इस ध्वंस और निर्माण के उद्योग के बीच जितनी बड़ी शक्ति का स्फूरण हो रहा है उसके स्वरूप को जानने का समय शायद श्रभी श्राया नहीं । इस बनाव-विगाह का एक चित्र---भले हो वह ग्रस्पब्ट ग्रौर मलिन हो--भारत की इस भाग्य-परीक्षा की एक धुंधली-सी छाया श्राज भारत के साहित्य में भी घीरे-घीरे प्रकट हो रही है। इसी से 'निवी-सन-काहिनी', 'कारा-काहिनी', 'ढीपान्तरेर कथा', 'निर्वासितेर ग्रात्म-कथा' ग्रीर 'बांगलाय विप्लब-वाद' आदि ग्रन्थ बंग भाषा के साहित्य में क्रमशः प्रकाशित हो रहे हैं। भारत के प्राण ग्राज जैसे कुछ खटपटा रहे हैं, उस खटपटाहट (ग्रसान्ति)का परा स्वरूप उसके साहित्य में प्रकाशित नहीं हो सका; यभी नहीं हुया तो न सही. कमशः भागे होगा । 'निर्वासितेर भात्म-कथा' इत्यादि पुस्तकें जिस श्रेणी की हैं उस श्रेणी के अन्तर्गत मेरी यह पुस्तक 'बन्दी जीवन' भी है। इस श्रेणी की कई पुस्तक जब पहले से मौजूद भीं तब फिर यह 'बन्दी जीवन' मैंने क्यों तिखी ? इसका विशेष कारण सुन लीजिए।

युक्त सामान्य । मुक्ते यह कहना है कि सजीय जातियों में छानबीन करने की प्रवृत्ति बहुत

प्रयस होती है। इस जांच-पड्ताल करने की अवृत्ति के कारण ही सजीद जातियाँ ग्रपने समाज के रत्ती-रत्ती समाचार के लिए चौकन्नी रहती हैं। शायद एक देहाती के बेदाग वंश-वृक्ष का पेड़-पत्ता जानने में किसी ने अपनी सारी उम्र इस धाशा से बिता दी थी कि इस प्रकार तथ्य संग्रह कर देने से कदानित किसी दिन किसी की वंशानुकम की धारा का पतालगाने में सुभीता हो जाय। भारत के वर्तमान समाज की भीतरी वेदना का परिचय, उसका परिमाण और उसका कारण जानने का समय बया सभी तक उपस्थित नहीं हुआ ? उस भीतरी वेदना-दरें दिल-को हटा देने की इच्छा से भारत में जो धिभनव ग्रान्दोलन ग्रारम्भ हुगा है वह मान्दोलन कितना व्यापक भीर गम्भीर है, कहाँ-कहाँ पर उसमें कीर-कसर भीर भूल-चुक रह गई है, वह बान्दोलन किस परिमाण में सार्थक हुआ श्रीर कितना ग्रपूर्ण रह गया है तथा उसमे यह श्रध्रापन वर्षो रह गया—इन सोरी वातों का जान लेना वया प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य नही ? इन सारी बातों को जानने के लिए इस ढंग की बहुतेरी पुस्तकों के प्रकाशित होने की झावस्यकता है जिस ढंग को कि यह पुस्तक 'बन्दी जीवन' है। ऐसी-ऐसी जितनी पुस्तक प्रकाशित होंगी मुख्य विषय को समभना उतना ही घासान हो जायगा । मेरा बनतब्य यह है कि 'नारा-काहिनी' के ढंग की जितनी पुस्तकें प्रकाशित

सरी वनताव्य यह हा कि वाराजनाहां ने कर्य को जितना पुस्तक प्रकाशित हुई हैं जनमें प्रार्थित वाबू की 'कारा-काहिंगी' और वाबू निर्कानिकारी-किशोर-सिंधित वंगालाय विप्तन -वार्य नामक पुस्तक मुम्ने सर्वश्रेष्ठ जेंची। हो, ग्रार्थित वाबू ने सिर्फ कलकत्ते के कारागार की ही क्या निर्का है भीर में वाहुता हूं कि लाहीर, वनारस, कलकत्ता और अण्डमन की वार्ते इसी ढंग से लिखूं तथा इस सितिसिले में वंगाब, युनत-प्रदेश, वंगाल पौर मंग्रेज-शासित भारत के अग्यान्य प्रदेशों के मानव-चरित्र की भी योड़ी-चहुत चर्चा करूं। सच पूछी तो 'वंगालाय विस्तव-वार्य' के लेखक ने वे वार्ते जो कि मुक्त कहनी हैं, भी प्रपेशा कही मच्छे ढंग से प्रकट कर से हैं। गापा पर यदाप मेरा उनकी भीति भिष्कार नहीं है, किर भी प्रभा तक बहुतेरी बार्ते प्रकट करने को रह गई है, वंगाल की बार्तों का वर्णन करते साम हो में उनकी चर्चा करना चाहता हूं। मैं वजूबी जानता हूं कि भाषा की दृष्टि में में सुन्दर नहीं निष्क सका; भीर इस दृष्टि से तो उपन्द साबू की पुस्तक से साथ रिगीको भी पुस्तक टकरर सेने योग्य नहीं। ताना देने भीर मजाक करने की ऐसी कुमसता बंगाल में करावित्र ही विस्ती धीर सेवल में हो। उनेप्र

बाबू निस्सन्देह बंगाल के शवितवाली लेखक है। किंग्तु उनकी 'श्रात्म-कथा' में बहुत ही गुरुतर विषयों की श्रालीचना भी विलकुल साधारण रीति पर की गई है, मानो उनका उसी में कोतुक है। इसी कारण 'निवासितेर श्रात्म-कथा' चित्ता-कथंक होने पर भी मर्मस्पित्ती नहीं हुई। श्रीर वारीम्द्र बावू की 'द्वीपान्तरेर कथा' में जो भाग उपेन्द्र वावू का लिखा हुआ है वही मुफ्ते श्रच्छा लगा। उनत पुस्तक का श्राधे से भी अधिक शंत उपेन्द्र वायू का ही लिखा हुआ है। वायू वारीम्द्र कुमार घोप ने यद्यपि लिखा यही है कि "यह से मुखों की एक ही बात है" किन्तु यह सभी की समफ में श्रा जाता है कि यह दो मुखों की साफ-साफ प्रत्मार अलग वात हैं। वारीम्द्र वायू के लिखे हुए श्रंग में, बोच-बोच में यद्यपि खासा कवित्त्व है, तथापि, सच तो यह है कि उसमें भी विष्तव वादियों की मर्म-कथा प्रकट नहीं हुई। इसके सिवा इसमें इस द्वीपान्तर की कथा की बहुतेरी बातें श्रासानी से दबा दी गई है। ऐसा क्यों हुशा है, इसका विचार ययास्थान करने की इच्छा है।

धन्दी जीवन' के इस खण्ड में यही लिखने की चेप्टा की गई है कि यूरोप के महायुद्ध के समय भारत में कान्ति की कैसी-चया तैयारी की गई थी। रौलट-रिपोर्ट में तो इसका यह पहलू बिलकुल ही छिपा दिया गया है परन्तु 'टाइम्स हिस्ट्री प्रॉफ दी ग्रेट वार' (Time's History of the Great War, volume dealing with India) नाम की पुस्तक में इसका योड़ान्सा उल्लेख घा गया है। माना कि क्रान्ति की इस तैयारी का उपयोग नहीं किया जा सका, फिर भी सफलता या विफलता के वृष्टिकोण से इसकी महानता का फैसला करना ठीक नहीं। पितामह भीटम का महत् वरित्र वर्या कुरक्षेत्र के महा संग्राम में उनकी हार-जीत पर प्रवलिद्धत है?

इस पुस्तक के दूसरे सण्ड में यह बतलाने की इच्छा है कि युद्ध खिड़ने के पूर्व भारतीय विष्तववादियों की क्या दगा थी भीर उनके मन की गति ने किस-किस प्रकार श्रायात लगने से कैसा-क्या भाव धारण किया था। इसके पश्चात् नेरे फरार हो जाने की दशा, फिर गिरफ्तार होने भीर मुकदमा चलने एवं 'वन्दी जीवन' का वर्णन करने का विचार है। मेरी गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी भारत भीर बमां में जिस प्रकार फान्ति की गुद्ध योजना की जा रही थी उसका भी वर्णन करने का मेरा इरादा है।

सुना है कि वारीन्द्रकुमार के साथी उल्लासकर दत्त ग्रण्डमन टापू मे कहते

ये कि "यह गलन लोगों से काम गई। है, में हाय घोर मौस सो जाएंगे ही इसके सिवा चमड़ी से इनकुषी मदकर मजाएंगे।" ऐसे सहत सोगों के हान से मुक्ते की स्टब्सारा मिया था, हमका भी मध्य में मध्य करने की सिवाया है। वीवन में गरह-सरह भी चीट मध्ये से सी मिया में मज की पथा दया हुई, उसकी एक यात में मज की पथा दया हुई, उसकी एक यात में मज कहा का प्राच्या हुई, उसकी एक यात में मज कहा स्वाय हुई, उसकी एक यात में मज कहा प्राच्या है। भी धामी तक यह घारणा है कि यह पुरतक साम स्वयं में स्वाय उस की साम मान स्वयं मुख्य की किया मंत्र है। विच्या करने मिया मंत्र है। विच्या करने मिया मंत्र स्वयं साम साम साम मिया मुख्य में सिवा, किया मो भी में मिया करने में पूर्ण नहीं कर साम भी स्वयं मुख्य में सिवा, किया को भी में मिया करने में पूर्ण नहीं कर साम में

25 धनस्त, 1922 यःतकता

—शबीरद्रशाम शास्याम

#### चतुर्थ संस्करण की भूमिका

धात में 16 साल महींव 'यन्त्री जीवम' का लिक्का आरम्भ किया था । 'मंथी जीवन' के प्रथम संस्करण की मूमिका में मैंने लिखा था 'मंथी अभी तक मह धारण है कि यह पुराक तीन परणों में ममाला होगी, लेकिन कमेंदोत्र की विवास उपकारों में महकर में पहीं कह तकता कि द्वा पुराक का कियाना भंज लिए वाउँना। कारण भाग तक जितने काम मैंने भवी होग में लिए, किसी की भी मैं मियिक रूप में पूर्ण नहीं कर पाया ।' में मायब क्याकरा में के हुए 25 प्रमास्त, मार्थ '22 के दिन मैंने लिमे थे। महुट की काम पूर्ण है कि दस गुराक के दो आग भी में मार्थ करात की साथ मार्थ भी मार्थ करात की साथ मार्थ भी मार्थ करात की साथ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ की साथ मार्थ करात की साथ मार्थ करात की साथ साथ मार्थ की साथ मार्थ करात की साथ मार्थ करात की साथ साथ मार्थ की साथ मार्थ करात की साथ साथ है।

मैं करवरी, तम् '20 में बण्डमन ने घोटा। घोटकर भावाजी एवं आइयों के धमुरोध ते हैंटे बमवाने के काम में फीन गया। किसी कारवार में फीन ने निवामी उन्त्रभरों में आन फीन जाती है उमको मुन्त्रभरों ही जान सबसा है। इसी उत्तरभरों में आन फीन जाती है उमको मुन्त्रभरों ही जान सबसा है। इसी उत्तरभरों के हुए मैंने 'बरदी जीवन' विकास प्राप्त किया। इसके चोड़े ही दिन थाद का (21 के घूम में मैं जमतेदगुर में महदूर मेंगटन के कार्य में छम मुमा।

मेरी इच्छा तो यह यो कि मैं बन्दी-जीवन को घीरे-घीरे लिखता जाऊँ लेकिन मेरे एक मित्र श्री हेमन्तकुमार सरकार जबर्दस्ती मेरी हस्तलिखित पोषी को प्रकाशनार्थ ले गए। उस समय हेमन्तकुमार देशवन्धु सी० ग्रार० दास के विस्वस्त ग्रनुयापियों में थे। सी० धार० दास के सम्पादकत्व में 'तारायण' नाम का एक 
मासिक-पत्र निकलता था। हेमन्तकुमार इस मासिक-पत्र का संचालन-भार लिये 
हुए थे। मुफ्ते विस्वास नहीं था कि मेरा लेख प्रकाशित करने के योग्य है। हेमन्तकुमार ने मुक्ते श्राश्वासन दिया कि मेरा लेख काफी श्रच्छा है, ग्रीर इसे वे 'तारायण' में अवस्य प्रकाशित कराएँगे। इस प्रकार से जीवन में सर्वप्रथम मैंने तिलना 
ग्रारम्भ विदय।

लेकिन मैं प्रधिक नहीं लिख पाया-या कि इसी बीच में मासिक-पत्र में मुफे प्रति मास नियमित रूप से लेख देना पड़ा। इधर मजदूर संगठन के काम में तो दिन-रात व्यस्त रहता ही या, इसलिए इस पुस्तक को वांछित रूप से तो नहीं ही लिख पाया।

माज जब पून: इस पुस्तक का सम्पादन करने बैठा हूँ तो सहस्रों प्रकार की वातों मेरे मन में झा-माकर प्रपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ी पढ़ रही हैं। बात यह है कि काल के प्रवाह से भारत में झाज नई-गई बातें पैदा हो रही है, नये झादशों के इन्द्र के कारण भारत के राष्ट्रक्षेत्र में आज तरह-तरह की उलक्षतें पैदा हो रही है। जिस समय मैंने सब्ध्रयम राजनीति में कार्य करना प्रारम्भ किया था उस समय भी कम उलक्षतें ने पी, लेकिन झाज उन उलक्षतों को पूरा करके झव मुक्ते दूसरी उलक्षतों का सामग करना पढ़ रहा है। इन दोनों गुगों की उलक्षतों में जो अन्तर है उसे समक्ते विना मेरी वर्तमान परिस्थिति को कोई समक्त नहीं सकता, एवं आधुनिक गुग के आदर्श-तद हन्दों का स्पट्टीकरण किए बिना ग्राज मैं इस पुरत्तक की भूमिका ठीक तरह से नहीं लिख सकता।

यहाँ पर जीवन की कुछ गूढ़ बातें कहना धावश्यक हो गया है। यदापि में यहाँ अपनी धाप बीती नहीं लिखना चाहता, तो भी मुक्ते धपनी मानसिक स्थिति कर कुछ ग्रंच यहाँ पर सोलना ही पड़ेगा।

जब में बालक ही या, तभी से नाना कारणों से मैंने संकल कर निया या कि भारतवर्ष को स्वाधीन किया जाना है और इसके जिए मुक्ते सामरिक जीवन व्यतीत करना है। सर्वप्रथम यह भावना भेरे मन में कैसे श्राई इसका भी एक छोटा-सा इति-

हास है, अन्य स्थान पर इसकी चर्चा मुभे करनी पड़ेगी। जिस समय कान्तिकारी भावना को लेकर मैंने सर्वप्रयम बनारस में संगठन प्रारम्भ किया था, संयोगवश इसी समय करीब-करीब मेरी ही उन्न के एक नवीन युवक के साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। यह नवीन युवक अभी कलकत्ता से आये हए थे। ऐसी मित्रता कैसे उत्पन्न होती है यह एक रहस्य की वात है। नवीन भावनाओं की तरह सहसा किसी एक दिन ऐसे मित्र जीवन-पथ में आकर खड़े हो जाते हैं। पहले ही दर्शन में यह प्रतीत हो जाता है कि यह मेरे बड़े प्रियजन है। मोल-भाव करके दुनिया की चीज़ें खरीदी जाती हैं, लेकिन जीवन की जो श्रेष्ठ सम्पद है वह यों ही मिला करती है। इस प्रकार से जीवन के एक महानु ग्रवसर पर मैंने इस तरह से यों ही ग्रपने मित्र को पाया था-लेकिन थोड़े ही दिनों मे जीवन के ग्रादर्श को लेकर इनके साथ मेरा मतभेद उत्पन्न हुमा। मैं तो पहले ही संकल्प कर चुका था कि भारत को विदेशियों के हाथ से मुक्त करूंगा और इस महान कार्य को सम्पन्न करने के लिए गोपनीय रूप से जनवल एवं अस्त्रवल संग्रह करना पड़ेगा। उस समय शिवाजी को मैं ब्रादर्श पुरुष समम्प्रेने लगा था। पिताजी जब पूछते थे कि तुम धारे चलकर क्या करोगे. तो मैं कहता था कि मैं शिवाओ वर्तुगा, नेपोलियन की तरह मैं जीवन विताना चाहता है। लेकिन अब मेरे मित्र ने मेरे मन में एक भीषण उलभन पैदा कर दी। हम लोगों की ग्रवस्था उस समय पन्द्रह-सोलह साल की थी। इसी उम्र में मेरे मित्र ने संन्यास का आदर्श पसन्द कर लिया था, जिसका अर्थ होता है समाज-सेवा के काम से धलग होकर व्यक्तिगत साधना मे जीवन व्यक्तीत करना । मेरे लिए सामाजिक कर्म की छोड़ना एक प्रकार से ग्रसम्भय-साथा। लेकिन मेरे मित्र ने मुक्ते यह समक्ताना चाहा कि मनुष्य का श्रेष्ठ ग्रादर्श है जीवन में ईश्वर की उपलब्धि करना। ईश्वर का साक्षात्कार हुए विना हम जो कुछ भी करेंगे चससे समाज का यथार्थ कल्याण होगा या नहीं यह कहना कठिन है। सत्य की भ्रमभूति हए बिना हम कैसे ठीक रास्ते को श्रस्तियार कर सकते हैं? ईश्वर का साक्षात्कार होने के परचात् ही हम ययार्थ कर में समक्त सकते हैं कि क्या सत्य है धौर क्या ग्रसत्य, क्या कल्याणकारी है श्रीर क्या ग्रमंगलप्रद । ईश्वर का साक्षात-किए विनासमाज का कल्याण करने जाना मानो भन्धे होकर, प्रन्धे को रास्ता ं दिखलाना है। ईश्वरका साक्षात्कार करने के पश्चात् ईश्वर की माजा से, ईश्वर की इच्छानुसार जब हम समाज की सेवा में लगेंगे तभी हमारी समाज-सेवा सार्धक

हो सकती है। भ्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए मेरे मित्र ने स्वामी विवेकानन्द एवं परमहंस रामकृष्ण देव की जीवनी का उल्लेख किया।

, इस प्रकार जीवन में सर्वप्रथम आदर्शनत द्वन्द्व उपस्थित हुया। एक तरफ में समाज को छोड़ नहीं सकता था; दूसरी तरफ अवने जीवन के परम मित्र से भी भैं दूर नहीं रह सकता था, लेकिन मेरे मित्र गेरे साथ चलने के लिए तैयार न थे। मैं भी प्रपने मित्र के रास्ते पर चलने को तैयार न था। छः महीने तक दिन और रात इस उलकत में फिस रहे। उस किशोरावस्था की मित्रता में एक प्रजीव मोहिंगी स्रान्त थी। हम एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते थे, ग्रहण भी नहीं कर पाते थे। प्रान्त भी रे मित्र संत्यास मार्ग में जवस्थित हैं और मैं गहस्थ धाश्रम में जकड़ा हुमा गीता ला रहा हूँ।

अपने मित्र के बताने पर मैंने स्वामी विवेकानन्द एवं श्रीरामकृष्ण परमहंस-देव की जीवनी पढी, उनकी तमाम उनितयों को लेकर एकाग्र मन से एकान्त में गम्भीर रूप से मनन किया। उपनिषद् एवं गीता ब्रनुवाद की सहायता से बार-बार पढ़ीं, साध-संगति भी करने लग गया। इस प्रकार से हिन्दू-समाज की ममकथा को भली प्रकार से समझने की मैंने अपने अन्तरतम से चेप्टा की। साधु-सन्तों की संगति से जीवन में प्रभूत लाभ हुआ इसमें कोई सन्देह नहीं ; लेकिन जी को तसल्ली नहीं हुई। मेरी समक्त में यह बात नहीं ग्राई कि हमारे समाज के श्रेष्ठ महापुरुप क्यों समाज में नहीं म्राते, क्यों सामाजिक काम में म्रमणी नहीं होते ? सापु-सन्तों के संसर्ग में त्राकर मैंने यह देखा कि साधन-भजन करना छोड़कर ये लोग एक कदम भी इधर-उधर नहीं जाते । यहाँ तक कि साधन-भजन के बारे में भी इनके जो कुछ अनुभव है उन्हें भी ये पुस्तक के आकार में समाज को देना नहीं चाहते। इनमें त्याग है, अध्ययनशीलता है, दत्तचित्त होकर एक काम में लग जाने की शक्ति है, लेकिन ये समाज-सेवा के किसी काम में ग्राना नही चाहते । मैंने श्रपने मन में यह सोचा कि यदि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही होते तो ब्राज हमें न पाणिनि जैसा व्याकरण ही मिलता, न वेद-वेदान्त, उपनिषद्, ज्योतिष, गणित या प्रायुर्वेद शास्त्र ही प्राप्त होते । मेरे मन में यह सन्देह पैदा हुआ कि सम्भव है शाजकल के साध्-सन्त चाहे जितने भी भने हों, लेकिन इनमें प्राचीनकाल की तरह वह प्रतिभा नही है, वह सम्यक् दृष्टि भी नहीं है, जिसके कारण एक दिन भारतवर्ष सम्यता के चरम शिखर पर भारूढ़ था। मुक्ते तसल्ली नहीं हुई। गीता के कर्मयोग के श्रादर्भ ने

नेतागण शर्रावद घोप के दार्धानक विचारों से संतरंग रूप से प्रमावित हो रहें थे।
इससे बढ़कर सन्तोप अपने जीवन में मुक्ते बहुत कम मिला है। मेरे मानसिक
ढढ़ों के इस अंश को विना समके 'वन्दी जीवन' के बहुत-से स्थानों को पाठक ठीक
ते नहीं समक्त पाएँग । ऐसी मानसिक परिस्थित में मैंने शान्तिकारी दल में
काम किया एवं इसी मनोवृत्ति को साथ लेकर मैं जेल गया, कालेपानी गया और
लीट भी प्राया।

सन 1920 के बाद जब मैं कालेपानी से लीटकर ग्राया तब महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली की लेकर अवतीण हो चके ये। महात्मा गांधी की अहिंसा नीति के कारण, एवं महात्मा गांधी ऐसे महान् व्यक्ति का भारत के राष्ट्रीय धान्दोलन में सिक्य रूप से भाग लेने के कारण भारतीय क्रान्सिकारी ग्रान्दोलन को काफी वाघा पहुँची । महात्मा गांधी यह प्रचार करने लंगे कि भारतीय प्राचीन ग्रादर्श के साथ भारतीय कान्तिकारी यान्दोलन का सम-न्वय नहीं हो सकता। मानो प्राचीन भारतीय आदर्श में श्रीकृष्ण का एव कुरुक्षेत्र के महायद का कोई स्थान ही नहीं है। महात्मा गांधी की तरह संस्कृत पाठ-शालामों के छात्र एवं ग्रघ्यापकगण भी भारतीय प्राचीन ग्रादर्श के नाम पर भार-तीय कान्तिकारी आन्दोलन के विरुद्ध तीव प्रचार किया करते थे। इस प्रकार से हिसा एवं ग्रहिसा की नीति को लेकर मेरे मन में दूसरा संघर्ष उत्पन्न हमा या, लेकिन यह इतना तीव न था। महात्माजी ने वेलगाँव कांग्रेस में कान्तिकारियों के विरुद्ध जो कुछ दोषारोपण किए थे उसके प्रत्युत्तर में मैंने फरार हालत में महात्मा की के पास अपने नाम से एक चिट्ठी भेजी थी, वह चिट्ठी ज्यों की त्यों 12 फरवरी सन 1925 की 'यंग इंडिया' में प्रकाशित हुई थी। उसी ग्रंक में महात्माजी ने उसका जनर भी दिया था।

कालेपानी से लीटने के बाद संभवतः सन् 1923 में हो मैं पहले पहल कम्युनिस्ट सिद्धान्तों से परिचित हुमा। यह एक नवीन सिद्धान्त था जिसके साथ त्रान्तिकारी दल के किसी व्यक्ति का भी उस समय यथार्थ परिचय न था। तत्यश्चात् सन् 1926 में जेल जाने के पहले में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के साथ यथेटठ रूप से परिचित हुमा। बहुत से प्रामाणिक ग्रन्थ पढ़े, कम्यूनिस्टों के साथ खूब बाद-विवाद किया, विचार विनियय किया। एक सरफ में त्रान्तिकारी शान्दोलन से जुटा था दूतरी तरफ 'बन्दी जोवन के दूसरे मांग का सम्पादन-कार्य भी कर रहा था, एवं कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को समफ्रने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहा था। कम्यूनिस्ट सिद्धान्त का कुछ प्रंश तो मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन कुछ प्रंश को मैं घाज भी यहण नहीं कर पाया। कम्यूनिज्म के सिद्धान्त की ग्राधिक-योजना की बहुत-सी यातें मैंने स्वीकार कीं, लेकिन ग्राधिक योजना के साथ कम्यूनिज्म के सिद्धान्त में भीतिक-वाद के बहुत-से ऐसे सिद्धान्त हट्यूवंक जोड़ दिये गए हैं, जिसे दार्शनिक दृष्टि से एवं मानव प्रभिज्ञता की दृष्टि से मैं सत्य नहीं समफ्ता। मैं अब भी ईरवर में विदवास रखता हूँ एवं यह समफ्ता हूँ कि ग्राधुनिक विज्ञान की प्रभिव्यक्ति से कम्याः भारतीय वर्शन-शास्त्र का पृष्टि होती जा रही है। ग्राजकल हमारे देश के कुछ व्यक्ति परानुकरण वृत्ति के वस होकर प्रात्मवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं एवं जो लीग ग्रास्मवाद में विदवस रखते है उनकी वे हॅगी उड़ाते है।

यथार्थ में बात तो यह है कि घ्रपनी-प्रपत्ती प्रमिरुचि, संस्कार एवं संगी-साधियों के प्रभाव की वजह से ही प्रधिकांगतः हमारी विचारधारा बनती है; गम्भीर रूप से चिन्तन करने के बाद किसी सिद्धान्त को ग्रहण करने का बृष्टान्त

मनुष्य में दुर्लभ है।

यह भी एक बात है कि आज जो लोग राष्ट्रीय क्षेत्र में त्याग एवं वीरत्व के साय शंगो वह रहे है, उनकी विचारघारा का प्रभाव स्वभावतः प्रवल होगा। स्सी विलयी प्रान्दोलन की सफलता के मोह में प्राकर भी श्राज हमारे देश के बहुतेरे नौजवान उससे प्रभिभूत हो रहे हैं। भौतिकवादियों के मन में यह भी एक घारणा है कि प्राप्तिक विज्ञान ने प्राप्तवाद के सिद्धान्त को जड़ से उसाड़कर फॅक दिया है, लेकिन ये सब बातें विलक्ष्म निराधार है।

निष्पक्षपात रूप से यदि हम प्राधुनिक विज्ञान की प्रास्तोचना करे तो हमें यह प्रयश्य ही स्वीकार करना पढ़ेगा कि विज्ञान केवल इन्द्रियप्राह्म विषयों की ही सोज करता है, इम कारण विज्ञान की सहायता से हम यह कैसे कह सकते है कि इन्द्रियातीत वस्तुमों का प्रस्तित्व ही नहीं है? यन्त्रों के प्राविष्कार से हम प्रपनी इन्द्रियों की शवित को बढ़ाते हैं, और तब हम देख पाते हैं कि जों वस्तु इन्द्रिय-गोचर नहीं थी वह यन्त्रों की सहायता से इन्द्रियमाह्म हो गई। प्राज वैज्ञानिक उन्तित के कारण हमें यह प्रतीत होने लगा है कि हमारे मुपरिचन ज्योति पुंज के प्रतित्वत, हमारी इन्द्रियमाह्म प्राक्ति के कारण हमें यह प्रतीत होने लगा है कि हमारे मुपरिचन ज्योति पुंज के प्रतित्वत, हमारी इन्द्रियमाह्म प्राक्ति के प्रताया भी, ऐसी वहुत-भी किरलें हैं, जिनकी प्रकार-शिव प्राचिक प्रति से ते कहीं प्रथिक एवं प्रावचर्य-

प्रद है। यन्त्रों की घौर भी जन्नित होने पर हमें पता चलेगा कि हमारे परिचित जगत् से, हमारे इन्द्रियमा हा जगत् से, इन्द्रियातीत जगत् कहीं प्रधिक व्यापक एवं चमत्कारपूर्ण है। हम मनुष्यों का स्थान उस प्रज्ञातलोक एवं ज्ञात लोक के सिव-स्थल पर स्थित है। यन्त्रों की सहायता के विना भी मनुष्य ऐसी शक्ति प्रज्ञन कर सकता है, जिसकी सहायता से, इन्द्रियातीत जगत् का उसे परिचय मिल सकता है। जीवविज्ञान एवं मनोषिमान की ब्राधुनिक उन्तति से वैद्यानिकों को यह प्रतीव

होने लगा है कि भीतिक मतवाद एक अंधविष्ठवास मात्र है। इसका वैज्ञानिक प्राधार कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जेक एसक हालडेन साहद ने तो सही तक कह दिया है कि यदि व्यक्तिगत रूप से उन वैज्ञानिकों के प्रति लोगों को धारीम श्रद्धा नहीं होती तो भौतिकवाद के मानने के कारण उन्हें वे घणा की दृष्टि

हे देखने । [ देखने Materialism by J. S. Haldane C. H., M. D., F. R. S. Hom. LL. D. ( Birmingham and Edinburgh ) Hon. D.

Sc. (Cambridge, Leeds, and Witwaterarsand) Fellow of New College, Qxford, and Honorary Professor Birmingham University—P. 39] नोवेल पुरस्कार प्राप्त किये हुए डाक्टर करेल अमेरिका के प्रसिद्ध रॉकफेलर इंस्टिट्यूट में अनुसन्धानकारी, जगत्वप्रसिद्ध जीव-विज्ञानवेत्ता है। इनकी भी राय में भीतिकवाद एक व्यक्तिगत विश्वासमात्र है। विज्ञान की वृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। बिक विज्ञान की आधुनिक गति भीतिकवाद के विरोध में जा रही है। (रेखिए करेल के लिखित Man the Unknage)

own) इस प्रकार से आधुनिक जगत् के विस्थात एवं लब्यप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों के बचन उद्धृत करके यह दिखलाया जा सकता है कि भौतिकवाद एक मत मात्र है। भौतिकवाद का सिद्धान्त वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित नहीं है। वहुँच्छ रसेल साहब ने भी यह कहा है कि रूस के राजनीतिज्ञों एवं अभेरिका के कुछ थोड़े से वैज्ञानिकों को छोड़कर आधुनिक संसार में अधिकांश वर्षानिक एवं वैज्ञानिकों की भौतिकवाद में नीई अञ्चा नहीं है। कर एवं प्रमेरिका में ईवाई पुरोहितों के अवांहमीय किन्तु प्रवत प्रभाव के कारण उन देशों में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देशे की उत्तिक्रिया के रूप में देशे की सितकवाद का उद्भव हमा है। ( देशिए History of Materialism by

Lang, English translation—Introduction by Bertrand Russell— Written in 1925. ) अपने इस पक्ष को प्रमाणादि देकर उचित प्रकार से सिद्ध करने के लिए एक सम्पूर्ण प्रत्य लिखने की भावस्यकता है। परन्तु इस स्थान पर इतने गहरे रूप से इस विषय में विचार करने के लिए मैं प्रवृत्त होना नहीं चाहता। भन्त में एक बात का और उल्लेख करके अपने बक्तव्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तरफ प्राधुनिक पदार्थ-विज्ञान इस नतीजे पर ग्रा पहुँचा है कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ग्रसल में वे सभी वैद्युतिक शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं;दूसरी तरफ यह प्रमाणित हो रहा है कि मस्तिष्कशक्ति के परिचालन के परिणाम में वैद्युतिक प्रवाह उत्पन्न होता है। अभी इतना प्रमाणित होना बाकी रह गया कि वैद्युतिक प्रवाह के कारण मस्तिष्क मे विचारधारा की उत्पत्ति हो। हमें याद रखना चाहिए कि बुछ दिन पहले यह ग्रजात था कि भौतिक शनितयाँ एक ग्रवस्था से दसरी अवस्था में रूपान्तरित की जा सकती हैं परन्तु ब्राज अवस्य यह बात प्रमाणित हो गई है। इस प्रकार से हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन यह प्रमाणित हो जायगा कि संशार के समस्त पदार्थ एवं जीवजगत् के समस्त जीवों की प्राणशक्ति तथा चैतन्य एवं बृद्धि ये सब के सब एक ही वस्तु के विभिन्न रूप या प्रकाश हैं। कलकत्ता हाइकोर्ट के प्रसिद्ध जज सर जान बुडराफ साहव ने यह कहने का साहस किया था कि श्रापुनिक विज्ञान की प्रगति वेदान्त के सिद्धान्त की तरफ अनिवार्य रूप से मुक रही है। न कि वेदान्त को अपने सिद्धान्त से इटकर विज्ञान की तरफ भुकना पड़ रहा है।

इस पहुलू के अलावा समाजवाद के और भी बहुतनी सिद्धान्त हैं जिनसे में सहमत नहीं हूँ, यथा मावसंवादियों का यह कहना है कि इतिहास की अभिव्यनित आर्थिक कारणों से ही हुआ करती है तथा संसार में अभिव्यवत हरेक प्रकार की सम्यता के मून में आर्थिक कारण ही प्रधान रूप में सिनिय होते हैं। इस बात की भी मैं स्वीकार नहीं कर पाया।

मावसं का यह भी कहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योग-प्रन्थों की उन्तित के साथ-साथ संसार के मजदूरों में अशान्ति भी वहेगी एवं उनकी क्रोधारिन भी प्रवच्यात होगी और क्रमधा इन दो श्रीण्यों के संघर्ष के परिणाम में पूंजी-पितयों की हार एवं मजदूरों की विजय अवश्यम्भावी है। लेकिन वास्तविक जगत् में हम देखते यह है कि संसार में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लंड, इटली, असेरिका, जापात इत्यादिवेशों में पँजीपतियों की उन्तित चरम सीमा को प्राप्त किए है। फ्रिंस भी इन मजदूरों की कान्ति इन देशों में नहीं हुई है। श्रस्तुत कम्यूनिस्ट चीन

एवं रूस जैसे पिछड़े हुए देशों में प्रपना राज्य कायम करने में बहुत कुछ कृतकार्य हुए हैं। इसके मूल में प्राधिक कारण उतने नहीं है जितने श्रन्य श्रीर श्रनेक प्रकार के कारण हैं।

इन सब बातों की वैज्ञानिक प्रणाली से झालोचना करना झावस्यक है, लेकिन इस भूमिका में यह सम्भव नहीं हैं। इन सब बातों की सम्यक् छालोचना कही ग्रस्यन करने की मेरी प्रचल इच्छा है।

प्राधुनिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक खोज की प्रणाली की सहायता से भार-तीय विष्युव प्रान्दोलन वा एक प्रामाणिक इतिहास प्रलग ही लिखने की प्रवस प्राकांक्षा है, इसलिए प्रस्तुत पुस्तक 'वन्दी जीवन' में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। इत पुस्तक की हिन्दी भी मेरी नहीं है। इस वार जेल से छूटने के वाद से हिन्दी में लिखना प्रारम्भ किया है। इच्छा है कि प्रगल संस्करण में प्रमु-वाद की सहायता न लेकर में हिन्दी में ही मूल प्रन्य को लिखूं। इस प्रन्य की प्रिट्यों के लिए पाठकवर्ग में क्षमा का भिखारी हैं।

लखनऊ, 13 सितम्बर, 19**3**8 -- शबीस्ट्रनाथ,सास्ताल

#### निवेदन ।

ग्राज भूतकाल की बातें लिखने बैठा हूँ । वह समय ग्राज बहुत ही महिमामय जान पडता है। जान पड़ता है कि जिस प्रकार समय अनन्त है उसी प्रकार उसकी महिमा भी ग्रनन्त-भ्रपार है। ऐसा लगता है कि समय मानी उसे भी सुन्दर बना देता है जो कि सुन्दर नहीं है, वह असंगति में भी संगति मिला देता है. उसे बेदंगी नहीं रहने देता। समय की महिमा विचित्र है, उसकी कृपा से अप्रिय की स्मति भी प्रिय हो जाती है।

वास्तव में प्रतीत-गुजरे हुए-की स्मृति बड़ी मीठी होती है, वह वीणा के तार में सोई हुई भंकार की तरह तार पर ग्राघात करते ही मधूर भाव से भंकत

हो चठती है।

कई बार पिछली बातों की याद दु:ख भी कम नहीं देती। किन्तु उस दू:ख-दर्द के बीच भी मानो सूख रहता है। उस समय चित्त का ममेंस्थल तक खल जाता है, मानो उस अवसर पर अपने आपके साथ विलकुल निर्जन में, बहुत ही गृप्त रूप से. बातचीत होती है ।

ग्राशा ग्रीर निराशा, सुख ग्रीर दु:ख, मानी जिन्दगीभर हमारे साथ खिल-बाड करते है, किन्तु बहुत दिनों तक इनमें से कोई भी नहीं टिकता। सभी दो दिन दर्शन देकर-हैंसाकर या स्लाकर-चले जाते हैं, सिर्फ उनकी याद रह जाती है।

स्मित-पट पर बहुतेरी बड़ी चीजें छोटी हो जाती हैं और छोटी चीजें बड़ा हप धारण कर लेती हैं - कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मन में ऐसी जा छिपती हैं कि

फिर उनको ढुँढ़ निकालना कठिन हो जाता है।

वनारस पड्यन्त्र में मुक्ते सजा हुई थी। सन् 1915 की 26वीं जून को मै गिरपतार हुमा और 14 फरवरी सन् 1916 को माजन्म कालेपानी का तथा सारी सम्पत्ति जन्त होने का दण्ड मिला। इसके घनन्तर कुछ दिन तक तो काशी के कारागार में ही रहा, फिर अगस्त महीने में अण्डमन क्षेप को रवाना कर दिया गया। प्रगस्त की 18वी तारीख को में उस द्वीप के जेलखाने में दाखिल किया गया। फिर इच्छामय की इच्छा के अनुसार फरवरी सन् 1920 में सम्राट् के घोतालापत्र के कारण रिहा किया गया।

बस, सन् 15 से लेकर सन् 20 के बारम्भ तक मराप्रधम बार का वन्दी . जीवन रहा। इस 'बन्दी जीवन' का अवलम्य ग्रहण करके मैं बतलाना चाहता हूँ कि ग्राखिर मैं कैंद्र वयों किया गया था। यह पुस्तक ग्राज में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि भारत के भविष्यत् इतिहास के कुछ श्रम्याय ठीक-ठीक निसे जा सकें।

भारत का भाग्य एक महान् यूग-सन्धि के बीच होकर दौड़ता जा रहा है। भारत के भीतर और बाहर क्रान्ति की भयंकर ग्राग्, भगवान् की गुप्त प्रेरणा से अपने निर्दिष्ट मार्ग पर—ग्रीर वह भी मानो प्रपने लिए अनुकूल बवडर बना-कर—फैलती जा रही है, ऐसे ही एक बवंडर में उसी विधाता की मर्जी से मैं भी पह गया था।

मेरी ही तरह मीर भी कुछ युवा पुरुष, अपने मर्गस्थल की अध्यक्त वेदना से अधीर होकर, जान वूभकर या वे-समफे-यूफे विधाता का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए ही दलवड हो गए थे। मुद्द से मैं चाहता था कि उस दल के भीतरी मर्म का, जो कि काम-काज के वाहरी आडम्बर में छिप गया था, एक संक्षिप्त इतिहास लिखूं। आज उसी मर्म व्यापी इच्छा को चरिताय करने की चेष्टा कर रहा हैं।

हम लोग प्रवसर घटना को ही महत्व दे देते है—उसी को बड़े आकार में देखते हैं; किन्तु यह नहीं समभते कि घटना को घोट में—फिर वह घटना कितनी ही शुद्ध क्यों न हो—महाघिनित की लीका रहती है, और वही प्रसल में घटना की प्रमेक्षा कही घिक मृत्यवान होती है। सफलता का मोह हम लोगों को प्रति पद पर घरता है। विचार के द्वारा उस मोह का छेदन हो जाने पर भी प्राण उस मोहा-चेटन को काटकर ग्रस्त मार देने में समर्थ नहीं होते। किन्तु बड़ी-बड़ी घटनामों के मुकाबले में जीवन-यापन की मासूली वार्ते भी कुछ कम महत्त्व की नहीं होती। इस सन्दर्भ में व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना होने पर भी वह व्यक्तिगत रूप में न को जाएगी। व्यक्ति से परिचय हुए विना समष्टि से परिचय नहीं हो सकता। इसलिए तो व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना आवश्यक हो जाती है।

इसलिए तो व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना आवश्यक हो जाती है।
यह परिचय देने में भेरे अपने और अपने दल के बहुतेरे छिद्र प्रकट हो जाएँगे।
तो इसलिए क्या में उन दुवंतताओं और संकीणंताओं को छिपाने को व्ययं चेव्टा
करूँ जिन्होंने कि हमें भीतर ही भीतर पंगु बना दिया है? ऐसी चेप्टा व्ययं तो होगी ही
क्योंकि एक-न-एक दिन सत्य प्रकट होगा और जरूर होगा, और साथ ही छिपाने का उद्योग करने से न सिर्फ सत्य का अपलाप ही होगा अपितु उससे हमारा पंगुस्व
——निकम्मापन—मी और अधिक वढ़ जाएगा। इतिहास के पृष्ठों में 'सत्यम् सूयात्
प्रियम त्रयात मा स्र्यात् सत्यमप्रियम' सार्वंक नहीं।

## क्रान्तिकारी दाचीन्द्र सान्याल का त्र्पातम-चरित्र भारत के सुप्रसिद्ध कान्तिकारी श्री शबीन्द्रनाथ सान्याल के 'बन्दी जीवन' का

प्रथम भाग ग्रगस्त सन् 1922 में प्रकाशित हुमा था, द्वितीय भाग बंगवाणी. में

छपा था, जिसका अनुवाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने किया था, श्रीर तृतीय भाग के मुख लेल 'प्रताप' में छपे थे, पर वे पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं हो सके। इन तीनों भागों को एक साथ पढ़ने का सौभाम्य हमें अभी प्राप्त हुमा है और इसके लिए हम श्री शवीन्द्रनाथ सान्याल के श्रृण श्री भूगेन्द्रनाथ सान्याल के श्रृण श्री भूगेन्द्रनाथ सान्याल के श्रृण श्रीर कृतक है। हमें इस बात का पछतावा है कि हम ऐसे महस्वपूर्ण श्रारम-विष्क को अब से पहले क्यों नहीं पढ़ सके।
 ' 'बन्दी जीवन' को पढ़ते हुए कई वार्ते आक्ष्यरंजनक प्रतीत होती हैं। सबसे पहली वात तो यह है कि ग्रन्य-लेखक की विक्तपण-विषत श्राक्यरंजनक थी और दूसरी यह कि वह धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे और उनकी भावनाओं का मूल श्राधार भारतीय धम ग्रन्य तथा भारतीय संस्कृति में था। जयचन्द्रजी ने सान्याल वाबू की गहरी श्रनव हैं। उनकी सकलता का कारण बतलाते हुए जयचन्द्रजी ने लिखा है— "यह केवल इतिहास लेखक ही नहीं, बिल्क जिस इतिहास को वह लिता रहें हुँ, उसके बनानेवालों में से भी हैं; उस इतिहास के पात्रों के वह जीवन-मरण के केव में साथी थे। यदि वह उनके भारों को पहचानते नहीं, तो उनके सरण के केव

एक सच्चे इतिहास-लेखक के लिए आवस्यक हैं।" निस्संदेह यह ग्रन्थ कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं।स्वयं लेखक ने इसके प्रथम सण्ड के लियय में लिखा या—"इस सण्ड में यही तिसने का प्रमत्न किया गया है

नेता ही कैसे बनते ? सच्चे विष्लव-नेता में भी तो ठीक वे ही गुण चाहिए, जो

कि यूरोप के महामुद्ध के समय भारत में क्रान्ति का कैसी और क्या तैयारी की गई थी। रोलट-रिपोर्ट में में यद्यिय यह पहलू विस्तुत्व ही छिपा दिया गया है, तथाणि 'टाइम्स हिस्ट्री भाव थी ग्रेट वार' नामक पुस्तक में इसका थीड़ा-सा उत्तेख ब्रा गया है। माना कि कान्ति की इस तैयारी का उपयोग नहीं किया जा सका, फिर भी सफलता या विकलता के दृष्टिकोण से इसका फसला करना ठीक नहीं। पितामह भीम्म का महत् परिव क्या कुरुक्षेत्र के महा संश्राम में उनकी हार-जीत पर भ्रयत्विवत है?"

सान्याल साहव ने पुस्तक के प्रयम भाग को लीलामय भगवान् के घरण-कमलों में अधित किया था और डितीय भाग को समर्थण इस प्रकार था—"जिन को जीवन में नाना रूप से दुःख-कष्ट ही देता रहा, उत्कट इच्छा रहने पर भी सांसारिक रीति से जिन को कुछ भी मुखी नहीं बना सका, दिन और रात मुख और दुःख में, सम्पद् और विषय में, हर घड़ी जिन की याद करके एकदम शानद और दुःख से बिह्नल-सा हो उठता हूं, जो मेरे दुःखों में साभी होकर केवल दुःख ही दुःख गाती रही, अपनी उन्हों परम स्नेहमयी जननी के श्रीचरणों में यह अपना सुद्र प्रन्य श्रद्धा और भिनत-सहित समर्थित करता हूं।"

#### हृदय की कोमलता

पुस्तक के इन तीन भागों को पढ़कर यह विश्वास हो जाता है कि दाचीन्द्र वाबू बड़ी उच्च कोटि के कान्तिकारों ये, जिन्होंने हिसास्मक प्रवृत्तियों में संलग्न रहने पर भी अपने हृदय की कोमलता को नष्ट नहीं होने दिया। उनके इन यंथों में अनेक महापुरुषों और छोटे-से-छोटे कार्यकर्तीओं के जीवन की क्रांकियों देखने को मिलती हैं। सर्वश्री मालवीयजी, ग्री० आर० दास, जवाहराताल नेहरू, सुरेन्द्र नाथ वनजीं भीर रासविहारों बोल से लगाकर साधारण से साधारण कार्यकर्ता तक को उन्होंने कुतज्ञतापूर्वक याद किया है। जिन दिनों थी उप्रजी ने अपना साहिरियक जीवन प्रारम्भ ही किया था, उन दिनों सान्याल वाबू ने उन्हें अपने दल में मिलाने की नीविद्य की यी। यद्यापि उसमें बहु समफल हुए फिर भी उन्होंने उद्यजी की यपीचित प्रवंसा ही की है। उन्होंने लिला है—"इत में तो काई संदेह नहीं कि उनकी लेखनी में अस्यन्त वासित है, तैकिन उनकी रुच में परिवर्तन ही। ते के कारण उनका सुट्ट साहित्य समाज को धादानुरूष कल्पाणप्रद सिद्ध नहीं

हुन्ना, यह श्रीर बात है, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह प्रतिभाशाली लेखक हैं। उनकी सहायता से हमारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण लाभ हुन्ना कि जिसके

लिए हम सब सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे।"

श्री साम्याल वाबू ने कान्तिकारी सिखों की उदारता की दिल खोलकर दाद दी है। उन्होंने लिखा है—"क्पए-पैसे की चर्ची निकलते ही उन्होंने तुरन्त सोने की गोल-गोल बड़ी-बड़ी चकत्तियाँ मेरे श्रागे रख दीं, जो अमेरिका में प्रचलित सोने के सिनके थे। हिसाब लगाने पर वे कई हजार रुपए के हुए। प्रत्येक दल ने ऐसा वर्ताव किया या। गदर के कार्य में इन लोगों को जिस प्रकार दिल खोलकर अपनी गाड़ी कमाई का यन दान करते देखा है, पैसा दुश्य बंगाल में देखने को नहीं मिला। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा उत्साह और अगन्तिकता उन्हीं सिखों में भी, जो कि अमेरिका की यात्रा कर आए थे। इसके सिवा पंजाव के निवासियों ने प्रायः इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकर नहीं गी। हाँ, पठान और सिख सैनिकों के साथ इन लोगों का विशेष हेल-मेल या। इसके सिवा सिख जाति में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदना-जनित एकता भारत की अन्यास्य जातियों की अपनेता बहत अधिक है।"

#### उदारता और ग्रात्म-बलिदान

'वन्दी जीवन' को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम कोई फिल्म देख रहे हों। सिखों की उदारता तथा प्राप्त-बिल्दान की राम्त और बंगालियों की संगठन राक्ति का संयोग सोने और मुहागे का मेल था। लेखक ने लिखा है— "उत्तर मारत की प्रायः सभी छावनियों में हमारे दल के प्रादमी थ्राने-जाने लगे। "उत्तर-परिचम अंचल के बन्नू से लेकर दानापुर तक कोई भी छावनी प्रछूती न रखी गई। प्रायः सभी रिजोंटों ने बचन दिया था कि पहले वे लोग कुछ भी न करों, हां, गदर शुरू हो जाने पर वे अवस्य ही विष्वचक्तिओं से मिल जाएंगे। सिर्फ लाहोर और पिल कार्य गुरू कर देवा स्वाक्ति प्रायः सभी दित्त के प्रयुवकारी स्वाक्तर कर लिया था। धारम्भ में सरकार यह नहीं समक्त सकी कि एद्यंवकारी इतनी गहरी नीव देकर काम कर रहे हैं। यिष ऐसा नहीता तो इतना प्राधिक काम हो ही न सकता। पंजाब के पुलिस विभाग के एक पुसलमान हिन्दी सुपरिस्टेण्डेल्ट

ने भपने एक मुखविर को इस दल में शामिल कर दिया था। अन्त में उस कृपाल-सिंह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी।"

'धन्दी जीवन' में दाहीद करतार्राधह के स्कृतिमय चरित्र की जो फाँकी दिखाई गई है, वह बड़ी दिव्य है। उन्होंने लिखा है— "मैंने तो करतार्राधह में जैसा प्रात्म-विद्यास देखा, वैसा प्रात्म-विद्यास न रहने पर किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। यहतों मे प्रहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे धारम-विद्यास का भाव कम देखा जाता है। घहकार थीर धारम-विद्यास खलग-प्रता दो चीजे हैं, घहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु जो धहंकार दूसरे पर नोक-फोंक किए विना ही प्रयन्ते प्राप्त मान करता है, वही धारम-विद्यास है।"

साम्याल बाबू ने पंजाबी लोगों को समभाया था — 'हम लोगों से सलाह लिए विमा अचानक कुछ कर न बैटना ! खूब सावधानी से काम करना होगा, जिसमें कि यह शवित व्ययं न हो जाय । सिर्फ हु-हा करके किजूल कामों में शवित झीण म कर दी जाय।"

यह बात ब्यान देने योग्य है कि जिस समय सान्यान बाबू यह परामर्श दे रहे थे, उनकी उम कुल जमा बाईस वर्ष की थी! इस पुस्तक में कही-कहीं हास्य का भी भ्रच्छा पुट म्रा गया है। एक स्टेशन के जलपान-गृह में उन्होंने रोटी भौर तर-कारी मांगी थी, पर वहां का आदमी रोटी भीर मांस ने म्राया। उस समय तक सान्याल बाबू को यह पता न या कि यंजाबी लोग गोस्त को तरकारी कहते है! कासी की पुलिस को चकमा देने के उदाहरण भी बड़े मजेंदार बन एड़े हैं।

#### ऊँचा बौद्धिक स्तरः

यदि कोई यह खयात करें कि ये कान्तिकारी लोग निरे हत्यारे थे, तो उसकी यह बड़ी भारी भूल होगी। वे लोग प्राय: खापस में बड़े ऊँचे घरातल से विचार-विमर्श्त करते थे। निम्नलिखित यात्रय हमारे इस कथन के प्रमाण हैं—

"भ्रन्त में हम लोगों के बहुत पुराने—किन्तु फिर भी 'नित नमें 'श्रारम-समर्पण योग' को चर्चा निकसी। जहाँ एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती वहाँ फिर जल्द समाप्त न होती थी। मागे भले ही एक हो, और सब लोग एक ही जादग से प्रोरसाहित हों, तो भी बही एक बात, एक हो भाव, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कितनी ही नवीन रीतियों से विकसित होने का प्रयत्न करता है। इसलिए एक भाव के उपासक और उसी एक मार्ग के पथिक होने पर भी हम लोगों के बीच परस्पर ग्रसंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। मेल तो काफी रहता था, किन्तु बेमेल ही क्या कम था? जिस आदर्श से प्रेरित होकर हम लोग अपने व्यक्तिगत या समध्टिगत जीवन को नियंत्रित कर रहे थे, उस भाव स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से म्राती थी, तथापि विभिन्न म्राधारों में उसने भ्रपनी विचित्रता की महिमा को स्थिर रखा था। हमारे त्रादर्श की छोटी-मोटी वातों के भगड़ों में कितनी ही रातें बीत गई है, फिर भी उलभनें सुलभी नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे की कुछ-कुछ समभकर जब घर से बाहर निकल प्राता, तब उपा की लालिमा प्रथिखले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में दीख पड़ती थी। रास्ता चलते-चलते जब नींद से ग्रलसाई हुई ग्रांखों पर पलके गिरने लगतीं, तब मालम होता कि कितनी थकान हो गई है! रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट जाना पड़ता था और सबेरा होने पर अनेक काम करते हुए भी रात की आलोचना का प्रसंग दुवारा वात-चीत करने के लिए मानी प्रतिक्षण प्रवसर ढुंढता रहता था शीर कभी-कभी दिन की काम-काज करते समय न जाने कब उस 'ग्रात्म-समर्पण-मोग' की भावना स्नाकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी।"

#### सच्चरित्रों के साथ बुरे भी

इस प्रन्य में सान्याल वायू ने मि॰ पिगले, निषानसिंह, गुरमुखसिंह तथा प्रन्य कितिनारियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्रवाद्धनीय व्यक्तित क्रान्तिकारियों के दल में शामिल हो गए। लेखक ने लिखा है कि सभी वड़े-बड़े प्रान्दोलनों में सच्चरित्र पुरुषों के साय-साथ नरिपशाच भी यूस पड़ते है! लेखक के शब्दों में, "यह प्रान्दोलनों का दोप नहीं है, यह तो हमारे मनुष्य-चरित्र का ऐव है। शायद लेनिन ने भी कहा या कि प्रस्तेक सच्चे बोलचेविक के साथ कम से कम 39 बदमाश श्रीर 60 मूर्ख उनके दल में मिल गए थे श्रीर मैंने श्रद्धेय शर्चवन्द्र चट्टोशाध्याय से सुना है कि देशवन्युदास ने भी कदाचित् कहा था कि वकालत करते-करते हम बुढ्ढे हो गए श्रीर इस बीच में हमको बड़े-बड़े घोखेवाजों से भी साविका पड़ा, किन्तु प्रसहयोग श्रान्दोलन में हमने जितने घोखेवाजों से भी साविका पड़ा, किन्तु प्रसहयोग श्रान्दोलन में हमने जितने घोखेवाजों से भी साविका पड़ा, किन्तु प्रसहयोग श्रान्दोलन में हमने जितने घोखेवाज श्रीर दगाबान श्रादमी देखें हैं, वैसे जिन्दगीभर से नहीं

ने भपने एक मुखबिर को इस दल में शामिल कर दिया था। भन्त में उस कृपाल-सिंह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी।"

'बन्दी जीवन' में घहीद करतार्राष्ठह के स्फूर्तिमम चिरित्र की जो फांकी दिखाई गई है, वह बड़ी दिब्स है। उन्होंने लिखा है—"मैंने तो करतार्रावह मे जैसा प्रारम-दिस्वास देखा, बैसा प्रारम-विश्वास न रहने पर किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बहुतों में घहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे आदम-विश्वास का भाव कम देखा जाता है। अहंकार और आदम-विश्वास अलग-अलग दो चीजे हैं, अहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु जो अहंकार दूसरे पर नोज-भोंक किए विना ही अपने प्राणों में सचित के अनुभव को जाग्रत करता है, बड़ी आतम-विश्वाम है।"

सान्याल बाबू ने पंजाबी लोगो को समभाया था—'हम लोगों से सलाह लिए विना अचानक कुछ कर न बैठना ! खूब सावधानी से काम करना होगा, जिसमें कि यह शक्ति व्यर्थ न हो जाय ! सिर्फ हू-हा करके फिजूल कामों में शक्ति कीण न कर दी जाय।"

यह बात घ्यान देने योग्य है कि जिस समय सात्याल बाबू यह परामर्श दे रहे थे, उनकी उम्र कुल जमा बाईस वर्ष को थी! इस पुस्तक में कही कही हास्य का भी अच्छा पुट झा गया है। एक स्टेशन के जलपान-गृह में उनहोने रोटी थौर तर-कारी मांगी थी, पर वहां का आदमी रोटी और मास ले आया। उस समय तक साम्याल बाबू को यह पता न था कि पंजाबी लोग गोश्त को तरकारी कहते हैं! काशी की पुलिस को चकमा देने के उदाहरण भी बड़े मजेदार बन पड़े है।

#### ऊँचा बौद्धिक स्तर

यदि कोई यह खयाल करें कि ये कान्तिकारी लोग निरं हरवारे थे, तो उसकी यह बड़ी भारी भूल होगी। वे लोग शाय: श्रापस में बड़े ऊँचे घरातल से विचार-विमास करते थे। निम्नलिखित वावय हमारे इस कथन के प्रमाण हैं—

"धन्त में हम लोगों के बहुत पुराने—किन्तु फिर भी 'नित नये' 'धारम-समपेण योग' की चर्चा निकली। जहीं एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती वहीं फिर जल्द समाप्त न होती थी। मार्ग भने ही एक हो, और सब लोग एक ही "आदर्श से प्रोरसाहित हों, तो भी बही एक बात, एक ही भाव, भिन्त-मिन्न व्यक्तियों में कितनी ही नवीन रीतियों से विकसित होने का प्रयस्न करता है। इसलिए एक भाव के उपासक श्रीर उसी एक मार्ग के पिक होते पर भी हम लोगों के बीच परस्पर प्रसंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। मेल तो काफी रहता मा, किन्तु बेमेल ही क्या कम था ? जिस ग्रादर्श से प्रेरित होकर हम लोग ग्राने म्पनितगत या समप्टिगत जीवन को नियंत्रित कर रहे थे, उस भाव स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से भारती थी, तथादि विभिन्न माधारों में उसने भारती विचित्रता की महिमा को स्थिर रहा था। हमारे ब्रादर्भ की छोटी-मोटी बातों के भगड़ों में कितनी ही रातें बीत गई है, फिर भी उलमनें मुलभी नही हैं। एक स्यनित दूसरे को कुछ-कुछ समझकर जब घर से बाहर निकल प्राता, तव उपा की लालिमा अधिको फुल की तरह, पूर्व श्वितिज में दीरा पड़ती थी। रास्ता पलते-चलते जब नींद से अलसाई हुई प्रांतों पर वलके गिरने लगतीं, तब मालम होता कि कितनी यकान हो गई है! रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट जाना पड़ता था भीर सबेरा होने पर भनेक काम करते हुए भी रात की ग्रालोचना का प्रमंग दुवारा वात-चीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण प्रवसर ढंडता रहता था श्रीर कभी-कभी दिन को काम-काज करते समय न जाने कब उम 'ग्राहम-समगंग-मोग'की भावना ग्राकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी।"

#### सच्चरित्रों के साथ बरे भी

इस प्रस्य में सान्याल बावू ने मि॰ गिगले, निधानसिंह, गुरमुप्तसिंह तथा भन्य कान्तिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। इगमें सन्देह नहीं कि कितने ही भवंधनीय व्यक्तित क्षान्तिकारियों के दल में सामिल हो गए। लेसक ने निना है कि सभी बड़े-बड़े भाग्दोतानों में सच्चरित पुरुषों के साम-साम नरिपाल भी पुस पहते हैं! लेखक के शब्दों में, "यह भाग्दोतानों का दोग नहीं है, यह तो हमारे ममुष्य-परित्र का ऐव है। शायद सैनिन ने भी नहा था कि प्रस्केत सच्चे बोलशेविक के साथ कम से कम 39 बरमाश भीर 60 मूर्य उनके दल में मिन गए थे भीर मैंने अद्धेय शास्वचन्द्र चट्टोशाह्मय में मुना है कि देशवनपुत्राश ने भी कराधित कहा था कि वकानत करते-करते हम बुद्दे हो गए भीर इम बीच में हमको बड़े-बड़े पोग्येगों से भी साबिका पड़ा, क्षित्र ससहयोग भाग्दोसन में हमको जब्दे पोग्येगों से भी साबिका पड़ा, क्षित्र ससहयोग भाग्दोसन में हमने जितने पोस्त्रान भीर दशाबान भारमी देसे है, बैसे बिज्दगीभार ने नहीं

हिंसाव करके चलने से हमेशा सत्य की मर्यादा को अटूट रखना शायद सम्भव नहीं होता। इस सबके असावा विष्कवियों में और इन सारे समालोचकों में एक और भी बड़ा भेद हैं। विष्ववियों के नजदीक जो चीज श्रद्धा है, समालोचकों के लिए वह केवल सम्मति हैं। यह 'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार नहीं कर सकती, इसीलिए फलाफल पर निर्भर होकर ही बहुधा 'सम्मति' बनती है। किन्तु जो लोग इतिहास-सब्दा के आसन पर बंदते हैं वे इस 'सम्मति' की परवाह नहीं करते, वे निष्ठावान् और श्रद्धा-सम्मन व्यक्ति होते हैं। विफलता उन्हें श्रद्धाश्रस्ट नहीं कर पातीं। इसी कारण वे इतिहास में चिरस्मरणीय हो जाते हैं इसी से श्रद्धा-सम्मन व्यक्ति ही जनत में कुख स्वायी काम कर जाने में समय होते हैं। से श्रद्धा-सम्मन

'बन्दी जीवन' के दितीय भाग में सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण उसका श्रंतिम परि-च्छेद है. जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर श्रपने विचार प्रकट किए हैं कि विष्लव का प्रयास व्यर्थ क्यों हमा ? वह इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी प्रतिभाशाली नेता का श्रभाव ही इस व्यर्थता का सबसे बड़ा कारण था। श्री श्ररविन्द घोष श्रौर लाला हरदयाल के विषय में लिखते हुए उन्होंने कहा है—''यदि वे लोग अन्त तक इस दल में रहते तो विष्लव दल का यह दैन्य बहुत कुछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी ग्रन्त में इस दल को छोड़ गए। यदि इस प्रकार के चिन्तनशील प्रतिभावान पूरुषों की बात ग्रलग भी रख दें, तो भी इस विष्तव दल में किसी बड़े साहित्यक. किसी बड़े समाचारपत्रों के लेखक अथवा किसी बड़े कवि ने भी योग नहीं दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि इस विप्लव दल में इण्टर्लक्च्यात्स ( बृद्धि-बादी ) नहीं थे, इस प्रकार के लोगों का खास तौर पर प्रभाव था, इसी कारण वह विष्लव दल प्रचार-कार्य की श्रीर प्रायः उदासीन ही रहा । जी कुछ गृप्त पत्रिकाएँ मादि वीच-बीच में प्रचारित होती भी थी, वे केवल सामगिक त्रतेजनापुर्ण प्रतिहिंसा के उच्छवास से भरी होती थीं। इन सब लेखों में विचार-जीलता का कोई भी परिचय नहीं पाया जाता था, और न जीवन का कोई नया ग्रादर्श ही इनसे प्रकट होता था। निस्सन्देह भारतीय साहित्य में इन लेखों का कोई स्थान नहीं रहेगा। भारतीय विष्तवी किसी स्थायी साहित्य की सण्टि नहीं कर सके। इस प्रकार विष्लव दल का प्रयास व्ययं होना ही या।"

जयनन्द्रजी विद्यालंकार ने सान्याल बाबू की इस विचारपारा का विरोध प्रपनी भूमिका में किया है। श्रव भारतीय स्वाधीनता की प्रान्ति के चौदह वर्ष वाद इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक तिया जा सकता है, पर सबसे बग्ने दुर्गाग्य की वात गह है कि स्वयं विष्लववादियों ने उस दूरदिशता का परिचय नहीं दिया, जिसका परिचय साग्याल बाबू ने प्रथमा विस्तृत प्राप्तमचरित लियाकर दिया था। यदि उन समने प्रथमों प्रमुश्तियों लिया दी होतीं तो उनसे उनका उपित मृत्यांकन करने में किसी इतिहास-लेखक को बड़ी मदद मिलती। पर सेद है कि प्रभी यह काम प्रभूष पड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण शायद यह हो सकता है कि विष्लव-वादी छिन्न-भिन्न प्रवस्था में अलग-प्रलग पढ़े रहे थी र उनका कोई धनी-घोरो न रहा। शायद उनमें कोई ऐसा साधन-सम्यन्न मो नहीं, जो एक बार पूम-पूमकर अपने साधी-संगियों से मिल लेता और उनकी धनुभूतियों को विधिवद्ध करा लेता। कान्तिकारियों को दिल्ली वाली परिषद् में इस विषय की चर्चा भी हुई थी, पर मामला प्राप्त बहा नहीं।

सान्याल बांबू में बड़ी जबरदस्त लगन थी। एक श्रोरकभी वह पंज्योतीलाल जी से मिलते तो कभी सी॰ झार॰ दास से श्रीर कभी बैरिस्टर बी॰ सी॰ चटर्जी से श्रीर इसरी श्रोर कभी नह जयचन्द्रजी को या जप्रजी को या नवीनजी को प्रयवा किसी विद्यार्थी को ही अपने दल में लाने को कोशिश करते। उनके प्रन्य के तृतीय भाग में हमने यह पढ़ा कि उनकी हाक श्री केशवदेवजी मालवीय के नाम प्राती भी—भी महावीर त्याणी से उनका परिचय था श्रीर त्याणीओं ने ही रामप्रसाद 'विस्मित' से उनका परिचय कराया था। सान्याल बाबू को इस बात का शेर रहा रहा के विचीनजी को अपने पय का पिषक नहीं बना सके। श्री दुवलिस से उनका पनिष्ठ सम्बन्ध सो या हो। हमें पता नहीं कि उन साधियों ने जिनका उल्लेश इस स्वास्य तो या हो। हमें पता नहीं कि उन साधियों ने जिनका उल्लेश इस सात्यस्त में श्राया है, श्री शाचीन्द्रनाथ सान्यत चे स्वगंबास पर दो प्रीसू भी वहां पा नहीं। यदि नहीं, तो श्रव वे उनके संस्मरण तो लिस ही सकते हैं।

साम्याल बाबू ने पं॰ जवाहरलाल से जो बातचीत की भी उसे 'बन्दी जीवन' के सुतीय सण्ड में उद्धत कर दिया है और वह विवरण निस्संदेह महस्वपूर्ण है।

#### विष्लव का प्रयास असफल वयों ?

हमारा निजी तयाल है कि विप्तववाद भसकत नहीं हुमा। हो, यह बात दूसरी है कि हम सोग उस महान् कार्य को, जो विप्तववादियों ने किया या, भूत गए। स्वाग, विचारसीलता भ्रोर व्यक्तित्व के महत्त्व के ख्याल से विस्तववादियों में कितने ही ऐसे थे, जिनका मुकाबला हमारे प्रधिकारा शासनाष्ट्र महानुभाव नहीं कर सकते, बिल्क यों कहना चाहिए कि कुछ ग्रंशों में विप्तववादियों के ही विज्ञान के परिणामस्वरूप ही वे गासनाष्ट्र हैं; भौर कुछ तो प्रपने को शहीद आजाद श्रादि ना साथी कहने की हिमाकत भी कर बैठते हैं! यदि भारत का सच्या इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसमें विप्तववादियों को श्राज के नेताओं से कहीं प्रधिक ऊँवा स्थान मिलेगा। वर्तमान नेताओं से प्रधिकांश के नाम जब विस्मृति के पामें में कभी के विलीन हो चुके होंगे, तब चन्द्रशेखर आजाद और अभावांसिह, शनीन्द्र सान्याल और यतीन्द्रनाय के नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में किसे जाएँगे।

इस आरमचरित के कई संघ वड़े भावपूर्ण है। स्रपनी माताजी के बारे में जिंहोंने बड़े मावपूर्ण ढंग से लिखा है घीर अपने भाइयों के बारे में बड़े प्रेम के साथ। स्री सात्याल वासू को इस वात का खेद था कि देश के प्रतेन तेता कारितकारियों को देश का शत्रु सम्भते थे और उनके हृदय में कानितकारियों के प्रतिव बड़ी कहुता भी थी। वह सिखते हैं—"कभी तो में नेतागण कान्तिकारी धान्दोलन को इनकेंद्राइल अर्थात् वालकोजित कहुकर निन्दा करते हैं और कभी फान्तिकारी धान्दोलन को फान्तिकारी सान्दोलन को फान्तिकारी खान्दोलन को फीसर कहकर प्रपनी जलन को शान्त करते हैं, और कभी ऐसा भी कह देते हैं कि कान्तिकारी लोगों ने देश की प्रगति की पचास साल पीछे हटा दिया है! यह भी झाशेष किया जाता है कि कान्तिकारी लोग जबर-दस्ती, असहाय, निदर्श क्योरन इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रेरणा हो है और सर्वोचरि इसके पीछे देश-हित की कोई कल्याणमयी कामना भी नहीं है। वस्तुतः इस मनोवृत्ति के पीछे झहंकार का एक उग्र रूप विद्यानन है।"

साग्वास वाबू एक विचारग़ील व्यक्ति थे। उन्होंने एक जगह लिखा है—
"हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा हिन्दुस्तान प्रवातंत्र संघ के कार्यक्रम
को पूर्ण रूप से समफने के लिए दो वार्तों को जान लेने की विद्येष आवश्यकता है।
जिसमे भारतीय सम्यता की कर्म-कथा को भली मीति नही समफा, उसके लिए
सह संमय नहीं कि कम्मूनिजम के दोषों को वह ठीक-ठीक समफ सके। इसिलए
भारतीय सम्यता के प्रति जिसका प्रेम नहीं है, मानव-सम्यता वी उन्निति के लिए
भारतीय सम्यता की विद्येष उपयोगिता है, इस बात पर जिसकी श्रद्धा नहीं है,

वह इस कार्यक्रम को ठीक-ठीक नहीं समक सकता।"

पर शचीन्द्रवाब् बड़े चदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वह ग्रपने पुराने सावियों को अपनी-अपनी अन्तरात्मा के अनुकुल पथ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके कितने ही साथी मानर्सवाद से प्रभावित होकर हृदय से साम्यवादी बन चके थे। श्री भगवानदास माहौर ने ग्रपने एक पत्र में लिखा है-"मैं कुछ दिनों लखनऊ में रहा था और तब बड़ी श्रद्धा-भिनत से मैं श्री श्रचीन्द्रनाथ सान्याल के चरणों में जाकर बैठता था। स्वभावतः देश की राजनीतिक गतिविधि पर ही बातचीत होती थी। इसके पूर्व भाठ-नो साल जेल में रहकर मैं जो कुछ थोड़ा-बहुत ग्रप्ययन कर पाया था उसके फलस्वरूप ग्रन्य सग्रस्य ऋान्तिकारी साथियों की भाति मेरा भी विश्वास मावसँवाद पर जम गया था। ग्रतः सँद्धान्तिक घरातल पर न तो श्री सान्याल की बातें ही मैं पूरी तौर पर ग्रहण कर पाता या और न इतना विद्या-बुद्धिवल ही मुफ में था कि मैं अपनी वात ही उन्हें समफा सकता। वह अपनी बातें बड़े उत्साह से कहते थे, बहुत बोलते थे, लेकिन दूसरे को भी बोलने को उत्साहित करते थे और उसकी बात बड़े सब से सुनते थे। जो हादिक प्रेम और बात्सल्य मुक्ते उनसे मिला वह मेरे लिए तो श्रमल्य निधियों में से है। उसी समय उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक ग्रीर हार्दिक स्तेह से मुक्ते कहा या—"तुम्हारा ग्रीर मन्मय का स्थान स्वभावतः साम्यवादी पार्टी में है, तुम इधर-उधर वयों भटकते हो ?"

प्रण्डमन से भारतवर्ष लीटने का जो बुत्तान्त सान्याल वायू ने लिखा है, वह वहा हृदयस्पर्सी है। वह लिखते हैं—में चलकर घर नहीं ग्राया, विल्क दौड़ता हुआ घर पहुँचा। क्या हृदयावेग की धाकर्षण शिवत पृथ्वी की मध्याकर्षण शिवत की तरह है, कि अण्डमन से जब चले तब से लेकर घर पहुँचने तक इस आकर्षण का वेग बढ़ता ही। गया और घर के पास ग्राकर ग्रावित मुक्ते दौड़ना ही। पड़ा ! मकाम के नीचे के कमरे का जंगला पुला हुमा था। मैं मुहूत-भर जंगले के सामने ग्राकर खड़ा हो। गया। कई एक युवक वहाँ लेट हुए ये। इनमें मेरे दो भाई रवीन्द्र और जिलेन्द्र भी थे। रवीन्द्र मुक्ते देवते ही हर्पोत्कृत्व स्वर से विल्ला उठे—"ग्ररे दादा हैं।' रवीन्द्र विस्तरे से ऐसे उठ पड़े, मानो नीचे से किसी ने जोर का पक्ता देकर उन्हें उपर फेंक दिया हो। पूमकर दरवाज होते हुए ग्रन्दर आए एवं हरएक को छातो से जोर से लिपटा लिया। मेरी यह नई जिन्दगी थी। मेरे नये जन्म का यह धारम्य था।

"जिस रोज में पर पहुँचा उसके पहले दिन हो मेरे कनिष्ठ भ्राता का उप-नयन संस्कार हो चुका था। घर में किसी को पता न था कि मैं आज यहाँ धाकर पहुँचुँगा। मैंने सबसे पूछा, "माताजी कहाँ हैं ?"

माताजी दूसरे मकान में फुछ काम से गई हुई थीं। मैं पूछताछ कर ही रहा या कि इतने में वह था गई। मुफे देखते ही धानन्द के मारे रो पड़ी थ्रोर कहने लगीं—"बेटा मेरे, था गए हो। मेरे बेटा, था गए हो।" श्रोर मेरे सिर पर, मेरे कन्ये पर श्रोर माथे पर हाथ फेरने लग गई। फिर कहने लगीं, "जाने कितनी मुसीबल तुमने फेली।"

सान्याल बाबू के आत्मवरित के किंतने ही अंश वह हूदयबेधक है और कितने ही वहे विचारोत्तेजक । क्षेत्र है कि स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ नहीं दे सकते । उन्होंने अपना सर्वस्व भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रिंपत कर दिया यहाँ तक कि अपनी अपनय तिय पूस्तकों को भी अण्डमन में अपने साथियों को मेंट कर आए और सिर्फ एक वाहित अपने साथ लाए । सान्यात वाबू को इस बात का हारित इंडर हा कि देश के नेताओं ने विच्तववादियों के कार्य का उचित मूट्यांकन नहीं किया । वनका यह आरम-परित स्वय विस्वववादियों के कार्य का उचित मूट्यांकन नहीं किया । वनका यह आरम-परित स्वय विस्वववादियों और शासनास्ट पार्टी के नेताओं के लिए एक सन्देश है—एक चुनौती है !

#### विष्लवयादियों का इतिहास

विस्तववादियों का यह कर्तन्य है कि विना किसी की प्रतीक्षा किए प्रक्षित भारतीय पैमाने पर विष्ववदादियों के इतिहास का मसाला संग्रह कर वें श्रीर केवल देशी मापाओं में हो नहीं, अंग्रेजी मे भी उसे उपा दें। यह कैसे दुर्भाग्य की वात है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह सब मसाला एकत्र मित सकें ? सुना है कि पूना में श्री जी॰ वी केतकर साहब ने बहुत कुछ मसाला संग्रह किया है श्रीर नागपुर के श्री बास सास्त्री हरदास ने मराठी और अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण यन्य इस विषय पर निक्षा है। अभी हाल में देवता स्वरूप माई प्रमानन्द के जामाता थी धर्मचीर ने साला हरदयालजी का एक खोजपूर्ण जीवन चरित सिक्षा है और बंगाल में तो अनेक महत्वपूर्ण प्रत्य प्रकाशित हो चुके हैं। दिस्तिण भारत के विष्वववादियों का बृतान्त यहाँ उत्तर भारत के पाठकों को बहुत हो कम मानुम है। धभी उस दिन एक दक्षिण भारतीय ने हमसे कहा—

"क्या ग्राप लोग यह समफ कैठे हैं कि कान्ति का सम्पूर्ण कार्य उत्तर भारत मे ही इ.ग्रा था ?"

उनके इस कथन में व्यंग्य के साथ सत्य का अंश भी था। हम लोग चम्पाकर्मन पिल्ले और श्री पिंगले को भूल ही गए! कुछ दिन पूर्व सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी दा॰ लानलोजे ने हमसे कहा था, "मुफे इस बात से अत्यन्त दुःल है कि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्राचारियर का स्वगंवास बम्बई में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हुगा। वह अपने कमरे में कई दिन तक मरे हुए पड़ रहे और जब उनकी लाश से बदबू निकलने लगी तब लोगों को पता चला कि कोई व्यक्ति मर गया है! बम्बई कारपोरेशन के नौकर उन्हें वहाँ से घसीट ले गए और इस प्रकार उस महान् कान्तिकारी का अन्तिम संस्कार हुआ, जो बिलन कमेटी में भी था, रूस को भी जिसने यात्रा की भी और विष्यववादियों के इतिहास के एक अध्याय का जो निमाला था।"

कितने व्यक्तियों को इस बात का पता है कि श्री रासिबहारी बोस ने जापानी भाषा में सोलह ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें पन्द्रह मन भी उपलब्ध हैं? हमें यह बात खेदपूर्वक कहनी पड़तो है कि हमारे सासकों ने—हम लोगों ने—इस विषय की श्रीर ययोचित च्यान नही दिया। पर मन बनत मा गया है कि हम लोग प्रपनी नीति पर पुनर्विचार कर सें। स्वार्थ की दृष्टि से भी हमारे लिए यह आवस्यक है कि हम विस्वववादियों से ऋण को स्वीकार कर मोर उनकी कीर्तिरसा के लिए प्रयहन भी करें। ईमानवारी का भी यही तकाजा है।

#### श्रायरलैण्ड का उदाहरण अनुकरणीय

आपरलेड ने अपने शहीदों के लिए जो कुछ किया है बया उस तरह का कार्य हम लोग अपने देश में नही कर सकते ? श्रीयुत चमनलाल पत्रकार ने डबलिन-स्थित शहीदों के अजायबधर का बुसान्त नवम्बर सन् 1939 के 'विष्त्व' में निष्ठा या । उनके शब्द सुन लीजिए—"आयरलेड के राष्ट्रीय बीरों का यह स्मारक आयरलेड के राष्ट्रीय बीरों का यह स्मारक आयरलेड की पालिमण्ड के विशाल भवन में कायम है। इस अजायबधर में मुस्क की प्रावादी की लड़ाई में भाग लेनेवाले बीरों और उस युद्ध की पटनाओं की स्मृतियों का एक बहुत प्रभावशाली संग्रह है। इसमें उन वीरों की आवश्यक्त मृतियों हैं, व विदयों है, जिन्हें पहनकर उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ीं। उनके

हिषिपार हैं, चिह्न, बैन, फण्डे इत्यादि भी हैं। उनकी तिसी पुस्तकें, उनके ध्याख्यान, ऐलान तथा पत्र इत्यादि सूब सुरक्षित हंग से रखे हुए है। झायरलंड के स्त्री-पुष्प, पृद्ध और चन्चे वहाँ पहुंचकर भीर उन स्पृति-चिह्नों को देखकर राष्ट्रीयता था पाठ पढ़ते है। जिन जनरल राजसे कैसमेंट को झेयेंचों ने कांसी दी थी, उनके जीवन की सम्पूर्ण गाया थापको यहां देखने को मिलेगी। प्रथम महा-युद्ध में उन्होंने जमंती की सहायदा से एक झायरिस सेना तैयार की थी और जहांज द्वारा वह था ही रहे थे कि जहांज झंग्रेंजों के हाथ पढ़ गया। केसमेंट को फांसी हई पर राष्ट्रीय झजायय मर में वह झब भी जिन्दा है।

'कोतियस्य स जोवति।'

इस प्रयागय घर में धागरलैंड के प्रसिद्ध शहीद टेरेंस मैकस्विनी का भी चित्र मिलेगा, जिन्होंने 74 दिन का धनशन करके धपने प्राण दिए थे। जनरल माइकेल कोलिन्स को भी मूर्ति विद्यमान है। हैरी बोलैंग्ड सुप्रसिद्ध वीर सेनापित डी॰ वेलेरा के सेमेंटरी थे। एक संकट के समय वह अपने जूते के तले में खिया कर एक पत्र डी॰ वेलेरा के लिए से गए थे। वह मार डाले गए; पर उनका वह जूता प्रय भी सुरक्षितं है। इस संग्रहालय में आपको वीर वालक केवनवेरी का वृत्तान्त मिलेगा, जिसे फीसी दी गई थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। कही आपको कान्तिकारियों द्वारा प्रकाशित ऐसानों का संग्रह मिलेगा, तो कही राष्ट्रीय हुंडी। कही 'माजण्ड जोय' जेल में भूख हड़ताल करने वालों की मूर्तियाँ खड़ी हैं, तो कहीं आयदिश्य राहीदों के चित्र के ऐस्त्यम। और तो ग्रीर उन घहीरों इंग व्यवहार में लाई जाने वाली चीजें भी संग्रह कर ली गई है—यवा उनकी अंगूठियाँ त्यां हा गीर पेलिंस हस्यादि। जगह जगह गीलियों से छिड़ कपढ़े तथा टोपियाँ, रखी हई हैं।"

बया इस प्रकार का कोई संग्रहातय हम लोग दिल्ली में स्थापित नहीं कर सकते ? उसके लिए सर्वोत्तम स्थान दिल्ली की सेण्ट्रल जेल थी, जहाँ चार क्रान्तिकारियों को फाँसी लगी थी, पर श्रदूरदर्शिता के कारण वह भी नष्ट कर थी गई! पर सरकार की प्रतीक्षा में वैठे रहने से हम ग्रपने-श्रापको पंगु ही बना लॅंगे, इसलिए हम लोग जो कुछ स्वयं कर मकते है, उसे कर दें।

## प्रथम भाग

कलकता के राजा वाजार मुहल्ले में एक छोटा-सा दोमंजिला खपरेल का मकान था। गरीवों का-सा घर जँचता था। इसमें ट्राम-कंडवटर या इसी श्रेणी के लोग रहते थे। इसी मकान के ऊपरवाले एक कमरे में श्री शवांकमोहन हाजरा नामक एक युवा पुरुष रहते थे। जिस समय वह गिरफ्तार किये गए उस समय उनके कमरे में बम के ऊपरी खोल मिले और ऐसे लेख भी वरामद हुए जिनमें योगाम्यास की विधि थो। श्रदालत में मुकदमा चलते समय किसी ने भी इन लेखों को महत्त्वपूर्ण नहीं समभा; कहा गया कि ये लेख असल में लोगों को फैसाने के लिए हैं। लोगों को गुमराह करने का यह एक जरिया है। वेकिन में जानता हूँ कि असल में बात ऐसी थी नहीं। हम लोगों ने सचमुच ही अपने जीवन में इस सायन (योगाम्यास) को पहण किया या। हम लोग सिर्फ मुंह से हो न कहते थे कि भगवान् सभी कामों के नियन्ता हैं, विक्त सचमुच हृदय से, गम्भीर श्रद्धा के साय, इस बात पर हम विश्वास भी करते थे। हम श्रपनी गरज के लिए, श्रपना काम सायने के लिए ही कुछ भगवान् को न घरीटते थे, किन्तु भगवान् के श्रधनायकत्व की आलोचना और भावना में कितने ही दिन और रात्रियाँ तक हमने विताइ।

की आलोचना और भावना में कितने ही दिन और रात्रियों तक हमने विताई। भारत की छाती पर जो यह महान् ग्रान्दोलन हुआ और हो रहा है, यह भगवान् की इच्छा से ही हुआ और हो रहा है, यही हम लोगों का विश्वास है। जिस भाव की ग्रव्ययं प्रेरणा से भारत के सेकड़ों नवयुवक मृत्यु को सहयं चुनौती देकर वड़ी-चड़ी कठिन विपत्तियों के मुख में भी वड़ी ग्रान-वान के साथ कूदे थे, और जिस प्रेरणा के वल से उन्होंने ग्रपार दु:खों ग्रीर लांखनों को पक्के संयमी की 2

भौति सहन किया था, उस भाव के प्लावन को बया कोई विशेष व्यक्ति उपस्थित कर सकता है ? या इसका स्थायित्व किसी व्यक्ति विशेष के मत, श्रयवा जीवन-मरण पर प्रवलम्बित है ?

जब मैं निरा बच्चा ही या तभी से भेरे ह्दय में स्वदेश का उद्घार करने का संकल्प जाप्रत रहता था। यह संकल्प मुफ्ते किसी से प्राप्त नहीं हुया। उस छोटी-सी ही उम्र में किसने मेरे रोम-रोम में इस संकल्प को भर दिया था? बचपन से ही में इस विवय की मालोचना प्रपने छोटे भाइयों से करता प्राता हूँ। उस समय तो स्वदेशी ब्रान्दोलन भी उपस्थित न हुआ था। यह केवल मेरे ही मन की दशा व थी। वयस्क होने पर जब मैंने धीर-धीर लोगों से बातचीत की तब भुफ्ते पता कमा कि मेरे-जैसे छीर भी बहुतेरे लोगे देश में विद्यमान हैं। मुफ्ते तो यही लगता है कि भगवान् श्रूपने ब्रमीप्ट को सिद्ध करने के लिए पहले हो से तैयारी करती आ रहे हैं।

हमने जो ब्राध्यात्मिक साधना प्रहण की यो, एक राब्द में उसे ब्रात्मसम्पंण योग कहा जा सकता है। मिनत-योग अधवा प्रेमसाधन से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। मैं भगवान् को प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसके सिवा धन्य किसी वस्तु को धपना नहीं कह सकता । मैं जो कुछ करता हूँ, वास्तव में वह मैं स्वयं नहीं करता, में तो केवल निमत-मात्र हूँ। भगवान् स्वयं मेरे हारा उन कार्यों को सम्यन्त करते हैं। वेदान्त में इस गत गर्योप्त पीपण किया गया है। जगत् में शक्त एक ही है, धतएव जो कुछ इस संसार में होता है सब उस शिक्त का ही खेल है। परन्तु जगत् को हम मावा नहीं समस्ते, वरन् उस भगवान् की लोला मानते हैं। हमने निज जीवन मे, देश में तथा जगत् में उसी एक प्रवित्त को लीला मानते हैं। हमने निज जीवन मे, देश में तथा जगत् में उसी एक प्रवित्त की लीला सानते हैं। हमने नज जीवन मे, देश में तथा जगत् में उसी एक प्रवित्त की लीला सानते हैं। हमने नज जीवन में, देश में तथा जगत् में उसी एक प्रवित्त की लीला देशने हमा प्रवृत्त करने की चेप्टा की थी।

## 2 पूर्व परिचय

1906-1907 ईसवी में बंगाल में जो कान्ति की लहर बल रही थी वह बंगाल तक ही सीमित न रही। कुछ बंगाल के अनुकरण में, और कुछ बंगाल की प्रेरणा से, इस समय भारत में कई स्थानों पर विष्तव-केन्द्र स्थापित हो गए थे। इसी के फलस्वरूप काशी, विल्ली और लाहौर में विष्तव-केन्द्रों की सृष्टि हुई। मैं दिल्ली वम-केस के बाद से ही कहानी आरम्भ करूँगा। उससे पूर्व बंगाल

के बाहर क्रान्तिकारियों ने जो कार्य किए, जनसाधारण को उसका कुछ ज्ञान न

या। दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमें में लाला हरदयाल श्रीर श्री रासविहारी वसु के नाम जिल्लात हुए। लाला हरदयाल उस समय श्रीरेका में थे किन्तु रासविहारी श्रीर संकट के समय भी मन् 1915 तक भारत में ही रहे। वह बंगाल के बाहर के क्रान्तिकारी दल के नेता थे। उनको साधारणतः हम बादा या रासुदा कहते थे। दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमें के श्रारम होने के पहले से ही रासविहारी प्रतार हो चुके थे। उनको पकड़ने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी थी। प्रत्येक

बड़े रेलवे स्टेशन पुर उनका फोटो टाँगा गया था और उनको पकड़वानेवाले को साढ़े साल हजार रुपया पुरस्कार दिया जायगा, इसकी भी घोषणा प्रकाशित को गई थी। किन्तु पूरा प्रयत्न करने पर भी सरकार उनको किसी तरह पकड़ न सकी। बहुत सोज-विचार के बाद भेरे परामर्श से रासबिहारी ने काशी में रहना निश्चित किया। यह काशी में मेरे साथ प्रायः एक वर्ष तक रहे। उस समय उनके

ानिश्यत किया विह कार्या न पर तान प्राप्त कर्म गरिए एवं समय उनके संसर्प से मैंने जो प्रानन्द पाया था जसे मैं भूल नहीं सकता। इतने प्ररसे में भैंने जनको सायद कमी भी दुली नहीं देखा। हाँ, जिस दिन दिल्ली पह्यन्त्र के मुक्तदमे बन्दी जीवन

में फंसले में घनुसार चार व्यक्तियों को फांसी का हुवन हुया उस दिव एकान्त में उनको प्रश्नुपात करते देखा था।

4

रामूदा जितने दिन काशी में रहे उतने दिन मैंने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों के लोगों को उनने मिलते देखा था। राजपूताना, पंजाब और दिल्ली से लेकर मुदूर पूर्व वंगाल तक के लोग उनके पास भाते थे। यह जब तक काशी में रहे सब तक युनत प्रदेश (उत्तर प्रदेश) तथा पंजाब के भिन्न-भिन्न स्थानों में विज्लव केशों की स्थापना में लगे रहे। उसी का यह परिणाम हुआ कि एक ही वर्ष में हमारा दल पर्याप्त शक्तिशाली हो गया और उसी का यह फल था कि यूरोपीय महामुख जब प्रारम्म हुआ तब हम खूब जोर से काम कर सके थे।

सन् 1916 भारत में चिरस्मरणीय रहेगा। इस साल विष्त्रव की जितती बड़ी तैयारी अकारथ गई उतनी बड़ी तैयारी सन् 1857 के गदर के पहचात्, पंजाव में कूका विद्रोह के सिवा धोर हुई कि नहीं इसमें सन्देह है। इस पड्यन्त्रकारी दल के गिरफ्तार हो जाने पर 'भारत-रक्षा' कानून गढ़ा गया था। उस समय के होम-मेम्बर फेडक साहब ने, भारतीय व्यवस्थायिका सभा में उनत कानून का प्रस्ताव उपस्थित करते समय जो वक्तृता थी थी, उसमें कहा था—"We had anarchism for a long time in Bengal but the situation in the Punjab was serious; in Bengal it was less so." उस समय सचमुच भारत की दत्ता बहुत हो नाजुक हो गई थी। हो, बंगाल के सम्बन्ध में फंडक साहब की प्रभिन्नता उस समय बहुत ही कम थी। कुछ दिन के परचात् उनत साहय ने स्वीकार किया था कि पंजाब के चिन्तवकारियों के साथ बंगाल के विष्त्रवप्त्यी दल के सम्बन्ध्य में सरकार की पहले जो धारणा थी उसमें परिवर्तन हो गया है।

या कि पंजाब के विश्वविकारिय के तीय विर्माण के प्रियंतिक हो गया है।

मुझ में सरकार की पहले जो धारणा थी उसमें परिवर्तन हो गया है।

उत्तर भारत के विष्वव सम्बन्धी कई मुकदमों में बहुतरी वात प्रकट हो चुकी

हैं । बहुत लोग समम्त्रते हैं कि इन वातों में सचाई कम है। बहुतों ने मुफते कहा
भी था कि 'पुलिस ने प्रपना दिमाग लड़ाकर भूठा मुकदमा बनाकर खड़ा कर

दिया है, वास्तव में वैसा कुछ देश में किया ही नहीं गया है।' ऐसे लोगों की वातें

सुनने से मैं दिल में जल-भून जाता था। सोवता था कि देशवासियों का प्रपनी
धिनत का विश्वास यहां तक जुन्त हो गया है कि वे यह समम्म ही नहीं सकते कि
अनके स्वजासियों में ऐसा कुछ करने का सामध्ये है। किन्तु अन्दर के लोग के
कारण मन की वातें खुलकर न कह सकता था, इससे जलन ग्रोर भी ग्रधिक हाती

Б

थी। 'फोमागाता मारू' नामक जहाज के सिक्ल यात्रियों को कनाडा की भूमि में पैर न रखने देने के कारण उनके मन मे जो भाग प्रज्ज्ञितित हुई थी उसकी चिनगारियाँ जब चारों भ्रोर उड़ रही थी, तब भारत के एक प्रान्त में बैठे हुए हम लोग श्राह्मा की वेदना से चंचल होकर असहन्यील की मौति ताक रहे थे। पंजाब में जो हमारे दल के लोग थे उनसे कह दिया गया था कि 'कोमागाता मारू' के यात्री ज्योंही देश में श्राएं उन्हें फीरन दल में भरती कर लिया जाय।

किन्तु 'कोमागंता मारू' के यात्रियों के भारत की वसुन्यरा पर पैर रखते ही एक दुर्घटना हो गई। परन्तु इससे हमारी भाशा और भी सवल होने लगी। देखते-देखते कमादा और फीलफोनिया से सिक्खों के दल के दल देश में भाने लगे। ये लोग मारत को भाते समय रास्ते में, स्थान-स्थान पर उतरकर, पुलिस भीर फीज़ में नियुक्त सिक्खों के वीच विस्तवािन मड़का रहे थे। ये लोग बहुत दिन से भारत से बाहर परदेश में थे। इस कारण ये प्रायः यह न जानते थे कि गुण्त रूप से विस्तवा योजना किस प्रकार की जाती है। यही कारण है कि ये लोग प्रत्येक जहाज और वन्दर में गदर की भाग फलाते बेसे भा रहे थे। उसका फल यह हुमा कि भारत सरकार खूब चौकनी हो गई। जैसे-जैसे सिक्खों के दल स्वदेश में भाकर जहाज से उत्तरों लगे, तैसे-तेसे सरकार की भीर से उनकी ययारीति भम्मयंना होने लगी। इस प्रकार एक दल के कोई तीन सी यात्रियों को सीचा मुलतान जेल में भेज दिया गया। इनमें से बहुतों के पास काफ़ी धन या, इस्होंने भमेरिका में सजातार कई वर्ष परिश्रम करके जो उत्तरोंन किया या उसे ये साथ लाए थे। उनके उत्त सो परिश्रम करके जो उत्तरोंन किया या उसे ये साथ लाए थे। उनके उत्त सो परिश्रम करके जो उत्तरोंन किया या उसे ये साथ लाए थे। उनके उत्त सो परिश्रम से उपार्जित प्रम को सरकार ने उन्दे कर दिया। वेचारों के परवाले ताकते ही रह गए कि परदेश से दो पैसे आएंगे तो महीनेमर सुख से पेटमर

भोजन कर लेंगे। इनमें से एक सिक्स के पास कोई तीस हजार रुपए थे।

वहतेरे ऐसे थे जो प्रपनी सारी गाड़ी कमाई कैलिफोर्निया-स्थित 'यगान्तर श्राध्यम' को अर्पण कर भाए थे। जितने दल सरकार की तीखी नजुर से यच गए थे वे पंजाय जाकर दलवदा होने लगे। सिक्लों के धर्म-मन्दिर गरुद्वारा कहे जाते हैं।इनमें सिक्खों के पुरोहित रहते हैं। सिक्स लोग इन्हें प्रन्थीजी कहते है। प्रत्येक गरद्वारे में एक ग्रन्थीजी रहते हैं। विप्लवपन्थी सिक्खों के सम्मिलन केन्द्र ये ही धर्म-मन्दिर थे। मैं ऐसे ही एक गुरुद्वारे में बैठा था कि एक सिवल ने आकर खबर दी कि 'ग्रमक ग्रमक व्यक्तियों की गुरुद्वारे में जाते देख में उनसे भेंट कर ग्राया हैं।' थोड़ी ही देर में देला कि उस जमात के मुख्य-मुख्य व्यक्ति उस गुरुद्वारे में मा गए जहाँ कि मैं बैठा था। रुपए-पैसे की चर्चा निकलते हो उन्होंने तूरन्त सोने की गोल-गोल बड़ी-बड़ी चकतियाँ मेरे मागे रख दीं, ये भमेरिका में प्रचलित सौने के सिवके थे। हिसाब लगाने पर कोई हजार रुपए के हुए। प्रत्येक दल ने ऐसा ही किया। गदर के कार्य में इन लोगों को जिस प्रकार दिल खोलकर ग्रपनी गाढी कमाई का धन दान करते देखा है, वैसा दृश्य बंगाल में देखने को नहीं मिला। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा उत्साह ग्रीर ग्रान्तरिकता उन्हीं सिक्खों मे थी जो कि भ्रमेरिका की यात्रा कर ग्राए थे। और यह बात भी है कि पंजाब के ग्रधिवासियों ने प्राय: इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट नही की । हाँ, पठान और सिक्ख सैनिकों के साथ इन लोगों का विशेष हेल-मेल था। इसके सिवा सिक्ख जाति में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति भीर समवेदना-जनित एकता भारत की अन्यान्य जातियों की भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक है।

जो लोग अमेरिका से लौटकर आए थे उनमें ब्रधिकतर ऐसे लोग थे जो कि वहां कुलीगिरी किया करते थे। इनमें जिनके पास से तीस हजार रुपए जब्त कर लिये गए थे वह कैलिफोर्निया मे खेती करके धनवान् हुए थे। इनका नाम था सरदार ज्वालासिंह।

इन लोगों के बहुत से रिस्तैदार और माई वाधु भारत की फीज में नौकर थे। देश में भ्राते हो इन लोगों ने सैनिकों के साथ गुप्त श्रीसंधि करनी शुरू कर दी। उसी समय बंगाल के साथ पंजाब का सम्बन्ध जुड़ गया। ग्रन्य भ्रनेक गुण होने पर भी पंजाब के लोगों में संगठन को वैसी योग्यता न थी जैसीकि बंगाल-वालों में थी। बंगाल के साथ उनका संयोग हो जाने पर बड़े श्रच्छे ढंग से काम श्रष्ठती न रखी गई। प्रायः सभी रेजिमेंटों ने वचन दिया था कि पहले दे लोग कुछ भी न करेंगे; हाँ,गदर शुरू हो जाने पर वे श्रवश्य ही विप्लवकर्ताश्रों से मिल जाएँगे। सिर्फ लाहौर श्रीर फीरोजपुर की रेजिंमेंटों ने सबसे पहले काम शरू कर देना स्वीकार किया था। श्रारम्भ में सरकार यह नहीं समक सकी कि गुप्त विष्लव

होने लगा। उत्तर भारत की प्राय: सभी छावनियों में हमारे दल के ब्रादमी ब्रामे-जाने लगे। उत्तर-पश्चिम श्रंचल के बन्नु से लेकर दानापूर तक कोई भी छावनी

योजनावाले इतनी गहरी नींव देकर काम कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो इतना श्रधिक काम हो ही न सकता। पंजाब के पुलिस विभाग के एक मसलमान डिप्टी सपरिण्टेण्डेण्ट ने अपने एक मुखबिर को इस दल में शामिल करा दिया था। अन्त

में उस क्रपालसिंह ने ही क्रपा करके सारी बातें प्रकट कर दीं।

। इस दल में कृपालसिंह किस प्रकार भर्ती हो गया और उसने किस प्रकार.

कब सारी वार्ते प्रकट कर दीं इसका उल्लेख ययास्थान किया जाएगा। अभी सौ इस सिक्ख दल का योड़ा-सा परिचय देने की चेष्टा करता हूँ।

इस दल में कुछ कम मेम्बर न थे। उत्तरी अमेरिका और कनाडा से भिन्नभिन्न दलों में कोई छ: सात हुआर सिक्त देश में वागस आए थे। किन्तु सन्
1914 के Ingress Ordinance Act के अनुसार बहुतरे लोग जेल में ठेल दिये
गए तथा और भी बहुतरे लोग नजरबन्द कर दिये गए जिससे वे अपना गांव छोड़कर कहीं आन्जा न सकते थे। जो लोग नजरबन्द थे उन्हें विप्तब-कार्य में सहायता
देने का विश्चेय अवसर नहीं मिला। क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के दानियान इन्हें
अपने घर पर मौजूद रहना पड़ता था। यह इसलिए कि क्या जाने पुलिस किस
समय इनकी जांव करने पहुँच जाय। दिन निकल चुकने पर भी ये लोग अपने गांव
से बाहर न जा सकते थे। किसी दूसरे गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे प्रकट रूप मे
मिल-जुल न सकता था। बाद में जब काम अच्छे सिस्सित्ये से होने लगा तब उनमें
से जान-जिनको देश का काम करने की प्रवत इच्छा हुई वे पुलिस की नजर बचाकर खिसक गए। अर्थात्, क्या पुलिस, क्या उनके घर के लोग भी र क्या रिस्तेदार
—िकसी को उनकी खबर न मिलती थी।

जिस भाव को हृदय में लेकर ये दल भारत में झाए थे, स्वदेश में पदार्थण करने के पश्चात् ही उनमें से बहुतों का वह भाव बदल गया। अमेरिका से लौटे हुए इन छ:-सात हजार मनुष्यों में से कोई झाये लोग अपने पर-गृहस्यों के कामों में जा फैंसे । किन्तु अवशिष्ट सिवल बड़े उत्साह के साथ विष्तव कार्य में लगे रहे।

श्रमेरिका से लोटे हुए इन लोगों में श्रमिकांश सिक्ब ही थे। ऐसे लोग इने-गिने ही थे जो कि सिक्ब न थे। शायद पचीस-तीस हों। वे प्रायः सव वयस्क थे। बहुतों के स्त्री, परिवार श्रीर वाल-चच्चे सब छुछ थे। इनमें से बहुतों की उम्र चालीस वर्ष से ऊपर थी। कुछ लोग तो बूढ़े थे। भाई नियानसिंह, भाई सोहनसिंह, माई कालसिंह, भाई केहरसिंह—इनमें से किसी की उम्र पचास वर्ष से कम नहीं थी।

दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमे में जो लोग गिरक्तार हुए थे उनमें से कई एक उत्तरती उम्र के थे। धमीरचन्द की उम्र पन्नास से भी ऊपरथी। श्रवधविहारी भी

जवानी पार कर चुके थे।

बंगाल का विष्लवकारी दल ही ऐसा था जिसके प्रायः सभी सदस्य छात्रथेणी के बातक और नवयुवक थे। इनमें से अधिकांश लोगों को सांसारिक अभिज्ञता एक प्रकार से थी ही नहीं। उवादातर ऐसे ये जिनकी उम्र सोतह से लेकर बीस-वाईस वर्ष से अधिक न होगी। वंगाल में प्रायः यही दीत पड़ता है कि जो लोग तोस के पार हुए उनका सारा उत्साह, समग्र उद्योग ठंडा पड़ जाता है, उस समय वे किसी तरह मपनी गृहस्थी का काम चलाने के सिवा और किसी मसरफ के नहीं रह जाते। मानूम होता है कि वंगाल का जो कुछ भाशा-मरोसा है वह मानो स्कूल और कालेज के युवकों के तरुण मनों में हो आबद है। किन्यंगाल में कामकरने-वालों की सांसारिक अभिज्ञता स्वस्य रहने पर मी, उनमें बहुतों के तरुणवयस्क होने पर भी, उनमें एक ऐसी एकाग्र साधना देखी है जीकि वंगाल के वाहर प्रम्यत्र देखने को नहीं मिती।

वंगालियों ने जब-जब जिस फिसी काम में हाय लगाया है तब-तब उसे प्राणों की बाबी लगाकर किया है। इसी से देखता हूँ कि बोड गुग में बंगालियों ने जिस प्रकार बौड हम की प्रपत्ती नस-तस में प्रविष्ट कर विषय वा वेंद्रा श्रीर किसी प्रदेश के लोगों ने नहीं किया तस श्रद्धा के लोगों ने नहीं हुए अवकापूर्ण वृष्टि से की विलक्ष को हुए वा या तब वे बंगालियों ने नुख-जुख अवकापूर्ण वृष्टि से वेंद्रोल ना गए थे, बर्गोकि बंगाल उस समय भी बीड धर्म की पहले की मीति हुस्य से चिपकाये हुए था। किर संग्रेजी अमलदारी होने पर भी देखा कि वंगालियों ने जिस प्रकार भ्रपता सर्वस्य को स्वाप्त विश्व स्वाप्त स्वाप्त

का गुण समिक्क यादीप, किन्तु बंगाली जब जिसे ग्रहण करते हैं उसे प्राणपण से अंगोकार करते हैं। इसी कारण वर्तमान युग में भी बंगालियों ने जब देश-हित की ओर ष्यान दिया तब किर वे दूसरी थोर दृष्टि नहीं डाल सके। न फिर उन्होंने सादी-प्याह करके गृहस्यों चलाई धौर न उन्हें द्रव्य उपार्जन करना भना लगा। उन्हें तो एकदम पर-द्वार छोड़कर बाहर निकल थाना पड़ा।

इन युनकों में से बहुतों में मुक्ते एक प्रतीम्द्रिय मार्च की प्रेरणा का ग्रामास मिला है— ये लोग सिर्फ प्राडम्बर करने में ही मस्त नहीं वने रहे। इन लोगों ने देशसेबा-मत को एक प्रकार से साधना का भ्रंग समक्तकर ही ग्रहण किया था। इन लोगों के बीच एक इसी धारणा और भावना ने दृढ़ रूप से जह जमा ली थी कि 'हम कैसे मनुष्यता को प्राप्त कर सकेंगे, हम किस प्रकार से चरित्रवान् हो सकेंगे?

किन्तु मुफ्ते यह भाव दो-तीन सिक्सों के सिवा अन्य लोगों में नहीं दिखा। युक्त प्रदेश के भी जिन विष्त्रवपन्थियों से मेरा हेल-मेल रहा है उनमें भी बंगाल के आदर्श की बात खिड़ने पर दिखा है कि वे भी उसे प्राणपण से यहण करने में समर्थ नहीं हुए, प्रत्युत उनके होंठों पर एक अविश्वास की मन्द मुसकान ही देख पड़ी है।

सिक्खों में प्रचण्ड साहस और उत्साह था, इसके सिवा वे कप्ट भी खूब सह सकते थे। उनकी विश्वास गठी हुई देह, खूब चौड़ा सीना और सुसम्बद्ध कटिप्रदेश सभी की दृष्टि को प्राकृषित करते थे। उनके दाड़ी और मूँश्लें से सुशीमित दृढ़ता-व्यंजक चेहरे की देखकर श्रहतेरे उत्पीड़कों का दिल दहल जाता था। उनकी चाल-दाल से एक विशेष साब प्रकट होता था। साफ मालूम होता था कि मानो थे दोनों पैरों पर समान भार डालकर चलते हैं किन्तु बिना दाड़ी-मूंछोंबाले कोमलांग सीधे-सादे नम्न बंगाली मुक्कों का चारिज्य जिस मीति एक उच्च श्रादर्श पर गठित हुया दिखता था वैसी बात इनमें न थी। इस बात को मैं साधारण माब से हो लिख रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत हफ से कितियय सिक्खों के सम्बन्ध में मेरी बहुत ही उच्च धारणा है। धरनी मंद्रमन—कालापानी—की कथा का वर्णन करते समय मैं इस विषय की स्नालेचना करूँगा।

शिक्षित कहने से हमारे मन में साधारणतया जो धारणा होती है उस दृष्टि से कहना पहता है कि अमेरिका से लौटे हुए दलों में कोई भी शिक्षित न या। भारत के अन्यान्य प्रदेशवाले घर की आधी रोटी पर सन्तुष्ट रहकर वाहर जाने 72

की ट्टी-फूटी मंग्रेजी बोलना इन्होंने सीख लिया। इनके मुँह से वह ट्टी-फूटी 'संपेखी सुनने में यहा गया साता था। समेरिका में ऐसी ही संग्रेजी वोलकर ये धपनी भावनाएँ व्यक्त करते थे भीर उम्दा मंग्रेजी न जानने से इनके किसी काम में रकावट न पहती थी घीर फिर इन्होंने घन भी खासा कमाया था। श्रीर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मपने घमेरिका-प्रवास के फलस्वरूप इन लोगों ने स्वदेश-सम्पर्क को नहीं तोड़ दिया था। ये करते तो थे श्रमेरिका में कुलीगिरी या मजुदूरी, लेकिन यह जानने के लिए सदा व्यप्र रहते थे कि हमारे देश में कहा बया हो रहा है। उस समय बंगाल की नवजागरण की तरंग ने जिस प्रकार भारत के प्रत्यान्य प्रदेशों में एक भाव की हिलोर पैदा कर दी वी उसी प्रकार उसका हिलकोरा सुदूर धर्मिरिका में स्थित भारतीयों के हृदय में भी लगा था। जब भारत में गदर की चिनगारियाँ धीरे-घीरे इघर-उघर चारों ब्रोर उड रही थी तब ब्रमेरिका मे कुछ भारतीयों के जी-ही-जी में वे धधककर जल रही थी। इसी समय भाई करतार सिंह नामक एक तरुण यदा इनके साथ आकर सम्मिलित हए । ये उडीसा में रेवेनशा कालेज की प्रथम श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करके विशेष कारण से श्रमेरिका चले गए थे। यद्यपि सिवलों में ये सबसे कम उम्र के थे, फिर भी इनकी प्रधिनायकता में मैंने कितने ही बड़ी उम्र के सिक्तों को भी काम करते देखा। इन्होंने ग्रपने-जैसे विचार रखनेवाले दो-एक व्यक्तियों की सहायता से एक सम्वादपत्र के निकालने का संकल्प किया। इसी समय पंजाब के स्वनामस्यात देशभक्त लाला हरदयाल भारत में विष्तव करने की सारी श्राशाएँ छोड़-छाड़कर धमेरिकन सोशतिस्टों (साम्यवादियों) के साथ श्रात्मीयता स्थापित करने का यत्न कर रहे थे। करतार-सिंह और उनके मित्र इस ग्रवसर पर हरदयाल के पास ऐसे पत्र को प्रकाशित -करने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए। स्वदेश-प्रेमी हरदयाल तो ऐसे सुयोग की -ताक में ही बैठे थे। उन्होंने खुशी-खुशी इस काम को हाथ में ले लिया। इस प्रकार 'गदर' नामक विख्यात समाचारपत्र का प्रकाशन होना ग्रारम्भ हमा, श्रीर धीरे--धोरे इसी ने 'गदर' पार्टी का संगठन कर दिया। कैलीफोनिया का युगान्तर आश्रम ही इसका केन्द्रस्थल था। बीसवीं सदी के महाभारत (प्रथम विश्वयुद्ध 1914-1919)के धारम्भ होने

बोसवा सदी के महाभारत (प्रवम विद्वयुद्ध 1914-1919) के झारम्भ हीन -से पहले तक भारतीय विष्तववादियों का दल समक्र ही न सका था कि ऋग्रेवों -के साथ जर्मनी का विरोध इतनो जल्दी उपस्थित हो जाएगा। फलतः इनके विष्तव की तैयारी मी इस डंग से हो रही थी कि मानो दस-पन्द्रह वर्ष के अनन्तर वास्तिक 'गदर' मुरू होगा। यही कारण है कि ये लोग महासमर छिड़ते समय क्रान्ति के लिए पूरी तीर पर तैयार न ये। इसके सिवा प्रव तक के विष्ववकारी दल के साय भारत से वाहरी देश के किसी भी कान्तिकारी दल का कहने लायक कोई सम्बन्ध ही न था। इसका फल यह हुआ कि जब अमेरिका से क्रान्तिकारियों के दल-के-दल भारत में आने लगे तब भारत में स्वित क्रान्तिकारियों के दल-के-दल भारत में आने लगे तब भारत में स्वित क्रान्तिकारियों के दल-के-दल क्रान्तिकारियों के सल-के-दल भारत में माने वर्ण सब भारत में स्वित क्रान्तिकारी लोग उनके साथ दिल खोलकर ठीक समय पर सम्मिलत नहीं हो सके। यदि ऐसा सम्मिलन हो जाता तो भारत का मान्य प्राज कुछ और हो होता।

अमेरिका प्रवासी विष्ववंधियों की समक्त में नहीं धाया था कि ध्रंप्रेजों के साथ जमेंनों का युद्ध शीघ्र ही छिड़ जाएगा, इस कारण उनकी तैयारी और ही ढंग पर हो रही थी। वे समक्ते थे कि भारत से बाहर की किसी धन्य राजशिव को सहायता लेकर युद्ध की तैयारी करनी होगी और इसी संकल्प को कार्य में परिणत करने के लिए बहुत कुछ आयोजन हो रहा था, परन्तु इनके लिए धसमय में ही सूरोप मे रणचण्डी का नृत्य होने लगा। इसके लिए ये तैयार न थे और सारा संकल्प एकदम विलक्त हो गया। अब इन्होंने निश्चय किया कि गदरपार्टी के दलके-दल भारत में पहुँचकर भारतीय सैनिकों को अपने प्रभाव में कर लें। बस, फानित का यही एकमान जपाय निस्तित हो गया। हजारों सिक्य विदेश में पहुँ हए अपने वोरिए-वेंबने समेट-समेटकर स्वदेश को रवाना हो गए।

इधर भारत सरकार को इस पार्टी की बहुत सी वातों का पता लग चुका था, क्योंकि इस पार्टी के मेम्बर लोग घमेरिका में खुले सखाने समाध्रों में, भारत में गदर करने के सम्बन्ध में व्याख्यान दिया करते थे। 'गदर' नामक पत्र भी प्रकास्य रूप में मुद्रित होता था। सन् 1857 के महाविष्लव की दतवी मई एक उत्सव में पिएलत की जाती थी। साला हरदयाल पर अंग्रेज सरकार की विशेष उम्र दृष्टि थी। कई बार उनकी हायरी तक बढ़ी सफाई से उड़ा सी गई। धन्त में जब उनकी सिरप्तार करने की सलाह हो रही थी तब एक ममेरिकन ने उन्हें सावधान कर दिया। मत्र तप्त हरदयाल धौर फन्य मारतीयों ने धमेरिका से हट जाने में ही मलाई सी थी।

विभिन्न स्थानों के जर्मन एतची (कीन्सत) उस समय भारत में विप्तव मचा देने की इच्छा रखनेवालों की घनेक प्रकार से सहायता करते थे । ग्रमेरिका से लौटे हुए इन दलों ने उनसे मिलने-जुलने के प्रवसर को कभी खाली नहीं जाने दिया।

इस प्रकार कुछ व्यक्ति वो यूरोप की घोर चले गए धौर जो रह गए वे मारत की घोर रवाना हुए। रास्ते में ये लोग जहाँ-तहाँ प्रवना धामप्राय प्रकट कर दिया करते थे। इस प्रकार का एक दल जापान के बन्दर में पहुंचा। यहां पर परमानन नामक एक छरहरे शेल के युवा पुरुष इन लोगों में आ निले। ये युव्हेल-खण्ड के निवासी थे। प्रण्डमन में इन्हें हम लोग छोटे परमानन्द कहते थे, प्रगीक वह परमानन्द थे बीठ ए० बीठ कालेज लाहों में कुतपूर्व प्रवास का परमानन्द्रजी। इन्हें मी लाहोर पर्द्यन्त्र के मामेत में धाजन्म कालेपानी की सजा थी गई थी। इंग्लं में सिक्बों के अम्पुत्यान के प्रवत्य पर स्वदेश घीर स्वयम के लिए जब निडर देशमक्तपण मुसलमानों के अत्याचार के धारे वेधड़क बतिवान हो रहे थे—सिर दे देते थे वेकिन धर्म न देते थे—उस समय गाई परमानन्द के एक पूर्वपुष्ट ने , प्रारम-बस्तिवान की पराकाष्ट्रण दिखला दी थी। उस समय उन्हें मुसलमानों ने धारे से बीरकर मारा था। उसी समय के जिक्बों में यह लानदान भाई नाम से विष्यात हो गया। सिक्बों में यह भाई साम वे हो सम्मानमूकक है। इसलिए हम लोग विक्वस मात्र को जनके नाम के साथ 'भाई' शब्द लगाकर व्हाया करते थे।

सिन्छों के एक बड़े उत्साही नेता भाई भगवानसिंह थे। इनके व्याख्यान सुनसुनकर कितने ही सिन्छ, अपना काम-काज छोड़, विष्यव कार्य में सहायता करने
के लिए देश में लीट आए थे। ये सीन कुछ श्रीणक उत्तेजना में आकर, सर्वस्व छोड़छाड़कर, इस विस्वव-धर्म में सीक्षित नहीं हुए थे, वरन् इनमें सब्युव देशतेला के सुर्राणा जास्त थी। इस प्रकार के जो विक्ष्य देश में धीट आए थे उनमें बहुतों से
मेरी बातचीत हुई थी। उससे मालूम हुआ कि वे सच्युव प्राणों की प्रत्येक तह
में—दिल के हर पहलू ये—पराधीनता की जलन का अनुभव करके विष्यव कार्य
में सामानित हुए थे। इनमें से कोई तो पिनांग की मिलिटरी पुलिस में निमुनत था,
कोई हांगकांग में पहरेदार था और कोई सौदागरी करता था। इस समय हांगकांग में विक्सों की एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट पर भी इन सोगों का आधिपस्य
हो गया था।

भारत में लौटे हुए दल के अनेक व्यक्ति ऐसे ये जो कि अंग्रेज़ों की पलटनों में

सैनिक पद पर रह चुके थे। इनमें से किसी की सर्विस आठ वर्ष की, किसी की दस वर्ष की और किसी-किसीकी ग्यारह वर्ष की थी। इनमें कोई भी ऐसा सैनिक न या जिस तीन वर्ष से कम की अभिज्ञता हो, क्योंकि प्रत्येक सैनिक को कम से कम तीन वर्ष तक मौकरी करने की सर्त करनी पड़ती है। इनमें से बहुतेरों का काम मसीन-गन चलाना था और कुछ लोग तोपखाने में भी काम कर चुके थे।

मारत में लोटने के मार्ग में पुलिस विभाग के कमवारियों ने इन लोगों से पूछा था कि आखिर तुम लोग हिन्दुस्तान किसलिए जा रहे हो ? तो इनमें से किसी ने कहा कि विवाह करने जाता हूं और किसी ने कहा कि घर छोड़े बहुत दिन हो गए, इसलिए देश को जा रहा हूँ। ऐसे ही ऐसे कारण बतला दिए थे। फिर अवालत में मुकदमें के वबत जब न्यायकर्वी इनसे हिन्दुस्तान में आने का कारण पूछते तब भी थे लोग प्राय: वैसे हो उत्तर देते थे जो कि ऊपर लिखे गए हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति ने दूसरे दंग का उत्तर दिया था। न्यायकर्ती ने अमियुक्त से पूछा, "तुम देश में किसलिए आए थे?" इसका उत्तर दिया गया कि 'यह हमारा स्वदेश जो है।" इन पंजावी ब्राह्मण का नाम जगतराम था। ये 'गदर' पत्रिका के सम्यादन विभाग में काम करते थे।

प्रमेरिका से ग्राये हुए सिक्खों में उत्साह तो भ्रदम्य या किन्तु काम करने की रीति उन्हें मालूम ही न थी। न इनका कोई केन्द्र या भौर न कोई वाखा ही। किसी-किसी की प्रधीनता में वीस-पनीस मुख्य रहते थे। उसे इन बीस-पनीस भ्राद-मियों का सरदार कहा जाता था। ये सरदार कभी एकत्र हो जाते थे भौर कभी कुछ दिनों तक इनकी परस्पर भेट ही न होती थी। भ्रसत वात यह कि सम्मितिक स्मार्य में काम करने की एक प्रणाती का इनमें अभाव था। इसका कारण यही था कि इनका कहीं केन्द्र न था। इस प्रकार देश में बिलकुल भ्रव्यवस्थित रूप से कितने लोग गड़बड़ मचा रहे थे यह कीन जानता है। वो लोग मुलतान जेल में क़ैद थे वे भी यही कहते थे कि ग्रव बीझ ही बचना होगा भीर इसते हम मन्यपट रिहाई पा जाएँग। इसका कल यह हुया कि ये मिनन-भिन्न जों में बाट दिये गए। समान-धर्मा और एक ही भाव के भावुक बहुत लोगों के एक स्थान में रहने से जो ग्रानन्द प्राप्त होता है वह आनन्द भी इनसे ध्रम गया।

आप हाता हुन हुन है । इन सब दलों ने भारत में बाते ही बंगाल के गुप्त विप्लब दल का पता लगाना ब्रारम्भ कर दिया । किन्तु पहले से ही किसी के साथ जान-पहचान न रहने के कारण पात्र-प्रपात्र का विचार किए विना ही ये लोग पंजाव में विद्रोह की वातें कहने सर्गे। इस समय कलकत्ता की मामूली सङ्कों पर भो मैंने सुना या कि पंजाव में विप्तव की लैयारी हो रही है। भारत रक्षा' आनून स्नाते समय हाडिज साहव-ने इस वात का उल्लेख किया था।

इसी समय करवार विह ने आकर बंगाल के किसी सुपरिचित, लब्बन तिष्ठ सार्वजनिक नेता से मुलाकात की । उन्होंने करतार्रीसह को उपदेश दिया कि तुम अपने संकल्प भौर सुभीते के अनुसार काम करते जाओ, बंगाल तो ठीक समय पर तुम्हारी सहायता करेगा ही । अब यह कहने में कोई वाधा नहीं है कि वे व्यक्ति सर सरेन्द्रनाथ वनर्जी थे ।

इस समय इन्हें थोड़े-बहुत हिषयारों की जरूरत हुई। यदापि इत विष्तव का प्रधान ग्रवलम्ब पंजाबी सीनिकों के दल थे, तथापि श्रात्मरक्षा करने के लिए यथा-सम्मव प्रत्येक कार्यकर्ता को सशस्त्र रवने की इच्छा से कुछ रिवाल्यर इत्याधि की मावश्यकता हुई। इस उद्देश की विदि के लिए श्रीयुत जगतराम कुछ रुपए देकर कातुल की श्रोर भेजे गए श्रीर यहीं से कारागार की यन्त्रणायों ने उनका पल्ला पकड़ विया । बेचारे जगतरान पैसावर में ही पकड़ लिये गए और श्रापे चलकर श्रव्हान में मुक्ते उनके दर्शन हुए थे।

छोटे परमानन्द को भी इन लोगों ने इसी काम के लिए बंगाल भेजा था पर मे भी खाली हाथ लौट आए। इस विष्वव की तयारी के समय काशी में, बाहरी लोगों से मुलाकात करने के लिए खास-खास मकान थे। पंजाब से जो लोग मुलाकात करने ब्राते थे वे पहले ऐसे ही खास मकान में पहुँचाए जाते थे। वहाँ से खवर मिलने पर दूर से ब्रागन्तुक व्यक्ति को दिएकर पहचान लिया जाता था। तब, सन्देह न रहने पर, उससे भेंट की जाती थी। में उस दिन काशी में ही या जब पंजाबी दल का एक मनुष्य वहाँ के विष्कव को तैयारी का समाचार कर हमारे पास आया। जब उसके मुंह से सुना कि विष्कव के लिए दो-सीन हजार सिवल कमर कसे तैयार बंदे हैं तब हमारा अन्तरता पुरुष आनन्द से थिरकने लगा। पंजाब के कार्यकर्तीओं ने ब्रागन्तुक व्यक्ति द्वारा कहला नेजा था कि रासविहारी की हमें बहुत जरूरत है। दिल्ली पुरुषन्त्र के फरार ब्रह्मा प्रीविद्ध कर्मवीर रासविहारी का नाम उस समय अमेरिका तक में विश्वत हो चुका था। इन लोगों ने ब्रमेरिका में ही इनका नाम सुना था।

कई कारणों से उस समय रासिबहारी पंजाब न जा सके, इसलिए पहले वहाँ मेरा ही भेजा जाना तय हुआ ताकि जब मैं पंजाब की दशा अपनी आंबों देख आर्ज और सबको वहाँ का हाल बताऊ तब आगे का कर्तव्य निर्धारित हो। पहले ही निश्चित हो गया था कि मैं जालन्यर शहर में जाकर सिक्खों के

पहले ही निश्चित हो गया था कि मैं जालन्थर शहर में जाकर सिक्खों के नेताओं से मेंट करूँगा। उस समय नवस्वर का महीना खतम होने को था। पश्चिम में ठड़ का मोसम था। उसी शीतकाल के प्रातःकाल लुधियाना में गाड़ी गहुँचते ही देखा कि मेरे मित्र के परिचित एक सिक्ख युवक हम सोगों की प्रतीक्षा कर रहे 18 बन्दी जीवन

हैं। मित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जातन्घर की घोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-बहुत वार्ते हुई। उनसे मालूम हुघा कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये सोग विभिन्न दिशाओं में भेजे जाएंगे। ये सोग गुस्दारे में अध्ययन करने के वहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते धाज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्वे में हम कई म्रादमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच-बीच में एकाप वात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने दितने भावों का ग्रालोडन हो रहा था। मैं रास्तेभर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख दल के ब्रादमी न जाने किस ढंग के होगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सुन ही चका था कि इनमें बहुतेरों की उम्र तीस वर्ष की या इससे भी अधिक है, ये मुमें किस दृष्टि से देखेंगे (बयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ ग्रसर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने वड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संघ को हम लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे संकड़ों प्रश्न रास्तेभर भीतर ही भीतर मुझे बेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक ग्रानन्द-स्रोत भी मर्मकी घोटकरके, मानो दिना जाने ही वहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, युग-युगान्तर का ग्रंबेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक ग्रीर बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, वह यही कि वंगाल आज कितना पिछड़ा हआ है-इस पुण्यधूम यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों हजारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाढ़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से वंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खैर, जाने दो उस बात को।

लुधियाना पीछे रह गया। अब हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार छिंह ने 'खुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोल लिया। उसमे पड़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाइन लेन में बम को भीषण घटना हुई है। समाचार मां कि लिक्षमा पुलिस के डिप्टो सुगरिटडेंट श्रीयुत तसन्त चटलों के घर पर दो-तीन बम फेंके गए है। इससे एक हेड कांस्टेबन का पेर उड़ गया, कुछ लोग घायल हुए, मकान के सीवार का कुछ यंश उड़ जाने से सदहा हो गया, घर के भीतर का आरादहा का बहुत-सा सामान सड़क पर प्रांतिश का सहत-सा सामान सड़क पर प्रांतिश का स्व

पंजाब यात्रा 19

टूट-फूट गमा है, इत्यादि। किन्तु वसन्त वानु इस बार साफ वच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समफ लीं। पंजाब का वृत्तान्त लिख चुकने पर यंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन वम गोलों के फटने से भारत में चारों छोर देशभनतों के बीच जाप्रतिन्सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि बड़े भारी विष्लव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्वाद को पढ़कर करतारसिंह बहत ही प्रसन्न हए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांखों के कोनों से ग्रानन्द का ग्राभास प्रकट हुगा। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहेंचे। यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें जिनसे • जो कुछ कहना था वह कह-सून चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनको देखने से मुक्ते भरोसा हम्रा कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उम्रनही हूँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी खपेक्षा बहुत श्रधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, अमरसिंह और रामरक्खा के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई श्रीर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अभरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपून थे, किन्त महत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी ग्रवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जैंची। रामरक्ला ब्राह्मण थे। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासविहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-धाम ब्रादि नहीं पुछा। फिरतो बातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालम हो गया। हमारे दल में ऐसी जांच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी ग्रीर इस प्रकार नाम-धाम पूछना तो मैं विलकुल धनावश्यक समक्ता था। मित्र ने मेर परिचय यह कहकर कराया कि रासबिहारी तो एक खास काम के मारे ब्रा नहीं सके, चन्होने ग्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासविहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समकाया कि यहाँ धाने से पहने वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं 18 वन्दी जीवन

हैं। भित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की भ्रोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-बहुत वार्ते हुई। उनसे मालूम हुमा कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सो मनुज्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्न दिशाओं में भेजे जाएँगे। ये लोग मुद्दारे में भन्ज पर्वन के वहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते ब्राज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्बे में हम कई आदमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच बीच में एकाघ बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का ग्रालोडन हो रहा था। मैं रास्तेभर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख दल के झादमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सून ही चका था कि इनमें बहुतेरों की उम्र तीस वर्ष की या इससे भी मधिक है, ये मुक्ते किस दृष्टि से देखेंगे (वयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ असर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संव को हम लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे सैकडों प्रश्न रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते बेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक आनन्द-स्रोत भी ममंकी ओट करके, मानी विना जाने ही वहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, युग-युगान्तर का श्रीवेश इस बार हट जाएगा, किन्तू एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, वह यही कि बंगाल बाज कितना पिछड़ा हुआ है-इस पुष्यधम यज्ञ से कितने श्रन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों-हजारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाढ़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खैर, जाने दो उस बात को।

लुधियाना पीछे रह गया। श्रव हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार सिंह ने 'बुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोल लिया। उसमें पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाड़ा किन में अम को भीषण घटना हुई है। समाचार था कि लिया पुलिस के डिट्टो सुपरिटेंडेट थीगूर्त वसन्त चटकों के घर पर रो-तीन नम फेंके गए है। इससे एक हेड कांस्टेबल का पैर उड़ गया, जुछ लोग घायल हुए, मकान की दोवार का कुछ श्रंच। उड़ जाने से गइंडा हो गया, घर के भीतर का साराइश का वहतन्ता सामान सड़क पर झा पिरा और मकान की लिया की समार का सुख श्रंचा उड़ जाने से गइंडा हो गया, घर के भीतर का साराइश का

पंजाव यात्रा 19

टूट-फूट गया है, इत्यादि। किन्तु वसन्त वाबू इस बार साफ बच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समक्त लीं। पंजाब का बृतान्त लिख चुकने पर बंगाल की उस समय की दसा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिसने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों श्रोर देशभवतों के बीच जाग्रति-सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि बड़े भारी विष्लव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है ब्रीर ऐसी घटनाश्रों से सबको ऐसे-ऐमे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्बाद को पढकर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांशों के कोनो से ग्रानन्द का श्रामास प्रकट हुया। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे • जो कुछ कहना था वह कह-मून चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनको देखने से मुक्ते भरोसा हुबा कि इन लोगों के बीच में मैं विलकुत ही कम उम्रवही हैं, बयोंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी म्रपेक्षा बहुत म्रधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, ग्रमरसिंह ग्रीर रामरक्या के सिवा शायद एव व्यक्ति कोई भौर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उम ममय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अमरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपून थे. किन्त मुहत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी अवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जैंची। रामरवला ब्राह्मण थे। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रामविहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-धाम ग्रादि नहीं पूछा। फिर तो वातचीत के सिलसिने में मुक्ते सभी का नाम माल्म हो गया। हमारे दल में ऐसी जाँच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि ने देखी जाती थी झौर इन प्रकार नाम-घाम पूछना तो मैं विनकुल भनावस्यक समभना था। मित्र ने मेर-परिचय यह कहकर कराया कि रासिवहारी तो एक साम काम के मारे स्ना नहीं सके, उन्होंने प्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारिनह ने पहा कि हमें हा रासविहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समभाया कि यहाँ झाने में पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा यह ऐसी दशा में हैं

18 बन्दी जीवन

हैं। मित्र ने इनसे भेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की श्रोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-बहुत वार्ते हुई। उनसे मालूम हुप्रा कि इस समय लुचियाना में दो-तीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्न दिशायों में भेजे जाएँगे। ये लोग गुरुहारे में श्रध्ययन करने के बहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते घाज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्वे में हम कई शादमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच बीच में एकाप बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का बालोड़न हो रहा था। मैं रास्तेमर में यही सोचता गया कि इस सिक्ल दल के आदमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सून ही चुका या कि इनमें बहुतेरों की उम्र तीस वर्ष की या इससे भी अधिक है, ये मुफ्ते किस दृष्टि से देखेंगे (बयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ ग्रसर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संव को हम लोग किस न कार मुसंयत करके घपना प्रभीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे सैकडों प्रश्न रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते वेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक आनन्द-स्रोत भी मर्म की ब्रोट करके, मानो विना जाने ही वहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, यूग-यूगान्तर का भूँचेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती यो, वह यही कि बंगाल आज कितना पिछडा हुआ है-इस पृष्यधम यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों-हजारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाड़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खर, जाने दो उस बात को।

लुधियाना पीछे रह गया। अब हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार सिंह ने 'बुलेटिन' नाम का समाचारणत्र मोल लिया। उसमे पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाडा लेन में बम की मीपण घटना हुई है। समाचार या कि लक्षिया पुलिल के किट्टी सुर्पार्टिडेंट श्रीमुत बसन्त घटना के कि पर दो-चीन वम फेंके गए हैं। इससे एक हेड कांस्टेबन का पैर उड़ गया, कुछ लोग घायल हुए, मकान के दोवार का कुछ अंग उड़ जाने से महदा हो गया, पर के भीतर का आराइश का चहुत-सा सामान सहकपर आ पहिस्त का स्वार का सामान सहकपर आ प्रहान का समान के सामने का लालटेन का धम्मा

टूट-फूट गया है, इत्यादि । किन्तु वसन्त वाबू इस बार साफ वच रए । समाजार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समफ लीं। पंजाब का बृत्तान्त लिख चुकने पर बंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों ग्रोर देशभवतों के बीच जाग्रति-सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते ये कि बड़े भारी विष्लव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्बाद को पढकर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांसों के कोनों से श्रानन्द का श्राभास प्रकट हुया। इस प्रकार हम लोग जालन्यर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे • जो कुछ कहना या वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनकी देखने से मुक्ते भरोसा हुमा कि इन लोगों के बीच में मैं विलकुल ही कम उच्चनही हूँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी ग्रपेक्षा बहुत ग्रधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, ग्रमरसिंह ग्रीर रामरवेखा के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई भौर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अमरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपूर थे, किन्तू मृहत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी ग्रवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जुँची। रामरक्ला ब्राह्मण ये। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासविहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगो के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-घाम आदि नहीं पूछा। फिरतो बातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालम हो गया। हमारे दल में ऐसी जांच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी और इस प्रकार नाम-धाम पूछना तो मैं विलकुल अनावश्यक सममता था। मित्र ने मेर-परिचय यह कहकर कराया कि रासविहारी तो एक खास काम के मारे ग्रा नहीं सके, उन्होंने ग्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासबिहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समकाया कि यहाँ ग्राने से पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा मे है

18 बन्दी जीवन

हैं। मित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतार्रासह थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की घोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-वहुत वार्ते हुई। उनसे मालूम हुमा कि इस समय लुधियाना में दो-सीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्न दिशाग्रों में भेजे जाएँगे। ये लोग गुरुदारे में प्रथ्यमन करने के यहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते झाज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्बे में हम कई श्रादमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच-बीच में एकाथ बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का श्रालीडन हो रहा या। मैं रास्तेभर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख दल के बादमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सुन ही चुका था कि इनमें बहुतेरों की उम्र तीस वर्ष की या इससे भी अधिक है, ये मुक्ते किस दृष्टि से देखेंगे (बयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ श्रसर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संघ को हम लोग किस । कार सूसंयत करके अपना अमीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे संकडों प्रश्न रास्तेभर भीतर ही भीतर मुफे बेचन करते रहे । साथ ही साथ एक ग्रानन्द-स्रोत भी मर्म की श्रोट करके, मानी बिना जाने ही बहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, यग-यगान्तर का भौंचेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टिकत हो उठती थी, वह यही कि वंगाल ग्राज कितना पिछड़ा हुआ है—इस पुण्यध्म यज्ञ से कितने धन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों हजारों वर्षों की कलक कालिमा मानो गाडी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खैर, जाने दो उस बात को।

नुधियाना पीछे रह गया। प्रव हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँदे। करतार सिंह ने 'खुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोस निया। उसमें पड़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाड़ा केन में वम की भीपण घटना हुई है। समाचार था कि लिक्स्य पुलिस के डिप्टी पुरिस्टेडेंट श्रीयत वसन्त चटली के घर पर दोन्तीन वम फेंके गए हैं। इससे एक हुए कांस्टेश का ना पर उड़ गया, कुछ लोग पायह हुए, मकान की दोबार का कुछ शंश उड़ जाने से पड़वा हो गया, घर के भीतर का झाराइश का वहता सामान सड़क पर सा गिरा और मकान के सामने का लालटेन का खम्मा

टूट-फूट गया है, इत्यादि। किन्तु वसन्त बाबू इस बार साफ बच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समफ लीं। पंजाब का वृत्तान्त लिख चुकने पर यंगाल की उस समय की दक्षा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों श्रोर देशभवतों के बीच जाग्रति-सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि बड़े भारी विप्लब की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्बाद को पढकर करतारसिंह बहत ही प्रसन्न हए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांक्षों के कोनों से ग्रानन्द का ग्राभास प्रकट हुगा। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे , जो कुछ कहना था वह कह-मुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनकी देखने से मुके भरोसा हमा कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उम्र नहीं हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी ग्रंपेक्षा बहुत ग्रंधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, ग्रमरसिंह ग्रीर रामरवला के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई श्रीर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी । अमरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपून थे, किन्तु महत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी भवस्या चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जैंची। रामरक्खा बाह्मण थे। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासबिहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-धाम ग्रादि नहीं पूछा। फिर तो वातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालूम हो गया। .. हमारे दल में ऐसी जाँच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी ग्रीर इस प्रकार नाम-घाम पूछना तो में बिलकुल अनावश्यक समभता था। मित्र ने मेर परिचय यह कहकर कराया कि रासबिहारी तो एक खास काम के मारे थ्रा नहीं सके, उन्होंने ग्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासबिहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समकाया कि यहाँ माने से पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं

जिससे भीर भी कुछ समय तक इस ग्रीर न ग्रा सकेंगे। इसके पश्चात मैंने इन लोगों से पंजाब भी हालत जानने के लिए प्रद्धा-वे लोग कितने भादमी हैं, शापस में किस प्रकार मिलते-जुलते और मुलाकात करते हैं तथा उनका वास्तविक नेता कौन है, इत्यादि । मैंने कहा, "जो आपके असली नेता हों उन्हीं से मैं वातचीत भीर पहचान करना चाहता हूँ।" ग्रमरसिंह ने कहा, "सच पूछिए तो हम लोगों में वास्तविक नेता की खास कमी है श्रीर इसीलिए हमें रासविहारी की जरूरत है। यहाँ पर हम जितने बादमी मौजूद हैं इनमें किसी को विशेष अभिन्नता प्राप्त नहीं है, इससे हमारे काम का कोई खास सिलसिला नहीं बैठता। हमको बंगाल . से सहायता पाने की बहुत श्रावश्यकता है। बंगाल में श्राप लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इन कामों का आप लोगों को यथेष्ट अनुभव हो गया है।" करतारसिंह ने भी इसे माना तो, किन्तु अमरसिंह को लक्ष्य करके कहा, "देखो माई, यों हिम्मत नयों हारते हो ? काम के वक्त देख लेना कि तुम्हीं में से कितने छिपे रुस्तम . निकलेंगे।" उस दिन की वातों से मुक्ते साफ मालूम हो गया कि जिस महान व्रत में ये लोग दीक्षित हुए हैं उसके गुरुत्व का अनुभव इनकी नस-नस में भिद गया है भौर ग्रपने में शक्ति की कुछ कमी समक्तकर बाहर एक सहारा ढुँढ रहे हैं किन्त उसके साथ में यह भी समक्त गया कि इनमें यदि कोई सचमूच काम करनेवाला है तो करतारसिंह है। मैंने इसमें जैसा आत्मविश्वास देखा वैसा आत्मविश्वास न रहने से किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बहुतों में ग्रहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे ब्रात्मविश्वास का भाव कम देखा जाता है। ब्रहंकार और धात्मविश्वास अलग-अलग दो चीजें हैं, अहंकार दूसरे पर चीट करता है, किन्त जो श्रहंकार दूसरे पर नोक-फोक किए बिना ही श्रपने प्राणों में शक्ति के श्रनभव को जागत करता है वही ब्रात्मविश्वास है।

जो हो, इन लोगों से मुफ्ते पंजाब की बहुत कुछ हालत मालूम हो गई। उनमें से बहुतेरी बातों का वर्णन पहले किया जा चुका है। इनकी बातों से ज्ञात हुआ कि इनके विश्वन की तैयारी का मुख्य प्रवसम्बन पंजाब की सिक्ख फीजें हैं। करतार्रीसह से ज्ञात हुआ कि भारत में प्रमेरिका से सिक्खों का जो पहला दल आया था उसी में वे भी आए थे और सितम्बर महोने से इस काम की तैयारी कर 'रहे हैं, इस्वादि।

भव करतारसिंह ने मुभसे पूछा, "श्रह्त्र-शस्त्र भ्रादि देकर के बंगाल हमारी

कहाँ तक सहायता कर सकता है ?वंगाल में कितने हजार बन्दूकों हैं ?" इत्यादि।

मैंने कहा, "आप क्या ख्याल करते हैं ? बंगाल में कितने ग्रह्म-राहत्र होगे ?" करतारसिंह, "में तो समकता हूं कि वंगाल में काकी हिषयार मौजूद कर लिये गए हैं, वयोंकि बंगाल तो बहुत दिनों से विष्तव की तैयारी कर रहा है और हमारे दल के परमानन्द के एक बंगाती मित्र ने उन्हें पीच सो रिवाल्वर का वचन दिया है। इसके लिए परमानन्द बंगाल गए हैं।" •

में, "जिन्होंने परमानन्द से यह बांत कही है वह कोई फालतू झारपी जेचते हैं । ययोंकि बंगाल में कोई कहीं पाँच सी रिवास्वर न दे सकेगा । जिन्होंने यह बात

कही है उन्होंने गप्प उड़ा दी है।"

करतारसिंह, "तो फिर बंगाल हमको किस प्रकार की सहायता देगा? ती नया वहाँ भी पंजाब के साथ ही साय गदर होगा ? बंगाल में आपके अधीन काम करनेवाले कितने हैं ?" ब्रन्य किसी समय और किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रदन करने का हम लोग मौका हो न देते थे और यदि कोई पछ ही बैठता तो कह देते थे. "इन बातों को जानकर क्या कीजिएगा, समक्त लीजिए कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई है; तो भी श्राप इस दल में संवृक्त होने या नहीं ? श्रापको स्वयं श्रारम्भ से ही तैयारी करनी होगी, इस दशा में भी क्या श्राप इस दल में भर्ती होना चाहते हैं ?"इत्यादि। हों, बंगाल में कहीं-कहीं कोई-कोई ऐसे भी थे जो विप्तव की जंगी तैयारी की वातें बढ़ा-बढ़ाकर लोगों को सुनाते और इस तरह प्रलोभन देकर उन्हें दल में भर्ती करते थे। जो हो. करतारसिंह ने जब ये प्रदन किए तब उनको ठीक उत्तर न देकर टाल देना मुनासिव न मालम हुआ। मैंने कहा, "देखिए, जिस प्रकार यहाँ आपको सैनिकों में भर्ती होने का अवसर मिलता है, उस प्रकार बंगाल में यदि हम लोगों को फीज में भर्ती होने का सुभीता मिलता तो यब तक कभी का मीपण विप्तव मच गया होता । बंगाल के दल में प्रधानतया यवक और छात्र-श्रेणी के सदस्य हैं और इस दल में हम लोग बड़ी ही सावधानी से, बहत-कूछ छानबीन करके ऐसे लोगों को सम्मिलित करते हैं जोकि हर घड़ी मरने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे दल में प्रधिक धादमी नहीं हैं, शायद हजार-दो हजार से ब्रधिक न हों, किन्तु यह दढ़ विश्वास है कि जिस दिन ग्रामतीर पर विष्तव गुरू हो जाएगा उस दिन हजारों यादमी हमारे साथ या मिलेंगे।यदि पंजाब में गुदर हो जाएगा तो यह भी निश्चित समिक्तिए कि उस दिन बंगाल बैठा-बैठा तमाशा न देखेगा और अंग्रेज़ों की बंगात

के लिए इतनी उलभन में पड़ना होगा कि सरकार श्रपनी कुल ग्रक्ति पंजाब ही परन लगा सकेगी।" मैंने यह भी कहा, "वंगाल इस समय भी सरकारी लजाने लुट सकता है या पुलिस की बारकों पर छापा मारना इत्यादि काम कर सकता है, किन्त प्रापे नया होगा ? इस 'ग्रामे क्या होगा' को सोचकर ही बंगाल ने ग्रभी तक ऐसा कुछ नहीं किया।" मैंने इन लोगों को भली-भौति समका दिया कि "हम लोगों से सलाह लिए बिना अचानक कुछ कर न बैठना।" यह भी कह दिया, "खब सावधानी से काम करना होगा जिसमें कि यह शक्ति व्यर्थ न हो जाय, सिर्फ ह-हा करके फ़िज़ल कामों में शक्ति सीण न कर दी जाय ।" मैंने इन्हें सलाह दी कि प्रधिकांश व्यक्तियों से कहो कि घपने-ग्रपने गाँव में जाकर रहें, केवल मुलियों का और काम करने के लिए योड़े-से भादिषयों का समीप रहना ठीक होगा, और सब लोगों को कई टुकड़ियों में बॉटकर प्रत्येक टुकड़ी पर एक-एक अधिनायक रीनात कर दीजिए। ऐसा संगठन करने से जिस समय आवश्यकता होगी उस समय सब लोगों से धनायास ही काम लिया जा सकेगा। यदि इस प्रकार छोटी छोटी टकडियों न बनाई जाएँगी तो विरक्तारहो जाने का अंन्देशा हर घड़ी रहेगा।" फिर करतारसिंह से कहा, "ग्राप में से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ चले, मैं उसे उस स्थान पर ले जाऊँगा जहाँ कि रासबिहारी हैं। रासबिहारी के साथ प्रच्छी तरह सलाह करनी है।" यह बात इन्हें पसन्द भाई। भव निश्वय हुया कि वाहौर में पृथ्वीसिंह से दुवारा मुलाकात करके, उनको साथ लेकर, रासविहारी के पास भेंट करने की जाना ठीक होगा ।

करतारसिंह ने हमारे यहाँ से कुछ रिवालवर इत्यादि की सहायता मांगी। आत्मरक्षा करने ब्रीर छोटे-छोटे सरकारी खवाने सुटने के लिए कुछ अस्म-सन्दों की जरूरत थी। अमेरिका से ये लोग जब स्वदेश को लोटे तब अमेक स्वानों से पोश बहुत रिवालवर इत्यादि ले झाए थे। अदे जों की प्रवर दृष्टि रहने पर भी ये रिवालवर देश में पहुँच गए थे। बाल्टी की तथी में लकड़ी या टीन का पटरा वगाकर उसके बीच में खिपाकर रिवालवर इत्यादि लाए जाते ये किन्तु कुछ दिनों में रिवालवर लाने की यह तरकीय जाहिर हो गई। कभी-कभी यह भी होता था कि मारत के बन्दरगाह में पहुँचने से जरा देर पहले ये हिषया स्वलाहियों के जिल्म उत्तर मुताफिर चले पाते थे धीर फिर फुरस्त वत्या मौना देशकर उनके पात से उठा विद् जाते थे। इस रीति से इन लोगों के हाय कुछ रिवालवर आ गए थे। किन्तु प्रभी हिषयारों की जरूरत थी ही । मैं काशी से कुछ रिवाल्वर और गोतियाँ लाया या । ये सब करतारसिंह को सींप्कर मैंने कहा कि इस बबत यही सामान पास था सो लेता ज्ञाया, फिर और भी ला दूँगा किन्तु यह भी जता दिया कि हम लोगों के पास अरुन-सरत्रों का अधिक संग्रह नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में ग्रधिक आशा न कीजिएगा।

मैंने बमगोलों के सम्बन्ध में उनसे कहा कि इस काम में बंगाली लोग सिद्ध-हस्त हो गए हैं और बमगोलों की जिस क़दर जरूरत होगी, बंगाल 🛶 🕟 उस समय ये लोग भी एक प्रकार का बनगोला बनाते थे। पंजाब में सीसे की ग्रीर पीतल की बनी एक तरह की दवातें मिलती थीं। ये दवातें ही पंजाबियों के बम का ऊपरी लोल थीं। इन दवातों के मह में पेंच था, दवात का दक्कन लगा देने से बहत ग्रन्छी तरह बन्द हो जाता था। ग्रीर इसका मसाला वही था जो कि पटाखीं का है, ग्रर्थात पटास (बलोरेट ग्राव) और मनशिल । हिन्दुस्तान की बनी काँच की एक तरह की छोटी बीबी बाजार में मिलती थी। इसमें सलपग्ररिक एसिड भरकर में ह बन्द कर दिया जाता श्रीर इसे खोल में डाल दिया जाता था। यह मामूली घवके से ही फट पड़ता था। मालूम होता है कि अवसर इसमें मसाले के साथ शक्कर भी डाली जाती यो। शोशी के टुटने पर एसिड पटास और शक्कर के संयोग से यह बमगोला फट पडता और दवात के टकड़े चारों श्रोर छितरा जाते थे। यह बम वैसा पातक नहीं था, फॅके जाने पर अक्सरफटता ही नहीं था। जो फट भी पहता तो श्रादमी की जान लेने के लिए बहुत करके काफ़ी न होता। मैंने इन्हें समक्ता दिया कि बंगाल का बमगोला वड़ा विकट होता है। करतारसिंह ने कहा कि पंजाब के विभिन्न स्थानों में हमारे कुछ बमगीले रखे हए हैं. जरूरत हो तो दिए जा सकते है। अब वे श्राग्रह के साथ लेने को तैयार हुए तो मैंने प्रधा कि ग्रव श्रापसे कहाँ मुलाकात होगी ? उन्होने उत्तर दिया कि "हमारे ठहरने का कोई निश्चित स्थान नही है।" इस पर मैंने पूछा, "क्या आपका कोई केन्द्र नहीं है जहाँ पहुँचने से सब वातों का पता लग जाय ?" उत्तर 'नहीं' में मिला। मालम हुआ कि ये लोग अलग-अलग काम से चले जाएँगे और काम हो जाने पर फिर एक हुआ राज पार का मिलेंगे। यदि किसी कारण से इस प्रकार एक प्रनिस्त सकें तो गुरुद्वारे में ढूँढने के सिवा पता लगाने का और कोई उपाय नहीं। यह स्तने से मुक्ते बड़ा घचम्भा हुन्ना। मैंने समक्ता कि शायद मुक्ते सब बातें बतलाई

नहीं जा रही हैं। इस कारण अपनी रीति के अनुसार, मैंने विसेप पूछताछ नहीं सी। इसके विषय में कुछ सजाह भी न दो। पीछे सम्बन्ध पनिष्ठ होने पर मालूम हुमा कि सच्युज इनकी यही दशा थी, तब उसका उपाय भी कर दिया गया था। उस बात में, जहां बात जीत हो रही थी, पहुँ पते ही मुक्ते जेंच गया था कि जालक्षर महर में इनका काई खास अट्डा नहीं है। जो लोग यहां उपस्थित थे वे सभी जालक्षर शहर के बाहर के ये और मिलने के लिए आए थे। यहां इनका ऐसा कोई स्थान न या जहां जाकर में आराम कर सकता। इस प्रकार कुछ सिजतिला न रहने पर भी, ऐसी ही गड़वड़ में ये जन रासिवहारों को बुलाना चाहते थे कि जिन्हें गिर एवार कराने के लिए उस समय साढ़े सात हवार रुपए का इनाम घोषित किया गया था! अस्तु, ये सब वालें सुनकर मैंने करतारिसह से अगले दिन किसी स्थान पर पहुँचने के लिए कहा, यह राजी हो गए। निक्चम हुमा कि मैं उनकी प्रतीक्षा उसी स्टेशन पर आपकर करूँगा, फिर उनकी साथ वे जाउँगा और संरक्षित वम के गीले जनके सुपुर्ड कर दूँगा।

मड़ी देशी, सब लोग प्रपना-प्रपना काम करने को उठ खड़ हुए। उनकी गाड़ी का समय हो प्या था। मैं भौर भेरे मित्र दोनों एक होटल में गए। वहां मालूम हुआ कि मित्रजी मांस-मद्धली कुछ भी नहीं खाउं। इसलिए मुक्ते भी दाल और शाक-सब्जी से ही सन्तोप करना पड़ा। पंजाब की तन्दूरी रोटियां और दाल बहुत बिह्या होती है।

मैं भी पहेले मांस-मछली से परहेज करता था। नहीं कह सकता कि कितनी बार मांस-मछली खाना बितकुल छोड़ दिया और किर परहेज को भी तोड़ हाला। इससे कुछ पहले को बात है, "मैं एक बार हिस्तिर से धाकर लक्षर जंकरान पर रामूदा की प्रतिका कर रहा था। वहदिन को तीसरे पहर की गाड़ी से प्रान बाले थे। स्टेशन पर अच्छा रिकंसिंट-रूम या। मैं हाय-मुंह और तिर घोकर रिकंसिंट-रूम में गया। वहाँ मैंने रोटो और उरकारी मांगी। रोटियाँ तो बड़िया पछाहीं थीं, किन्तु यह क्या—मांत क्यों ले खाया? मुक्ते उस समय तक मालूम न या कि पंजाबी लोग पोस्त की तरकारी कहते हैं। क्या करता, बड़े पसीपेश में पड़ा। तीटाता तो किस तरह और वे लोग हो हमका क्या मत्यवस समअते। सोय-विवासकर मैंने खा लेने या ही निरक्य किया। दुवारत वत तिसरे पहर रामूदा के साथ खाने की बैठा तव उन्होंने भी गोरत-रोटी की फरमाइश्व की। किन्तु गुरल

पंजावयात्रा . 25

ही मेरी श्रोर देखकर श्रद्धंस्पुट स्वर में कहा, "श्रोह, तुम तो गोरत साझोगे नहीं।"
यह कहकर हुक्म बदलने को ये कि मैंने रोककर कह दिया कि श्रव श्राता है तो श्राने दो श्रीर फिर सबेरे की घटना का वर्णन करके कहा कि उस बक्त तो सा चुका हूँ, श्रव जो इस वक्त न साऊँगा तो सासा पासण्ड होगा। किन्तु रासूदा ने कहा, "देखो, इससे मन में किसी तरह की ग्लानि न होने देना।" उस दिन से मैं फिर मांस खाने लग गया, परन्तु मांस खाने पर भी, तथा वम को हाथ से स्पर्ध कर चुकने पर भी में खुंखार जन्तु नहीं हूँ।

जो हो, तन्द्ररी रोटियाँ और बढिया दाल साकर जब मैं तुप्त हो 'गया तब शारीरिक स्वराज्य प्राप्त करके मैं तो करतारसिंह के लिए बम के गोले साने को इसरी ग्रोर चला गया ग्रीर मेरे मित्र महोदय लाहौर की ग्रोर खाना हए। मैं गन्तव्य स्थान में पहुँचकर अपने श्रहे पर गया। यहाँ पर जो हमारा श्रादमी था उससे मैंने जालन्धर में सिनलों से मेंट होने श्रादि का कुछ जिक्र नहीं किया. सिर्फ . यही कहा कि मुक्ते बम के गोलों की जरूरत है, एक सिक्ख महोदय ब्राएँगे, वह उन्हें ते जाएँगे। सिक्स नाम सुनकर वह तनिक फिमका भौरकहने लगा कि साव-धान, सिन्दों से जुरा सोच-सममकर हेल-मेल करना, उनपर ग्राजकल सरकार की बड़ी सस्त नजर है। इस समय उनके संसर्ग से अलग रहना ही मला है। मैंने मन में सोचा कि वडी ग्राफत है, भव इस पर विश्वास करना ठीक नहीं और ग्रव इसमे कुछ वास्ता न रखा जाय । प्रकट रूप से उसकी हाँ में हाँ मिलाकर मैं ठीक निदिध्य समय पर स्टेशन गया। यथासमय गाड़ी तो मा गई किन्तु करतारसिंह के दर्शन न हए। सब दूसरी गाड़ी आने पर फिर उनको ढूँडा किन्तु फल एक-सा ही रहा। सारे स्टेशन में उनके लिए चक्कर काटे, ग्रांखें फाड़-फाड़कर कितने ही लोगो के चेहरों को देखा किन्तू किसी का चेहरा करतारसिंह-जैसान दीस पड़ा । साचार होकर डेरे पर लौट ग्राया । मैं तो जानता ही न या कि करतारसिंह से कहा केंट होगी, लेकिन मजा यह है कि उनके दल का भी कोई बादमी यह बात न जान सकता था ! बम के गीने जहाँ के तहाँ रह गए। मैं लाहौर को लीट गया। यहाँ पुराने मुलाकातियों मे मिला-जुला और इनसे भी पंजाब की दशा जानने की चेटा की। इस प्रकार भनेक स्थानों भीर भनेक उपायों मे जो कुछ संग्रह किया था उसकी भनेक बाते में भापसे कह चुका। शाम को लाहोर के समीप एक सार्वजनिक स्थान में प्रवीसिह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनसे मैंने करतारसिह की बात कही। वह

भी उनका कुछ पता-ठिकाना न बतला सके। काशी जाने के सम्बन्ध में उन्होंने सीन-चार दिन की मुहसत मीनी। निश्चय हुमा कि पौचवीं दिसम्बर को बहुपंजाब मेना हारा काशी पहुँचेंगे। फिर उन्हें मैं रासबिहारी के स्थान पर से जाऊंगा। मैंने इस समय भी इन सोगों को ठीक पता न बताया था कि रासबिहारी प्रमुक स्थान पर हैं।

लाहौर से रवाना होने के पहले मैंने भ्रपने जिन पुरानी जान-पहचानवालों से मुनाकात और बातचीत की थी उनमें से एक व्यक्ति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। शायद ये पंजाबी न थे । ये पहले संयुक्त प्रान्त में ही कहीं निवास करते रहे होंगे। हाँ, अब पंजाबी हो गए थे और इनके आचार-व्यवहार में पंजाबीयन आ गया था। इनका पूर्व परिचय सुने बिना जरा भी भ्रम न होता था कि ये पंजाबी मही हैं। बंगाल से बाहर अन्यान्य प्रान्तों में बहुतेरे बंगाली रहने लगे हैं, किन्तु वे नोग इतनी जल्दी अपनी विशेषता को खो नहीं देते । तीन-चार पुस्त अथवा इससे भी ग्रधिक समय तक अन्य प्रान्त में रहने पर भी ग्रधिकांश स्थलों में बंगाली-वंगाली वने रहते हैं, बल्कि उन स्यानों में उनके महत्ले वस जाते हैं। किन्तु मैंने उत्तर भारत के लोगों को देखा है कि वे ऐसी दशा में, यन्य प्रदेश में रहते-रहते बहुत जल्दी प्रपनी विशेषता छाड़कर विलकुल उस देशवालों में धूल-मिल जाते हैं। प्रस्तु, काशी लौटने के पहले इनकी बातचीत से मुक्ते इनकी थोड़ी-सी संकीर्णता का परिचय मिला। इससे मैं बहुत ही दुखित हुआ। बहुत बातचीत करने के बाद इन्होंने दिल्ली-पड्यन्त्रवाले मुकदमे का वर्णन करके कहा कि उक्त अवसर पर वंगाल से उन लोगों को कुछ भी प्राधिक सहायता नहीं मिली, यद्यपि उसी मुकदमे के ग्रसामी वसन्तक्मार के लिए रुपए भी दिये गए और वैरिस्टर भी भेजा गया। कुछ-कुछ इसी ढंग का अभियोग उन्होंने बंगाल पर लगाया था। यद्यपि मुझे उस समय की कूल बातें मालुम न थीं, क्योंकि दिल्ली पड्यन्त्रवाले मुकदमे के कुछ ही पहले में इस दल में भर्ती हुना या तयापि जो कुछ मुक्ते मालूम या उसके प्रनुसार मैंने कहा कि हम लोगों ने दल की श्रोर से किसी की कुछ सहायता नहीं की;न तो रगए ही दिए थे और न किसी बैग्स्टिर को ही पैरवी के लिए भेजा था। वसन्त बाबू के ही किसी विशेष मित्र ने अपनी और से द्रव्य खर्च करके ऐसी सहायता की थी। पंजाब के नए सिक्ख दल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर इन्होंने ऐसा उत्तर दिया मानो ये कुछ भी न जानते हों, और इन्होंने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट हो

पंजाब यात्रा 27

गया कि उनत दल के सम्बन्ध में ये सबंधा अनिभन्न नहीं है। हाँ, उसे मुक्त पर प्रकट नहीं करना चाहते। मजा यह है कि इस दल की वातें इनसे जानने का मुक्ते अधिकार या। इनकी वातचीत के ढंग से यही व्यवत हुप्ता था कि सिक्खों का यह दल अपने विचारों के अनुसार स्वयं, सब काम कर रहा है, यह किसी से कुछ प्रत्यासा नहीं रखता। मतलब यह है कि "बंगाल क्यों दाल-भात में मुसलचन्द बनता है?" जब मैंने यह पूछा कि "क्या इस समय पंजाब में रासिबहारी के आने से काम में कुछ सहित्या हो सकती है?" तो उत्तर मिला कि "हाँ, अगर वह चाहें तो आ सकते है।" मैंने मन में सीचा कि "हाँ, अगर वाहें तो शा सकते है।" मैंने मन में सीचा कि "हाँ, अगर चाहें तो शा में के सात से सीचहारी को भी इस और बुलाने का इनका आग्रह नहीं है यद्यपि ये स्वयं उनसे बहुत दिनों से परिचित हैं। सिक्ख दल के कुछ नेताओं से परिचय करा देने के लिए उनसे अनुरोध किया तो उत्तर मिला कि "दी नेताओं से उनका खुद परिचय नहीं।" लेकिन इससे पहले ये मुक्तसे कह चुके ये कि "लाहौर से संग्रह करके उन्वत नेताओं को हम हजार रुपया दे चुके हैं।" इस प्रकार ये जिस समय सिक्ख दल की बहुत-सी यात मुक्तसे छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय मैं मन ही मन मुसकराता थां।

'श्रहें' को हम कितना ही दूर हटाने की चेप्टा नयों न किया करें, वह प्रकट क्ष से या अनजाने में न मालूम कितने प्रकार से इसी तरह हमारे पीछे पड़ा रहता है। श्रस्तु, इनकी संकीणंता देखकर कोई यह न समफ ले कि सभी पंजाबी इस ढंग के थे। श्रस्त वात तो यह है कि जो लोग वास्तिक कार्यकर्ता थे वे श्रम्य प्रान्तवालों की श्रपेक्षा वंगालियों को कुछ अधिक स्नेह भीर श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। श्रुफ्ते तो ऐसा ही याद पड़ता है कि अग्यान्य प्रान्तवालों की अधेक्षा, यहीं तक कि बहुतेरे पंजाबियों की भी अपेक्षा, ये विवक्ष तोग मानो वंगालियों के प्रति विशेष क्ष से श्राप्त वालों की अधेक्षा, यहीं तक कि बहुतेरे पंजाबियों की भी अपेक्षा, ये विवक्ष तोग मानो वंगालियों के प्रति विशेष क्ष से श्राप्त वालों की कि स्मार्थ करते विशेष कर से श्राक्त वर थे। मुफे तो यही लगता है कि जो लोग कुछ करते- घरते नहीं वे ही समालोचना करता पसन्द करते हैं। मेरे ये मित्र महोदय हमारे कानों में श्रवस्त प्रति हैं। है सालोचना करता पसन्द करते हैं। मेरे ये मित्र महोदय हमारे कानों से श्रद्धा रहते थे। इस कारण हम लोग भी उनते विशेष सम्बन्ध नहीं रखते थे। हो, इस समय पंजाब को भीतरी दशा को जानने-सम्मने के लिए मैंने सभी के पास जाना धावस्यक समक्षा। विपत्ति में पड़ने पर भी ये किसी गुस्त वात की प्रकट नहीं ही करेंगे, हमारा इतना विश्वास इन पर जरूर था और इस

28 चन्दी जीवन

विद्वास की सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी, क्योंकि एक बार ये चक्कर में ब्रा चुके थे।

मस्तु, अय में यह सोचकर कि विष्त्वय को तैयारी का यह नवा एवं ब्रारम्भ हो गया है, रेल में बैठकर कासी की श्रोर बढ़ा। रह-रहकर यह सोचता था कि कब कासी पहुँचूँ भीर रासूदा को कब सारा हाल सुनाऊँ।

पंजाब की दशा देखकर मैंने समफ लिया कि यदि बहुत हा शोध इस नवीन शियत को संयत श्रोर सुसंपटित न किया जाएगा तो बहुत सम्भव है कि ये सिक्स लोग वेमी के ही कुछ ऐसा कर डालें जिससे सारी शिक्त श्रीर उद्यम छिन्न-भिन्न हो जाय। उस समय किसे खबर थी कि इतनी सावधानी रखने पर भी सब टाँय-टाँय फिस हो जाएगी। "इस जगत् में व्ययं कुछ भी जाता है या नहीं?" इस प्रश्न पर यहीं विचार नहीं करना है। इस प्रकर सोधते-मोचते मैंने रास्ते में ही निश्चय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके दादा को इस श्रीर भेजना होगा श्रीर अपने प्रान्त में भी अब खाविनयों में—फोजों में—काम धारम्म करना होगा। श्रामे चलकर वतवाऊँगा कि हम लोगों ने श्रव तक इस श्रीर वर्यों च्यान नहीं विचा था। मैंने श्रव मन में संकत्प कर लिया कि पंजाब में सो दादा को मेजूंगा श्रीर में स्वयं वंगाल जाऊँगा। वंगाल जाकर काम करने की मेरी बहुत दिनों से प्रवल इच्छा थी। इस विपय की वातचीत दादा से मैं पहले कई बार कर चुका था, किन्तु उनकी श्रम्मित नहीं मिलती थी।

पंजाब को सीमा को लिषकर गाड़ी युक्त प्रदेश में पहुँची। द्याम हो गई। मेरे डिब्बे में मुसाफिर प्रधिक न थे, शायद कुल तीन-चार थे। उस समय दुनिया के पद पर सायद ही कोई जगह हो जहाँ वीसवीसदी के कुरकोन की वातचीत न होतो हो। मुसाफिरों में परस्पर जान-पहचान हो जाने पर तुरत्त सूरोप के महासमर की चर्चा छिड़ी। मैंने अपने एक साथी मुसाफिर से पूछा, "आपके गाँव से कैसे रंगस्ट भर्ती हो रहे हैं?" उत्तर मिला कि "कोज के लिए अब बहुत मुक्कित से जयान मितते हैं हालांकि विनती-चिरोरी और इताम-इकराम की भी कभी नहीं है। लोगों से कह दिया जाता है कि ततस्वाह माकून मिलेगी और एक महोने की तन-बाह पेराभी यो जाएगी। खुद मजिस्ट्रेट और अन्यान्य अफसर देहात में इसके जिए चौरा करने जाते हैं। जो को को लिए चौरा करने जाते हैं। जो स्वीम करी तन्त्र ही करने जाते हैं। करने जाते हैं। को स्वीम करी तन्त्र ही करने जाते हैं। जो स्वीम की तन-वाह पेराभी यो जाएगी। खुद मजिस्ट्रेट और अन्यान्य अफसर देहात में इसके जिए चौरा करने जाते हैं। जो स्वीम की लिए चौरा करने जाते हैं। जो स्वीम स्वीम करा देते हैं, उन्हें खासा कभीशन दिया जाता है। किन्तु यह सब होने पर भी धादमी नहीं

पंजाव यात्रा 20

मिलते। जो लोग फौज में भर्ती होने लायक है वे गाँव छोड़कर दूसरे गाँव में भाग जाते हैं।" मैंने पूछा, "क्या आपकी तरफ फौज के लिए एक भी रंगस्ट नहीं मिलता ?" उन्होंने उत्तर दिया, "जो लोग चिलकुल ही नासमक्ष हैं वे पहले तो लावच में आकर भर्ती होना मंजूर कर लेते हैं किन्तु जब सैनिक का सच्चा स्वरूप अकट होता है तव वे नौकरी छोड़ने की चेप्टा करने पर भी नौकरी से अलग नहीं हो पाते । इस दशा में बहुतेरे मनुष्य छावनी से भाग खड़े होते हैं, तब इसके लिए उन्हें पुलिस की सांसत भोगनी पडती है।"

पंजाब की दशा भी मैं ऐसी ही सुन चुका या। वहाँ तो रंगस्ट मिलना और भी मुश्किल होगया या।

इस समय मैंने एक वात पर विशेष रूप से ध्यान दिया—नया रेल, वया सड़क श्रीर वया हाट-वाजार, सभी जगह अशिक्षित जनता में अंग्रेजों के प्रति तीव विद्वेष फैलता जाता था। एक दिन काशी में, वस्ती से बाहर, कुएँ की जगत पर बैठकर एक संयुक्तप्रदेशवासी व्यक्ति के साथ हमारे ही किसी काम की आलोचना ही रही थी। पास ही एक किसान धास छील रहा था। थोड़ी देर में देखा कि वह श्रीर भी सभीप था गया और घास छीलते-छीलते मुसकराकर पूछने लगा, "अंग्रेजों का राज्य रहेगा भी या नहीं? "हम लोगों ने पूछा, "तुम्हें क्या लगता है?" उत्तर मिला, "वाबू, अब ये हिन्दुस्तान में नहीं ठहर सकते, इनका वज़त ही चुका। बाबू, जमेन लोग कव तक आएँगे?" तब हम लोगों ने उसे समकाया कि जमेंनों के आने से हमारा कुछ छायदा नहीं; किन्तु उसने फिर कहा, "हीं वाबूजी, अंग्रेज लोग झव न्याय नहीं करते, अब इनका चला जाना ही मला है।" इस पर हमको जो कहना चाहए या बही कहा। यहाँ उसका उल्लेख करने की आवस्यकता नहीं। मैंन देखा कि 'वाबू लोग' यदि ऐसे लोगों की वात मुनकर हीं में ही न मिलाते तो ये वाबुओं को जरा टेड्री नजर से देखने लगते थे।

## 5 काञ्ची में पुलिस के साथ सम्बन्ध

थी। सबेरे से लेकर नी-दस बजे तक पुषिस या तो मेरे घर के दरवाजे के सामने ही भ्रमवा वहीं-कहीं भ्रमल-बगल में बैठी रहती वी भ्रीर घर से बाहर पैर रखते ही मेरी गतिविधि पर नजर रखने के लिए वह परछाई की तरह मेरा पीछा करती थी। घर में रहने पर भी मुक्ते मिलना-जुलना लोगों के लिए सहज काम न या। क्योंकि पुषिस जिसके साथ मेरा हैल-मेल देखती उसकी भी निगरानी उसी तरह करने बगती, जैंधी कि मेरी करती थी। इस कारण उन दिनों मेरे-जैंसे लोगों के साथ मामूकी ढंग पर लोगों का मिलन-जुलना भी जुर्म समम जाता था। ऐसा सहत पहरा रहने पर भी मैं इस प्रकार के काम करता रहता था। बंगाल से काशी विभाग में बग के गोने भीर रिवाल्वर हस्यादि वे आता और किर वहां से पंजाब के विभान्त प्रदेशों में इन चीजों के पहुँचाला था, सभी काम इस सहत पहरे के बीच होते रहते थे। पुलिस की मांचों में धूल फोकना हम लोगों के लिए साधारण-सी बात थी। शाने की बात लिखने से पहले यहीं मैं कुछ वे जटके लिखता हूँ, जितने मानूम होगा कि किस प्रकार हम लोग पुलिस के पहरेवाले भी छहताते थे।

काशी में पंजाबनेल तीन वजे पहुँची। मेरे ऊपर पुलिस की खास नजर रहती

पुलिस की नजर के बचने के लिए हमारी सबसे बढिया हिकमत यह थी कि पहले तो घरसे निकलते समय ही होजियारी से किसी तरह पहरेवाने को घोला दिया। यदि घर से रशाना होते समय पहरेदार की नजर न बचा सके तो यह किया कि उस बार न सो दल ना कुछ काम किया धौर न दल के किसी व्यक्ति से

ही भेंट की। उस समय या तो श्रपने किसी सहपाठी के घर चले गए या हाट-वाजार में जाकर जरूरी सौदा-सुलफ में ऐसा चित्त लगा दिया कि घरवाले सम-भते कि "श्राज तो श्रचीन्द्र का ध्यान गहस्थी के कामों की श्रीर बेतरह लगा हुआ है।" अथवा कारमाइवेल लाइबेरी में जाकर मासिकपत्रों और समाचारपत्रों को सैर करके फिर जहाँ-के-तहाँ अपने घर या गए। आखिरी हिकमत यह थी कि यदि गर्मी का मौसम हुआ तो घर लौटकर थोड़ी-सी मालिश की श्रौर जाह वी तथा मन को शीतल करके पहरेवाले की सहज ही छड़ी दे के पवित्र जल दी, सहज इसलिए कि किसी-किसी दिन बेचारे को हमारापीछा करते-करते नाकों चने चवाने पढते थे। इन पहरेवालों मे से प्रायः किसी के भी साथ मेरा व्यक्तिगत विरोध न था। आँख से आँख मिलते ही मैं मुसकरा देता था। कभी तिमंजिले की खिडकी से भाकतर मैंने देखना चाहा कि देखें पहरेदार किस ग्रोर नया कर रहा है और ठीक इसी समय उसकी भी नजर मुक्त पर पड़ गई तब मैंने जंगले को खोल विया । हजरत नीची निगाह करके टहलते हुए, घर के सामने से, मुसकराकर कुछ श्रागे बढ़ गए। ऐसा ग्रवसर होता ही रहता था। इन पहरेदारों की घोला देने में भी मजा आता था और धोखा देने में विफल हो जाने से भी हैंसी-मजाक का मसाला हाथ लगता था। किन्तु किसी-किसी दिन इस तेज निगाह की बदौलत काम में गड़बड़ हो जाने से इन लोगों पर कोघ भी कम न होता था। इन्हें हम लोग जब-तव समभाया करते कि ' भैया, किसी तरह नौकरी सँभाले रही, भला इस तरह दिन-भर दरवाजे पर डटे रहना वहां की भलमनशी है ?घरवाले और टोले-मुहल्लेवाले भना बया कहेंगे ? सरकार समभती है कि हम लोग न जाने कौन-सा खतरनाक काम कर रहे हैं, सो यह उसकी ग़लती है। जो हो, तुम अपनी नौन री करी किन्तु नाहक हम लोगों कोइस तरह मत सताम्रो।" इन जासूसों मे भी बहुतेरे भले मादमी थे। वे लोग हम से इतनी नम्रता और सम्मता से बातचीत करते कि उन पर हमें तनिक-सी भी कदन न थी, यहाँ तक कि उनको देखने से सहानुभूति का भाव मन में था जाता था। वे लोग भी अवसर सिर्फ नौकरी के लिहाज से शाम, सबेरे या दोपहर के वक्त चक्कर लगाकर या तो मेरे घर के पास ही किसी गली में ब्राराम से वैठे रहते या सडक पर किसी दूकान में बैठकर गप-शप किया करते थे। वे सिर्फ एक वार इतना ही पता लगा लेते थे कि मैं काशी में ही हूँ न। किन्तु जो हम लोगों को कही जाते देख लेते तो पीछा करने से भी बाज न श्रात थे। फिर कोई-कोई तो

इस तरह हमारे पीछे पड़ता मानो हम उसके जन्म-जन्मान्तर के बैरी हैं। तब हम लोग भी इन्हें छकाए बिना न रहते। कभी-कभी बसा करते कि यों ही चककर काटकर एक गली से दूसरी में जाकर एकाएक भीड़ में पुस जाते भौर फुर्ती से निक्तकर न जाने किस भौर गायब हो जाते। यदि खुफिया पुलिस का कोई साला हम लोगों को इस प्रकार—दिना चिछलायू के—पूमते-फिरते देख बेता तो चेस दिन हम पर नगर रसने को जो सिपाही तैनात होता जसे सक्त-मुस्त का सोसा मजा चक्रना पढ़ता।

लगातार जामुसों के साथ यह आंध-मिचौनी का-सा खेल खेलते-खेलते हम लोगों में यह खासियत पैदा हो गई थी कि इन लोगों को देखते ही भाँप लेते थे कि यह जारूस है। अब तो सभी बातें प्रकट हो गई हैं, इसलिए अब साफ मालूम हो गया है कि हम कभी पुलिस के चकमे में नहीं भाए; सिर्फ हमारा पीछा करके ही पुलिस एक भी नए आदमी का पता लगाने में समय नहीं हुई। हम पर जिस समय यम का-सा कड़ा पहरा रहता या उसी समय हम लोग वम के गोले छोर रिवाल्यर लेकर काशी के विभिन्न स्थानों में माते-जाते रहे हैं और इन चीज़ों को बाहर से काशी में लाये भी, फिर वहां से बाहर भेग भी दिया। मैं एक दिन सवेरे घर जारहा था। घर के पास माते ही एकदम भेदिमा विभाग के दारोगा के सामने जा पड़ा। दारोगा धकेला न था, उसके साथ उसका एक धनुचर भी था। मुभपर नजर पडते ही वह मसकराकर आगे वहा और मेरे पास या खड़ा हुमा। मैं भी वसी तरह हैंस-हैंसकर उससे बातचीत करने लगा। "क्या मार्निग वाक करने संशरीफले गए थे ?" मैंने भी कहा, "जी हाँ, जरा घूम-घाम झाया हूँ।" "यह वया है ?" कहकर मेरे वक गाँकेट की एक छोटी-सी किताब की धोर उसने ग्रंगली से इशारा किया। मैंने उसी दन किताब निकालकर दारोगा की दे दी। उसमें नैयोलियन की कुछ उक्तियां और ऐसे ही दो-एक अन्य विश्यात पृष्यों के जीवन की कोई-कोई विशेष घटना निखी हुई यी । उसने खब देख-भानकर मुफ्ते किताब सौटा दो। फिर मुसकराकर हम लोग अपनी-अपनी राह से लगे। उस दिन और उसी समय मेरे कोट के नीचेवाले पाँकेट में गनकाटन (इस कपास से बम चलाने की बत्ती का पलीता बनता है) भीर इसी किस्म के अन्यान्य भीषण पदाये भरे हए थे।

दूर से नजर पड़ते ही हम लोग ताड़ लेते थे कि यह पुलिस का आदमी है।

मामुली पहरेदारों को तो उनकी जृतियों से ही पहचान लिया जाता था। फिर ज्यादातर उनके सिरकी टोपी, चलने का ढंग ग्रीर हाथ में छड़ी लेने की रीति---भ्रपनी विशेषता के कारण-हमारी दृष्टि को घोखे से बचा लेती थी। कभी-कभी ग्रपने साथियों के कारण ये लोग पहचान लिए जाते थे। सड़क पर चलते समय हम लोगों को कुछ ऐसी भ्रादत पड़ गई थी जो कि जेल से लौट भ्राने पर भी बहत दिन तक वनी रही। वह यह कि सड़क पर चलते समय एकाएक किसी जगह ठहरकर किसी व्यक्ति से बातचीत करने लगे और उसी अवसर पर आगे-पीछे नजर डालकर एक बार भलीमाँति देख लिया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। सड़क के मोड़ पर जाकर पीछे भेदभरी निगाह डालने की जो ब्रादत मुक्ते पड़े गई थी उसके लिए ममी उस दिन लोगों ने खुब मजाक किया। श्रयवा कोई चीज मोल लेने के बहाने किसी दुकान पर ठहरकर या किसी और ढंग से चलते-चलते एक-दम इककर आगे-पीछे देखे बिना में रास्ता चलता ही न था। में इस बात का ध्यान हमेशा रखता था कि मेरी तनिक-सी भी गफलत से समुचा दल तहस-नहस हो सकता है। किन्तू चलते-चलते ठहरे बिना कभी पीछे मुड़कर न देखता था। यदि एक ही बेहरे पर कई बार नजर पड़तीतो उस पर तुरन्त सन्देह हो जाता और मैं ग्रपने सन्देह को जाँचने के लिए किसी सुनसान गली में जा निकलता । उस समय या तो पीछा करनेवाला पकड़ लिया जाता यानी विश्वास हो जाता कि यह जासस है श्रयवा उसे लाचार होकरपीछा छोड़ देना पड़ता था। श्रपना पीछा करनेवाले की जब इस तरह हम चंग्ल में फाँस लेते थे तब किसी तरह उसे घोखा देना ही हमारा पहला काम होता था। ऐसे मौके पर चकमा देने का खास ढंग था सुनसान रास्ते पर चलते-चलते एकाएक किसी भीड़-भाड़ की जगह में जाकर गायब हो जाता। इसके सिवा घर से चलने के पहले ही मैं खूब चौकन्ना हो जाता था और जिस दिन खास काम होता उस दिन तो बड़े तड़के घर से चल देता था। जब लौटक । घर श्राता तो देखता कि मेरा पीछा करने के लिए तैनात किये गए पहरेदारणी धर को घेरे हुए इस तरह बैठे हैं गोया मैं घर के भीतर ही हूँ।

पुलिस के साथ मेरा ऐसा ही सम्बन्ध था। ऐसी हो बसा में तीन बजे दिन का मैं काशी थ्रा पहुँचा। पुलिस की नजर बचाकर घर गया और फिर वहाँ से दादा के डेरे पर। रातिबहारी उस समय काशी में ही थे। किन्तु पुलिस को उस समय स्वान में भी हमारी गतिविधि की कुछ भी जानकारी न थी। 34 वन्दी जीवन

दादा से सलाह करने पर निरुष्य हुया कि युगत प्रान्त के सीनकों में भी विष्लय के विचार फैला देने चाहिए। श्रीर बंगाल को पंजाब के विद्रोह की खबर बहुत जरूद दे देनी चाहिए। पीचवीं दिसम्बर की बाट जोही जाने लगी, क्यों कि पूच्योसिह से बातचीत हो जाने पर बंगाल को मेरा जाना निश्चित किया गया या। इस बीच अब मैं इस ताक में लगा कि काशी की खानाों में—वारकों में—किस प्रकार मेरी रसाई हो। दो-एक दिन के बाद अखबार में पढ़ा कि अमेरिका से लौटे हुए कुछ सिकस, तींगे में सवार हो, एक गांव में जा रहे थे। सन्देह करके पुलिस उन्हें गिरप्तार करने वह तो उनके पास से रिवाल्वर इस्यादि अस्त्र बरामद कुए। किर पुलिस जब उनहें गिरप्तार करने को तैयार हुई तब तिक्सों ने गोली चलाई जिससे एक सिपाही बहुत भायत हो गया। वाद को मालूम हुआ कि ये किसी खबाने को लूदने गए थे। किन्तु इनकी 'होशियारी' की 'तारीफ करनी पड़ती है कि इन पर नजर पड़ते ही पुलिस को शक हो गया!

ध्यान देने की बात है कि इस मीके पर गाँववालों ने पुलिस को सहायता दी थी। गाँववालों ने समभा कि पुलिस मामूली उचनकों ग्रीर चोरों को गिरफ्तार कर रही है। बस, इसी घोले में आकर उन्होंने पुलिस की मदद दी थी। इससे कुछ दिन बाद की एक घटना का हाल सुनिए। उस समय विष्तव की तैयारी का मण्डा फुट चुका था। सारे पंजाब में घर-पंकड़ की धूम से विचित्र कोलाहल मचा हुआ। था। पुलिस भाई प्यारासिंह नामक एक सिक्ख युवक को गिरपतार करने की फिक में थी। एक दिन ऐसा हुमा कि पुलिस का एक गुड़सवार एक युवक के पीछे बेतहाशा घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। इस दशा में वह युवक तीन मील के लगभग दौड़ा। घोड़े की दौड़ से बाजी मारने में वह ग्रहमर्थ होने पर या कि उसी के गांव-वालों ने ग्राकर उसका रास्ता रोक लिया। प्रतमर में पुलिस के सवार ने ग्राकर बहुत दिनों से भागे हुए मासामी भाई प्यारासिंह को गिरफ़्तार कर लिया। गाँव-वालों को जब यह मालूम हुमा कि उन्होंने जिन्हें गिरफ्तार कराया है वह उन्हीं के गांव के सुपरिचित ग्रोर सभी के परमिय भाई प्यारासिह हैं, तब उनके पछतावे का ग्रन्त न रहा। जो लोग कभी इन माई प्यारासिह से मिले हैं वे इनके चरित्र की मधूरता से ग्रवश्य मुख्य हुए हैं, ग्रीर उन सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका 'प्यारा' नाम सोलहों घाने ठीक है। जैसे ये स्वभाव से नम्न थे वैसे ही ् इनके चरित्र से एक शान्त, समाहित संयत तेज का श्रामास मिलता था। गाँववाले

सचमुच इनके गुणों पर लट्टू थे झौर विधाता की मर्जी देखिए कि उन्हीं गुण-मुग्ध गौंववालों ने मानो अपने हाथों अपने प्यारे को पुलिस के पंजे में फेंसा दिया ।

ग्रस्त, पंजाब में गिरफ्तारियाँ होने की खबर पढ़कर हम लोग किचित विच-लित हुए, क्योंकि हम लोग हरदम यही सोचते रहते थे कि ऐसा बढ़िया मौक़ा तनिक-सी भूल से कहीं हाथ से न निकल जाय। इधर अपने दल के उपर्यवत दो-एक लड़कों से हमने अपने निश्चित कार्य की वातें कही। इस समय से हम लोगों ने श्रीर सब कामों से ध्यान हटाकर अपना सारा सामध्ये सैनिकों का मन परि-वर्तन करने की चेय्टा करने में लगा दिया। मैं एक दिन अपने एक महाराष्ट्री मित्र के साथ फीज की बारकों की ओर गया। हम लोग सीधे बारकों में नहीं गए. पहले छावनी स्टेशन पर पहुँचे । यह इसलिए किया कि यदि कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो, स्टेशन पर जाने से, बारकों में जाने की हमारी इच्छा उसे न मालम . हो। स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम लोग रेल की पटरी के किनारे-किनारे बारकों की ग्रोर बढ़े। स्टेशन पर पहुँचने ग्रीर वहाँ के लम्बे प्लेटफार्म को तय करने में साफ मालुम हो सकता था कि हमारा पीछा तो नहीं किया जा रहा है। श्रीर जब में रेल का पटरी के किनारे-किनारे चलने लगता या तब तो कुछ छिप ही न सकता था। फौज की बारकों में जाते-माते समय किसी भी दिन हमारा पीछा नहीं किया गया। रेल की लाइन, फीज की बारक के पास से, प्रैण्डट्रंक रोड को काटती हुई चली गई है। ग्रैण्डट्क रोड के मोड़ पर आकर हमने देखा कि दो युवा सिक्ख. बारक से निकलकर, शायद बाजार की और जा रहे थे। हमकी अपनी और आते देखकर वे लोग खड़े हो गए। मैंने इन लोगों से कितनी ही बातें पूछीं। कुछ प्रश्न ये है-- "ग्राप कहाँ जा रहे हैं ? ग्रापकी पलटन का क्या नाम है ? ग्रापका हवलदान कीन है ? इस समय पलटन में कितने जवान हैं ? इससे पहले आप लोग कहाँ थे ? यहाँ से कही जल्दी बदली तो नहीं होनेवाली है? गोरों की वारकों में कितने सिपाही हैं? ग्रीर यहाँ की छावनी में ग्रापको ग्राए कितना समय हुया है?" इत्यादि । सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने मुस्काराकर पूछा—"ये वार्ते ग्राप क्यों पूछते हैं ? इम पर हमला तो न कीजिएगा?" तव हम लोग भी इसलिए खिलखिलाकर हम पडे कि जिसमें इस उच्च हास्य के श्रनन्तर इन लोगों के मन में हमारे किये हुए प्रक्तों के सम्बन्ध में कुछ खटकान रहे। वे लोग अपने रास्ते लगे और हम धीरे-शीरे सड़क पर, बारकों के पास से होकर जाने लगे। बारकों में जाने की हमे हिम्मत

न हुई। इतने में देखा कि एक घौर सिक्स सड़क की तरफ था रहा है। उससे हवलदार की वावत पूछा तो वह वारक के एक स्थान की भीर अंगुजी से इशारा करके हमसे वहीं जाने को कहकर चला गया। अब हमने सोचा कि शायद वारकों में वाहरी आदिमयों के जाने-माने की रोक-टोक नहीं है। किन्तु फिर भी बारक में किसी से कुछ भी परिचय न होने के कारण उस दिन वहीं जाने की हिम्मत न हुई। हिन्दुस्तानी भीर अग्रेजी फीज की कुछ वातें मालूम करके हम लोग उस दिन वह की भीर लोट पड़े। काशों में सिक्सों की पलटन देखने से मुझे उस दिन बहुत ही उससाह हुआ वमींक पंजाब में जाकर मैंने देख सिया था कि सिक्सों को वड़ी सरकता से उत्तीजत किया जा सकता है। इसके सिया यह भी सोचा कि यदि यह पलटन पड़ी कुछ दिन तक बनी रहे लो पंजाब से सिक्स नेताओं को यहाँ बुवाकर सहल ही काम कर लिया जाएगा। उस दिन मेरी एक यही कामना थी कि यह सिक्सों की टुकड़ी कुछ दिन तक येनी रहे तो पंजाब से सिक्स नेताओं को यहाँ बुवाकर सहल ही काम कर लिया जाएगा। उस दिन मेरी एक यही कामना थी कि यह सिक्सों की टुकड़ी कुछ दिन तक दीनों की रही वारों है। इन दिनों की भी मो से स्थान से साम पर बहुत दिनों तक न रहने पाती थी। यह दुकड़ी भी योड़े ही समय में, कितनी ही छाविमां की संर कर साई थी और कुछ भरोसा न था कि जाती किस दिन यहां से कुब करने का हुकम हो जात। वि । यह दुकड़ी भी योड़े ही साम में हित सि यह दिन से साम में किस कर साई थी और कुछ भरोसा न था कि

इघर दिसम्बर की पाँचवों तारीख आ गई। यवासमय स्टेशन पर जाकरें देखा कि पंजाब मेल घक-चक करती हुई स्वेटफार्म पर आ गई। मन में तरंग उठी कि हमारे विस्तव की तैयारी के साथ इंजन का बहुत पना सम्बन्ध है, इसी से उसका प्रचंद देख र से सकर मैंने सोचा कि मानो पंजाब के विस्तव का समाचार सेकर वह पागल की तरह रोड़ता आ रहा है। अब पंजाब की चिननारियां इसी दम बात की बात में इस प्रान्त में भी फैल जाएँगी। किन्तु गाड़ी में पृथ्वीसिह के दक्षा न हुए। उनको बहुत दूँव किन्तु कहीं न देख पड़े। तब पंजाबियों पर बहुत की बहुत इंदा किन्तु कहीं न देख पड़े। तब पंजाबियों पर बहुत की बहुता सिह इन्हें बहुत की कहीं का स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य सह स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य सह स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य की स्वान्य सह स्वान्य की स्वान्य सह स्वान्य सह अनुमान कि किसी कारण से पृथ्वीसिंह आज यहां न पहुँच सके होंगे, इसितए से अनले दिन फिर स्टेशन पर गया किन्तु आज का जाना भी व्ययं हुना। दीसरे

दिन जाने पर भी भेंट न हुई।

दादा ही सारे उत्तर-मारतीय विष्लव-पन्य के नेता थे। तथापि, दल की परानी पद्धति के ग्रनसार, उन्हें भ्रपना कार्यकलाप भीर भी दो-एक व्यक्तियों पर प्रकट करना पडताथा। रासविहारी पहले भ्रन्यान्य सदस्यों की भौति दल के एक साघारण कार्यकर्ता ही थे। लेकिन वह घीरे-घीरे अपनी अद्भुत कार्यक्रालता से सबकी जानकारी से बाहर आश्चर्यजनक शीत से संगठन करते रहे और एक दिन बहुत-से कामों का भार अपने ऊपर लेकर वह नेताओं के सम्मुख अकस्मात प्रकट हए। अस्त, श्रव पंजाब का पर्व समाप्त करने के पहले बंगाल की चर्चा न छेड़ गा। इस समय हमारे दल का विस्तार पूर्वी बंगाल की मन्तिम सीमा से लेकर ग्रव पंजाब में प्रवेश करने की सूचना दे रहा था। अपने प्रधान नेता श्रीर पूर्वी बंगाल के कुछ नेताओं को पंजाब का नया समाचार सुनाने के लिए मैं वंगाल को भेजा गया। किन्तु कलकत्ता में उस समय पूर्वी बंगाल का कोई भी व्यक्ति न मिला। अतएव मैंने उचित स्थान पर खबर कर दी कि जितनी जल्दी हो सके, पूर्वी बंगाल का कोई व्यक्ति काशी या जाय। फिर केन्द्र के नेताओं के पास जाकर मैंने पंजाब का सारा समाचार विस्तार के साथ कह सुनाया। उन लोगों में एक नए उत्साह की तरंग मैंने देखी सही, किन्तु पूरे समाचार पर वे लोग उस समय विस्वास नहीं कर सके। बहुत रात तक बातचीत होती रही। यदि सचमुच विद्रोह हो जाय श्रीर फिर यदि ऐसी दशा हो कि श्रामने-सामने युद्ध न करके हमे पीछे हटना पहे तो उस समय हम लोगों को कहाँ माश्रय मिलेगा ? हम लोगों को रसद किस प्रकार मिलेगी भौर परस्पर सम्बन्ध-सूत्र किस प्रकार से रक्षित रहेगा ?—इत्यादि स्रनेक विषयों

रादा से सलाह करके ग्रव में बंगाल को चला गया । वास्तव में देखा जाय तो

पर जो धातचीत हुई थी उसका यहाँ पर उस्लेख करने से कुछ लाभ नहीं। उस समय भी सिक्खों के दल विदेश से भारत में चले था रहे थे श्रीर उनमें बहुतेरे लोग कलकत्ता में कुछ दिन तक विश्राम करके पंजाब को चले जाते थे। मैंने नेताओं से कहा कि इन विदेशों से श्राये हुए सिक्सों से संयोग स्थापित करने की विशेष रूप से चेष्टा कीजिए। इस बात पर भी विचार किया गया कि श्रव बहुतजल्द बमकेगोले बहुत प्रियक बनाने पड़ेंगे और उसके लिए श्रमी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

मन्त में हम लोगों के बहुत पुराने—किन्तु फिर भी 'नित-नए'—'म्रात्म-समर्पण योग' की चर्चा निकली। जब एक बार इसकी चर्चा निकल पडती थी तब फिर जल्द समाप्त न होती यो। मार्ग मले ही एक हो, और सब लोग एक ही बादर्श से प्रणोदित हों, तो भी वही एक वात, एक ही भाव, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कितनी ही नई रीतियों से विकसित होने की चेप्टा करता है । इसलिए एक भाव के उपासक होकर भी, उसी एक मार्ग के पियक होने पर भी, हम लोगों के बीच परस्पर ग्रसंस्य स्थानों में मतभेद रहता था। गानेवाला तो एक ही है, किन्तु वही एक स्वरलहरी पाँच श्रोताश्रों के लिए कितने प्रकार की मूर्च्छना उत्पन्न नहीं कर देती ! मेल तो काफ़ी रहता है, किन्तु वेमेल भी क्या कुछ कम रहता है ? जिस भादर्श से प्रणोदित होकर हम लोग ग्रपने व्यक्तिगत ग्रौर समष्टिगत जीवन को नियन्त्रित कर रहेथे उस माय-स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से श्राती थी तथापि उसने विभिन्न ग्राघारों में अपनी विचित्रताकी महिमाको स्थिर रखा था । हमारे ग्रादर्श सम्बन्धी छोटी-मोटी वातों के भगड़ों में कितनी ही रातें वीत गई हैं, फिर भी उलफर्ने सुलको नहीं हैं; एक व्यक्ति दूसरे को कुछ-कुछ समक्तर जब घर से वाहर निकल आता तब उपा की लालिमा, अथिखले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में देख पड़ती थी। रास्ता चलते-चलते जय नीद से अलसाई हुई ऋखिं पर पलकें गिरने लगतीं तभी मालूम होता या कि इतनी यकावट हुई है। रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट जाना पड़ता या ग्रीर सबेरा होने पर ग्रनेक काम करते हुए भी रात की श्रालोचना का प्रसंग दुबारा बातचीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण भवसर ढूँढता रहता था; ग्रीर कभी-कभी दिन को काम-काण करते समय न जाने कव योग की वह भावना ग्राकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी। इस प्रकार भाव और कर्म के मोहक ग्रावेश में हमारा विचित्र जीवन व्यतीत श्रीर गठित होता जाता था ।

वाला है, तुम भाज वहाँ जाना"। यह भी सुना कि वह पलटन काशी से बदल गई है श्रीर उसकी जगह पर नई पलटन आई है। मैं दोपहर के बाद उसी वाग में पहेंचा। उस बाग में मुक्ते एक मित्र ले गएथे। मैंने रास्ते मे उनसे पूछा कि दल का परिचय इन लोगों के साथ किस प्रकार हुआ ? मित्र ने बतलाया कि "ये लोग बाजार में सौदा लेने ग्राते थे; एक दिन छावनी की भ्रोर जाते समय, रास्ते में भ्राते इन्हें देखा । तब हम लोग भी इनसे बातचीत करते हुए शहर की तरफ लौट पड़े । रास्ते में वर्तमान युद्ध-सम्बन्धी बहुत-सी बातें भी हुई। हिन्दू-मुमलभानों मे सम्बद्ध बहतेरी बातें भी हुई । हिन्दुमों की वर्तमान दुईशा भीर अध-पतन की चर्चा करते-करते हम लोग बस्ती में ग्रा पहुँचे । इस प्रकार पहने दिन जान-पहचान हो चकते पर उनका नाम-धाम पूछ लिया गया और कहा गया कि आपने जरूरी काम है इसलिए किसी दिन तकलीफ कीजिएगा। वम, उस दिन इतनी ही बातचीत हुई। दूसरे दिन वे लोग फिर गगा नहाने के लिए बस्ती में ग्राए। उस दिन हम लोगा ने उनको भपनी भीतरी बात कह सुनाई। बहुत कुछ बातचीत हो चुकने पर उन्हें समभाया गया कि वर्तमान युद्ध में, विदेश में जाकर विधमियों के मले के लिए प्राण देने की अपेक्षा स्वदेश में स्वधमं के लिए प्राण देना हजार दर्जे श्रच्छा है। इसका उन परबहुत भच्छा भसर पडा। भासानी से काम बन गया। पनटन में जाकर भपने बेडेवालों से इस विषम की बातचीत करके वे भाग मिलने की भाने वाले हैं।"

कादी में वापस धाने पर दादा से ज्ञात हुधा कि काम मजे में होता जा रहा है। उन्होंने कहा, "घाज ही दोपहर के बाद धमुक बाग में एक सिपाही घाने- 40 वन्दी जीवन

घोड़ी ही देर बाट जोही था। क देषा, एक मनुष्य हाथ में सीदा लिए चला आ रहा है। मित्र ने कहा, "यही तो हैं।" ये सिर से पैर तक सफेद कपड़े पहने हुए थे, मानो भीतर की विगुद्धता बाहर भी प्रकट हो रही थी। इनसे बातचीत करके मैं बहुत ही श्रानिदत हुमा। हिन्दुमों की स्वभाव-सिद नम्रता मानो इनकी देह में भिरी हुई थी। इसमें एक उत्फुत्तता और उत्साह का मानो देन की देह में भिरी हुई थी। इसमें एक उत्फुत्तता और उत्साह का सो बारक में जाकर और इसका मानो इंग्लो में बी दे से लिए सी से बारक में जाकर और इसकी चारपाई पर बैठकर बहुत बातचीत हुई। हम लोग इनकी चारपाई पर बैठकर बहुत बातचीत हुई। हम लोग इनकी चारपाई पर बैठकर वहते बातचीत हुई। हम लोग इनकी चारपाई पर बैठकर वाहों करने लो और वे हमारी खातिर के लिए समीप के बाजार से मिठाई भौगीन का इन्तजाम करने लो।

उस दिन अपने जीवन में पहले-पहल अंग्रेजों की फ़ीजी बारक में मैंने क़दम रखा था। इससे पहले इन फ़ीजी बारकों के कितने ही अस्कृट रहस्य मन में न जाने कितनी बार कितनी ही सूरतों में देख पड़ते थे। आज उसी फ़ीजी बारक में बैठे रहने पर भी ऐसा लगता था कि मानो वे सब रहस्य हमारे आस-पास चक्कर काट रहें हैं। बीच-बीच में ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत पुराना सुख-स्वप्न मानो इस ख्रावनी की बारक में लिपटा हुया है।

तस्वी वारक के बीच में बीहरी कतार में तिलसिले से वारपाइयां विछी हुई है। कोई तो चारपाई पर बेठा इधर-उधर की बातें मार रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है भीर कोई किसी काम से बारक में आता-जाता है। हम लोग परिचित तिणाहियों से उमंग के साय बातचीत कर रहे थे मही; किन्तु मन में एक ही साय दर, अचरज और धानन्द की विचित्र हलवत मची हुई थी। हमारे लिए मिठाई मंगीने का जब ये इस्तजाम करने लोत वर पहले तो हम लोगों ने इस्हें रोका कि अजी, मिठाई की नया जरूरत है, रहने भी दीजिए; किन्तु इसका आगह देखकर धन्त में जुत हो जाना पड़ा। इधर जब मिठाई के आने में विलम्ब होने लगा तब बीच- मीच में सटका होने लगा कि जरूर कुछ-न-कुछ वाल में काला है। धायद किसी अजसर को हमारी खद देने के लिए कोई दोड़ाया गया है। घोड़ो ही देर में आपत्यास के सिपाहियों ने हमारी चारपाइयों पर आकर हमारे साव वाजवीत छेड़ दी। बारकों में हम लोगों ने अपने को राजपूत कालिय वतलाया था। तिर्फ राजपूतों हो के लिय बनारस में एक स्कूत और कालेज था। वहीं राजपूतों के सिवा और चहीं के लिय बनारस में एक स्कूत और कालेज था। वहीं राजपूतों के सिवा और चहीं के विष वनारस में एक स्कूत और कालेज था। वहीं राजपूतों के सिवा और कीई पड़ने न पाता था और न वहीं के बीडिंग में ही रहने पाता था। अपने पूर्व

परिचित सिपाही की बात के अनुसार हमने इन लोगों को बतलाया कि हम लोग जनत राजपूत कालेज के छात्र हैं। सिपाहियों हारा नाय-याम पूछा जाने पर हमने बड़े तवाक से समर्रीसह और जगतींसह प्रभृति नाम बतला दिए। किन्तु मन में पुकुर-पुकुर होने लगी कि कही हमारा ससती स्वरूप प्रकट न हो जाय। यह बतलाने की जरूरत ही नहीं कि बहीं पर हम लोग वंगाली लिबास में नहीं गए थे। हममें से एक के सिर पर तो साफा था और दूमरे के सिर पर थी टोपी। पहनावा भी संयुनत प्रातवासियों जैता था। मुकते साफा बाँवते न बनता था, इसलिए मैं अकसर टोपी से ही काम लेता था।

हमारे पूर्व-परिचित सैनिक ने एक हवलदार से परिचय करा देने का वादा किया। इस हवलदार से ये हमारी चर्चा पहले ही कर चुके थे और हवलदार भी हमारे प्रस्ताव के पक्ष में हो गया था। थोडी देर बाद हवलदार से हमारा परिचय हुमा। इसका नाम दिल्लासिंह था। इसने हमसे कुछ किमकते हुए बातचीत की भीर थोडी देर में यह कहकर कही चल दिया कि एक काम करके ग्राता है। दिल्ला-सिंह उसी समय से हमे कुछ भला न जैंचा और जब वह काम का वहाना करके खिसक गया तब मैंने डरते डरते पूर्व-परिचित सैनिक से घीरे से पूछा कि "दिल्लासिह पर परा भरोसा किया जाय ? कुछ खटका तो नहीं ?" तब उनत सैनिक ने उसकी स्रोर से बेफिक रहने को कहकर उसे मला श्रादमी बतलाया। मैंने उस दिन भी यह बात किसी से नही छिपाई थी कि दिल्लासिंह मुक्ते भला ग्रादमी नही जैनता। जस दिन दिल्लासिंह जब तक वहाँ लौट नहीं ग्राया तब तक हर घड़ी-पल पर मैं अपने मित्र से कहता था कि "क्योंजी, अब तक आया नहीं, कहा गया ?" और एक-इसरे की ग्रोर देख-देखकर हम दोनों परस्पर मुस्कराते थे। जो हो, हमारा सन्देह जाता रहा, उस दिन तो दिल्लासिंह दुवारा लौट भ्रामा। उस दिन मामली बातचीत करते-करते शाम हो गई, फिर हमसे एकान्त में बातें करने के लिए दिल्लासिंह उस पूर्व-परिचित सिपाही को लेकर हमारे साथ-साथ बारक के बाहर चला ब्राया । दिल्लासिंह ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया और कहा कि हम बारक के कुछ भ्रन्य सिपाहियों से भी बातचीत कर रखेंगे। दिल्लासिंह के लौट जाने पर भी पुर्व परिचित सैनिक महोदय भीर भी थोड़ी देर तक हमारे पास बने रहे। अब विस्तासिह के ऊपर हमारे शक करने पर इन्होंने हमसे फिर उसकी स्रोर से वेसटके रहने को कहा । तब यह सोचकर मन में भ्रानन्द हुमा कि चलो, एक हवलदार ता

दल में भा गया। इस रीति से इस फ़ीजी वारक में हमारा आवागमन भारम्म हुमा भीर एकाम महीने के भीतर हम यहाँ कम से कम दस-वारह बार प्राए-गए। इन सिपाहियों में से कुछ सोग शहर में हमारे डेरे पर भी भाए थे भीर तब, हम सोगों ने भी इन्हें हर मतबा रसपुल्ला भ्रादि कई प्रकार की बंगाली मिठाई खिलाकर सुग्न किया था।

मालूम होता है कि समुचे भारत में ऐसा एक भी शहर न था जहाँ स्वरेशी आन्दोलन भीर वम के गोले के दल की बात किसी को मालूम न हो। हम लोगों ने इन सिपाहियों को अपने घर बुलाकर वम के गोले, रिवाल्वर और मोजर पिस्टल धारि के दर्जन कराकर विश्वास करा दिया कि वास्तव में हम लोग भी उल्लिखत दल के सदस्य हैं। इस प्रकार कुछ दिनों तक आवा-जाही होने पर इनको बतलाया गया कि पंजाब की फ्रीज में भी विष्वव की तैयारी जोरों से हो रही है। हन लोग बख्या जानते थे कि इन लोगों के भेद की सारी वातों सुना देने वे चया अनर्य हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के जिर की सारी वातों सुना देने वे चया अनर्य हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के जिरए घरि सरकारो पत्र के हमारी गार की तैयारी का तिनक भी पता मिल जाता तो पंजाब का सब किया-कराया मिट्टी में मिल जाता। किन्तु इनसे दुराव रखने में भी तो मुभीता न या, जब इनसे कहा गया कि "विर्द हमारी वातों पर विश्वास न हो तो तुम अपने किसी आदभी को कुछ दिनों के लिए पंजाब भेज वो, हम उन रीजमेंटों में इसकी जाज-पहचान करा देने जिन्होंने कि प्रस्ताब को मान निया है।" तब हमारी वात पर इन्हें बहुत कुछ विश्वास हो गया। इस प्रकार धीरे-धीर तीन-चार हवलदारों और तियाहियों से हमारा परिच्य हमा।

हम लोग स्वादातर द्याम को या घेंपेरा हो जाने पर वारकों में जाते थे किन्तु दो-एक बार दिन को दोगहर के वमत भी जाना पड़ा है। इसी प्रकार एक दिन हम दो व्यक्ति वारक के समीप घने पेड़ों की खाँह में वाट जोड़ रहे थे धौर हमारे बोच का एक व्यक्ति वारक में दो-एक सिपाहियों को बुलाने गया था। देर तक राह देखने पर भी जब हमारा साथी नहीं लौटा तब हम लोग दुनिल हो गए घोर दर तक राह देखने पर भी जब हमारा साथी नहीं लौटा तब हम लोग दुनिल हो गए घोर दर लगने लगा कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं भा गई। वब तो फिर यहाँ इस प्रमार, उत्तर लगने लगा कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं भा गई। वि तो फिर यहाँ इस प्रमार, वस लगने साथी मुनितसंगत नहीं । किन्तु धपने साथी को ही किस प्रकार छोड़कर चनते हैं ऐसी-ऐसी बहुतेरी वातों पर हम सोच-विचार करने लगे। डरसो हम लोगों

विश्वास है कि विपाद की तनिक-सी भी कालिमा हमारे चेहरे पर नहीं आने पाई। और हम ही बारक में कितनी ही बार आए-गए हैं, किन्तू खटके ने एक भी बार साथ नहीं छोडा, फिर भी हम प्रत्येक बार साफ निविध्न लौट ग्राए। लौटने पर सोचते थे कि चलो, माज का दिन तो निर्विष्न व्यतीत हमा; किन्तु फिर भी कई बार बारकों में ग्राना-जाना पड़ा। जो हो, देर तक बाट जोहने पर भी जब मित्र महोदय न लौटे तब सोचा कि क्या सचमूच ग्राफ़त ने घेर लिया! फिर सोचा कि हम लोग वंगाली हैं, हाथ में टोपी श्रीर साफा है, बारक के पास ही वेड की छाँह में हम भले ग्रादमी के लड़के बैठे हैं, इन घने पेड़ों की कतार के पास से ही ग्रीण्डट्रंक रोड गई है. जो कोई हाकिम-हुक्काम हमें यहाँ पर इस दशा में चैठा हुआ देख ले तो क्या समभेगा ? हम ऐसी ही उधेड़बुन में थे कि मित्र महोदय को दो सिपाहियों के साथ अपनी और आते हुए देखा। अतः हमारे सिर से वडा भारी बोमा-सा उतर गया। इसके पश्चात इस बारक के पास दो-एक बार सबेरे के समय भी खाया हैं. उस समय सिपाही लीग परेड पर कवायद करते थे। अपने ही परिचित एक हवलदार को सेना-परिचालन-कार्य करते देखकर ऐसा तगा कि रेजिमेंट मानो हमारी ही है, हमारे उद्देश्य की सफलता के लिए ही मानो यह सारी तैयारी की जा रही है। सामने से दो-एक अंग्रेज ग्रकसर घोड़े पर बैठे हुए निकल गए, किन्तू किसी ने हम लोगों की ग्रोर ध्यान नहीं दिया। उस समय तो किसी के मन में रत्तीभर भी सन्देह न था।

एक दिन की वात का मुफे बूव स्मरण है। उस समय पंत्राव का दुवारा चक्कर लग चुका था। विश्वव की तैयारी पूरी होने को थी। एक दिन उन्हों घने पेहों के नीचे वैठकर, गारों की फ़ीजी बारक के विलक्षल ही समीप, अंग्रेजों के ही राज्य को उलट देने के लिए कैसी भीपण गुप्त योजना की गई थी। उस दिन कोई तीन हवलदार और नायब हवलदार तथा कुछ सिफाही, साम होने पर, उन्हीं पेहों के नीचे एकत हुए। हम लोग भी तीन व्यक्ति से । इन पेहों को नेतार के एक और देल की पटरी है और दूसरी भीर है यैण्डर्ड़ रोड। इसी प्रैण्डर्ड़ रोड के कान में योजा सम से की तित है के स्वत्व है। कुछ विष्वाही सड़क के किनारे पड़ें की औट से सित के डेह ए ये कि यदि किसी को उस और आते देलें सपवा ऐसा ही कुछ भीर खटका हो तो उसी दम हम लोगों को सावधान कर हैं। हम लोग भी यदासम्भव वृशी की भीट में वैठकर पासल्य-विदोह का दिन, समय और

भन्यान्य छोटी-मोटी बातों पर विचार कर रहे थे। बीच-बीच में ये लोग शंकित-'चित्त से इधर-उघर देख लेते थे। उस दिन मानो कई युगों की संचित काल्पनिक बीर मूर्तियाँ, कलेवर धारण करके, उस ग्रेंचेरे में परछाई की तरह हमारे आहे देख पड़ी थीं। सन् 1857 के गदर के पश्चात् फिर उसी तांडव नृत्य की जंगी तैयारी का विचार करके देह और मन सचमुच ही पुलकित और रोमांचित हो रहे थे। पलटन के लोग बड़ी ही आन्तरिकता के साथ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार घने पेड़ों के नीचे गुप्त रूप से हम लोगों को सलाह करते समय, यदि सिपाहियों में से ही कोई जाकर अपने ऊँचे अफसरों को इसकी इतिला दे थाता तब तो कोर्ट मार्शन में इन सबकी जाने के निए बड़ी मुसीबत पहती। यही कारण था कि उस दिन पेड़ों के नीचे आकर वे लोग इस प्रकार चौकन्ते थे। किन्त मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि इस प्रकार की तैयारी में छिपने-छिपाने का भाव बड़ी बासानी से ताड़ विया जाता या और इसीलिए मैंने वक्षों की ब्रोट में क्स प्रकार खिपने के उद्योग का निरोध किया तथा इस प्रकार संदिख भाव से बार-बार इघर-उघर ताकने को भी मना किया। हम लोग कहों भी जब इस प्रकार सलाह करने के लिए आपस में एकत्र होते ये तब इस बात पर हम सबका सदा ही ध्यान रहता था कि सहज-सरल भाव ही हममें बना रहे; किसी प्रकार की चंचलता न आने पाए। किन्तु उस दिन मना कर देने पर भी जब सिपाहियों ने मेरी बात न मानकर इस तरह चौकन्ने रहने में ही मला समका तब मेरे मन में यही प्राया कि ये लोग यों ही भोले भाव से भीर अत्यन्त भाग्रह की प्रेरणा से यहाँ चले ग्राए हैं; इस विप्लव की तैयारी में ये जी-जान से शामिल हैं और इस तरह हमारे पास धाने-जाने में अपनी जान को जोखिम में समभते भी हैं लेकिन-प्रीखली में सिर :दिया तो मुसल की चोट का डर ही क्या ?' ऐसी भावना से ही ये लोग हमारे पास धाने और विप्लव की तैयारी की सलाह करने में हिचकते नहीं। इस तरह वे न जाने कितनी बार हमारे पास आए होंगे।

इघर तो फ़ीजो बारकों में पहुँच हो गई और उघर बंगाल से लीटने पर कुछ ही दिनों में, ममेरिका से लीटे हुए एक महाराष्ट्री युवक के झा जाने से, पंजाब के साथ और भी घन। सम्बन्ध करने का नवा जरिया मिल गया। इन महाराष्ट्री युवक का नाग थिंगले था। इनका पूरा मराठी नाम इस सम्य मुक्ते याद नहीं। - क्वदेश को वापस आते समय इन्होंने जहाउ पर ही निश्चय कर निया था कि पहते बंगाल के विष्लवपन्थी दलका बंगालमें पता लगाएँगे, तब पंजाब जाएँगे । कलकत्ता में विप्लव दल के कई लोगों से इन्होंने मेंट की, इससे पंजाब में विप्लव की तैयारी होने की बात कलकत्ता-भर में फैल गई। इधर इनके कुछ मित्रों के साथ हमारे दल का भी सम्बन्ध या और इसी नाते पिंगले हमारे दल में बा गए। हमारे दल में बाते ही ये सीधे काशी भेज दिये गए। पिंगले ने कलकत्ता में बहुत लोगों से बमगोले माँग थे। उस समय समूचे वंगाल को प्रधानतया हमारे केन्द्र से ही बमगोले मिलते थे। भतएव बमगोलों के लिए हम लोगों से पिगले का धना सम्बन्ध हो गया।

काशी में इन्हीं दिनों हमारे मन. में यह आशंका हो रही थी कि शायद श्रव हमारा सम्बन्ध पंजाब से जुड़ना कठिन हो जाय; क्योंकि पाँचवीं दिसम्बर की पथ्वीसिह कासी भ्रानेवाले थे, किन्तु न तो उनके दर्शन हुए भीर न पंजाब का ही समाचार मिला। ऐसे श्रवसर पर पिंगले के मिल जाने से ऐसी प्रसन्तता हुई मानो कुदेर का धन हाय लग गया हो। पिंगले के आ जाने से हम लागों को सचमूच बड़ा भासरा मिल गया। इनकी देह समुन्तत और बलिप्ठ थी, खूब गोरा रंग या और इनकी शांखों तथा चेहरे से सुतीहण बुढि फलकती थी। इस बुढिमत्ता ने उस दिन हमारे मन में खास जगह कर ली थी। इन्हें देखने और इनसे वातचीत करने से हम लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि इनके हाथों हमारे कई काम सिद्ध होगे. किन्तु सच तो यह है कि मनुष्य को पहचान लेना वडा कठिन काम है।

मनव्य जीवन का श्रादर्श कैसा हो-इस सम्बन्ध में पिगले के साथ बहतेरी बात होते-होते न जाने किस तरह गीता की चर्चा छिड़ गई और उस समय जब उन्होंने गीता के कुछ खोक पढ़कर सुनाए तब हम लोगों को ज्ञात हुआ कि गीता इन्हें कण्ठस्य है। उन्होंने स्वयं कहा कि 'जब हम साषु हो गए थे तय श्रठारहों ग्रद्याप गीता मुखाग्र थी। दस पर उनके जीवन का थोड़ा-बहुत पिछला इतिहास जानने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने कोट इत्यादि उतारते-उतारते विस्तार-पूर्वक बतलाया कि वह किस प्रकार साधु होकर भारत के विभिन्न स्थानों में विचरते रहे, फिर किस तरह मैंकैनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अमेरिका गए

और वहाँ इस विष्तवदत्त में भर्ती हो गए।

## 8 पंजाब की कथा

पिगते के जीवन की पिछती वारों का आज मुक्ते ठीक-ठीक स्मरण नहीं। आज तो इतना ही याद पड़ता है कि साधु होकर उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की थी और फिर समेरिका के मैंकैनिकल इंचीनियरिंग कालेज में पढ़ते समय वहीं के विष्तव दल में सम्मित्तत हो गए थे; किन्तु यह नहीं मालूम कि वह किसविष् साधु हुए और वर्धों इंचीनियर हुए और इसके रचनात् किस तरह गदरपार्टी में शामिल हुए ? बागद हम्में पिगते ने भी इस विषय में और कुछ नहीं बताचाया था। इस अध्याप में जो वाते मुक्ते कहनी हैं उनमें से बहुदेरी बातें आप स्मृति में पिनल होगई हैं, इससे सायद कुछ वातें विज्ञान से एह वारों। ऐसा लगता है कि इस

पूमिल होगई हैं, इससे सायद कुछ वार्त लिखने से रह नायें। ऐसा लगता है कि इस भूल जाने और याद रहने के साथ होटा रूप फिलनी ही बड़ी-बड़ी चीजें होटा रूप पारण कर लेती हैं और छोटी नी उं बड़े रूप में आ जाती हैं, फिर बहुतेरी बातों को न जाने हम किस तरह भूल हो जाते हैं। इसका कारण यह मालूम होता है कि जो बात हमारे स्वाम के अपनुष्त है, जिमका हमारी प्रकृति से मेल मिलता है वह चाहे कोई घटना हो या कोई दार्शनिक मत अपना चाहे कुछ और हो, वह तो हमारे चेवन अपना अवचेतन में भी स्मृतिन्यट पर चित्र को मीति अपने आप अधिक हो जाती है। परन्तु जो बात हमारे स्वाम के, प्रतिकृत होती है उसे या तो हम भूल जाते है या केवल सण्डन करने के लिए ही गाद रखते हैं और खण्डन करने में जिन युवितयों तथा घटनाओं में हमें सहायता मिलती है उन्हें भी हम अपनी अवस्था मीर अभिज्ञता के अनुरूप याद रखते हैं।

मुक्ते याद श्राता है कि अण्डमन द्वीप में रहते समय एक दिन रामेन्द्र बाबू की 'बिचित्र प्रसंग' नामक पुस्तक पढ़नेसे विलक्ष इसी ढंग के प्रनेज प्रकार के विचार मन में गम्मीर भाव से फैन गए वे मौर उनको मैंने अपनी नोट-युक में लिख रखा या। उन्हें में उपेन्द्र दादा (उपेन्द्रनाथ वनकी जो कि 'युगान्तर' के सम्बादक थे और जिन्हें अलीपुरवाले नामने में काना पानी हुआ था) को प्रायः दिखलाता वा और वह उनकी तारीफ करते तो इसमे मन में बड़ा ग्रामन्द होता या। अन्द्रमन की बातें जहां लिखी जाएंगी वहीं बतलाया जाएगा कि मेरी वह नोट-युक किस तरह नष्ट हरें।

हुनने पिगले को दो-एक दिन काकी में ठहराकर पंजाब भेज दिया। उनका अनुरोग या कि पंजाब में हम उनके पास बेहिसाब बमगीले भेज दें, अतएव उनसे कहा गया कि गोले तो भेजे जा सकते हैं किन्तु एक-एक बमगीने के बनवाने में सोलह रुपए के सगभग खर्च बंठता है, इतिसए रुपए की मदद मिले बिना बेहिसाब बमगीलों का भेजा जाना कठिन है। इनसे एडवीसिंह भीर करताररिंबह की भी चर्चा कर दी गई। अब रुपए जाने और पंजाबियों का कच्चा हाल जानने के लिए प्रियाले पंजाब को गए। पिगले के पास इनके कुछ सावियों का पता-ठिकाना था। काभम एक हुनते में ही ये काशी लीट याए। पत्न रासविहारी की पंजाब-यात्रा में भी कुछ रोक-टोक न थी। किन्तु उनके जाने के पहेले में एक बार फिर पिगले के साथ पता हो शिया।

दिसन्वर महीने के एक सबेरे सासी ठंड पड़ रही थी जब मैं सायारण हिन्दु-स्तानी के तिवास में पिंगले के साथ धमृतसर पहुँचा। मैं तो पंजाबी भाषा बोल न सकता वा किन्तु पिंगले को इसका अभ्यास या। हम लोग एक गुन्हारे में जाकर ठहरे। यहाँ पर पिंगले ने एक पंजाबी मुखिया से मेरा परिचय कराया। इनका नाम मुलासिह या।

मूलाविह शंघाई के पुलिस विभाग में श्रोकर रह चुके थे और यहाँ पर भी पुलिस के हड़तालियों के मुख्यिय वने थे। इस बार उन लोगों से भी मेरा गरिष्य हुत्रा नो कि पिनांग में शोकर रहे चुके थे। इस समय मेंने बहुत से देहाती सिक्तों को यहाँ माते-वाते देखा था। ये मांवकत निस्तान या मजूद थे, किन्तु से भी देश का नाम करने के लिए सतवाले हो रहे थे। सिक्त सम्माय को ऐसी ही पिता-दीसा है। इमें से बहुतरों नी देह पासी गठीसी और कसी हुई थी।

48 . वन्दी जीवन

इस बार मैंने मुलासिह को एक केन्द्र बनाने की मावस्यकता भली-सीति समभाई मीर इसके मनन्तर इन्हीं ने केन्द्र का भार महण किया। किन्तु यदि ये केन्द्रपति न बनते तो बहुत मच्छा होता।

पंजाब के विभिन्न स्थानों से भाये हुए कार्यकर्ता लोग इस समय हाथ में कुछ काम न होने भौर खाने-पहनने का सुभीता न रहने के कारण कुनमुना रहे थे और इनमें से बहुतों के दिल में एक तरह से श्रसन्तोप की श्राग धपक रही थी। इसका दायित्व प्रधानतया मूलासिंह पर ही था। ये सब लोग जी लगाकर देश का काम करने के लिए दूर-दूर से घर-द्वार और अपना काम-काज छोड़कर आये हुए थे। इतमें से कोई भी जीविका के लिए कुछ उद्योग नहीं करता था और उस समय जैसी दशा थी उसके लिहाज से उद्योग करने का कुछ सुभीता भी न था। यदि दो रोटियों के लिए शाम-सबेरे नेताओं से तकाजा करना पड़े तो ऐसी स्थिति में काम करने में सचमुच सभी का चिढ़ जाना सम्भव है। बेचारे ये सभी लोग गुरुद्वारे में तो रहते और पास के होटल में खाते थे। अपने यहाँ देश का काम करने की इस दशा में अनसर इस तरह की मामूली छोटी-छोटी बातों ने बहुतों के दिलों को दलाया है और इसके फलस्वरूप कई प्रवसरों पर बहुत-कुछ यनथें भी हुए हैं। इससे कई बार यह विचार आता है कि जब तक गाँठ में काफी रकम न हो तब तक दसरों की दी हुई रोटियों के भरोसे देश का और दस भाइयों का कार्य करने को तैयार होना ठीक नहीं। फिर यह भी देखा है कि ग्राधिक स्वाधीनता प्राप्त करने की चेप्टा में प्रायः भ्रयोपार्जन करना ही मुख्य काम हो जाता है भीर तन-मन से देश का काम न किया जाय तो प्रायः कुछ भी नहीं होता । इसके सिवा काम त रहने से भी बहुत से दल नष्ट हो चुके हैं। इस समय पंजाब में उपयुक्त नेता न रहने के कारण वहां बहुतेरे कार्यकर्ता हाथ पर हाथ रखे बेकार पड़े थे, काम न किया जाने के कारण देश चीपट हो रहा था और मजा यह कि काम करनेवालों की खोजने पर भी काम न मिलता था। रासबिहारी ही एक ऐसे 'नेता' थे जिन्होंने इस उतावले जनसंघ को कुछ परिमाण में मुनियन्त्रित कर लिया था। मैंने भी इस गोलमाल को सुधारने की भरसक कोशिश की थी। मुलासिह से मुक्ते सालुम हुआ कि विद्रोह होने पर बहुत-सी रेजिमेंटों ने देशवासियों के अनुकृत हो जाने का वचन दिया है। जिन पलटनों में इस समय तक भूपने भादमी नहीं भेजे गए थे उनकी मैंने एक फेहरिस्त बनाई ग्रौर विभिन्न प्रदेशों से ग्राये हुए पंजाबी कार्यकर्ताग्रों को

उल्लिखित पलदनों में भेजने की व्यवस्था की ।

मूलासिंह से मेरा परिचय कराके पिंगले धन्यान्य परिचित सिक्सों की तलाश में 'मुक्तसर' के मेले को गए । इस मुक्तसर के मेले का थोड़ा-सा धद्गुत इतिहास

पाउनों को सुनाए विना मुक्से नहीं रहा जाता ।

एक बार 'म्रानन्दपूर' के किले में गुरु गोविन्दसिंह ग्रपने परिवार श्रीर श्रन्यान्य लोगों के साथ तत्र मसलमान सेना द्वारा घेर निये गए। यह घेरा लगातार सात महीने तक रहा। घर के कारण दोनों दल —जो किले में घिरे हुए थे, और जो लोग बाहर से घेरा डाले हुए थे-बहुत ऊव गए। मुसलमानों की और से बार-बार ग्रह से 'म्रानन्दपूर' छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव किया गया किन्तु गुरु ने इसे नहीं माना । गुरु को इस प्रस्ताव पर किसी भी तरह राजी न होते देख, बाहर जाने की इच्छा से कुछ सिवलों ने गुरुजी की स्त्री गुजरी को यहाँ से हट जाने के प्रस्तान पर राजी कर लिया, किन्तु गुरु गोबिन्दिसह इतने पर भी अपने निश्चय से विचलित न हुए। भूख के कारण बहुतेरे सिक्ख अधीर हो रहे थे। पेट की ज्वाला के कारण उस समय वे गर की ब्राज्ञा टालने पर उतारू हो गए। तब गुरु गोबिन्दसिंह नै कहा-"तुम लोग अवतक सिक्ल गुरु के आध्य में थे, किन्तु अब भूल के मारे वेचैन हो; गुरु का बावय उल्लंधन करके सनुधों के हाथ में बात्म-सम्पंण करने जा रहे हो। इसमे सिक्स गरु की कोई जवाबदारी नहीं है। श्रतएव इसके लिए 'बे-दावा' लिखकर चाहे जहां चले जामो ।" भौर सब सिक्स तो इस प्रकार 'ब-दावा' लिखकर गरुको वहीं छोडकर चलते हुए किन्तू चालीस सिक्खों ने गरु का साथ नहीं छोड़ा। सन्त में गुरु गोविन्दसिंह को भी यह स्थान छोड़ना पड़ा घौर शबू के पीछा करने पर वे झनेक स्थानों में बचाव के लिए दौड़-भूप करने लगे। किन्त उन चालीस सिक्सों ने किसी भी दशा में गुरु का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार धमते-फिरते हुए गृह गोविन्दसिंह जब मद्र देश में पहुँचे तब उन 'वे-दाबा' सिक्तों में से बहतों ने बाकर गृह से भेंट की। घव इन्होंने शवु से सन्चि करने के लिए गृहजी से बहुता अनुत्रीय किया। इस तर पोनियादिक ने कहा- "वी तुम बाहो तो यह दुबता अनुत्रीय किया। इस तर पोनियदिक्त ने कहा- "वी तुम बाहो तो यह तिसकर बोत जा सकते हो कि हम सिक्स नहीं हैं। "तम हम सिक्स नहीं हैं यह यात निस्कर घोर वह पन गुरुवों को देकर चालीस सिक्स चने गए। किन्तु इस संकट के समय श्रीगृह को छोड़कर चले जाने के कुछ ही देर बाद उन लोगों के मन से वडा पछतावा हुया । इघर 'छेदराना' नामक तालाव के समीप सत्रु-दल ने फिर गर्व

गोकिर्दासह पर हमला किया । घोर संग्राम करते-करते गृह ने देखा कि किसी ग्रोर से एक दल ने श्राकर शत्रु-पश पर याया बोल दिया है। गुरु गोविन्दसिंह की समक में न माया कि इस विपत्ति के समय में हमारी सहायता करने यह कौन मा पहुँचा है। इन नए धामें हुए मोडाग्रों की मार के आगे मुसलमान तो दीले पड़ गए परन्तु ये सब थोड़ी देर युद्ध करके प्रायः सभी जूम गए। इस युद्ध में एक मुसलमान के बस्तम से निहत एक व्यक्ति की लाग उठाकर देखी गई तो वह लाश एक स्त्री की निकली इसका नाम माई भागो या। इसीकी सलाह श्रीर प्रेरणा से 'वे-दावा' / सिक्सों ने घपनी भूल को सुपारने का मार्ग डूंड़ निकाला था। युद्ध का बन्त हो चकने पर गर गोविन्दांतिह रणभूगि में लेटे हुए प्रत्येक मृत सिवस के पास जाकर उसके धूल में लिपटे हुए मुँह को पोंछकर वैसे प्यार और ग्रादर का व्यवहार कर रहे थे जैसाकि पिता प्रपने पुत्र का करता है । यन्त में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति में जस समय तक प्राण थे। इसका नाम महासिह था। महासिह के मस्तक को अपनी गोद में रखकर और उसके सिर पर हाय फेरते-फेरते गुरु गोविन्दसिंह ने पछा-"महासिह, तुम क्या चाहते हो ?" महासिह की खाँखों में घाँसू भर ग्राए। उसने कहा-"मैं यही चाहता है कि हम लोगों के उसपत्र को फाड़ डालिए जिसमें हम लोगों ने लिख दिया या कि हम लोग सिक्ख नही हैं।" घव गुरुजी ने समका कि इसरी ग्रोर से शत्र पर किसने हमला किया था। गुरुनी ने देखा उन चालीसों सिनहों ने रणक्षेत्र में प्राण दे दिए हैं। लाशों में उन्होंने स्त्रियों की भी लाशें देखीं। क्रव 'सिक्ख नहीं' वाला पत्र गुरुजी ने फाड़कर फॅक दिया। महासिंह भी महानिद्रा में मन्त हो गया। वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनसे गुरु गोविन्दसिंह ने कहा कि 'जिस खालसा' में ऐसे महाप्राण हैं वह साससा सहज ही नष्ट नही होगा। जहां पर एक भी मनतपाण ग्रात्माइति देता है वह स्थान पवित्र हो जाता है यहाँ पर तो इतने ग्रधिक महाप्राण व्यक्तियों ने प्राण दे डाने हैं, इसलिए इस स्थान का नाम 'मुक्तसर' हुआ और यहाँ के तालाब में जो कोई स्नान करेगा, वह मुक्त हो जाएगा । इस प्रकार मुक्तसर-मेले की उत्पत्ति हुई । यह सिक्खों का महामेला है । यहां पर हर साल एक लाख से भाषिक सिक्खों का जमाव होता है। सिक्खों के प्रत्येक उत्सव के साथ ऐसे एक-न-एक अपूर्व इतिहास की कथा संलग्न है और हरेक एक सिक्स का ऐसे उत्सव और उमग के बीच लालन-पालन होता है तथा ऐसे ही वासावरण में बहु मनुष्य बनता है। मेरी समक से तो सिबस जाति बारत की

एक अपूर्व वीर जाति है।

पिंगले जिस समय 'मुक्तसर' के मेले से लौटकर श्राए उस समय करतारसिंह, श्रमरसिंह बादि सभी गुरुद्वारे में उपस्थित थे। मुभे देखकर करतारसिंह वहत ही प्रसन्त हुए और पूछा कि "बोलो, रासविहारी कव माएँगे ?" मैंने कहा-"बस, भ्रव उन्हीं का नम्बर है; यहाँ ठहरने के लिए कुछ इन्तजाम हो जाए भ्रीर ग्रापका काम भी तनिक सिलसिले से होने लगे, यस फिर उनके आने में देर नहीं।" इस समय मैंने करतारसिंह को केन्द्र की आवश्यकता विशेष रूप से समकाई और यह भी कहा कि केन्द्र का भार मूलासिंह ने ग्रहण कर तिया है। रासविहारी के लिए श्रमतसर और लाहीर में दो-दो किराए के मकान लेने को कह दिया। इन सारी बातों के सम्बन्ध में दादी ने मुफसे पहले ही कह रखा था, एक ही समय में विभिन्त स्थानों पर कई मकान अपने अधिकार में होने चाहिए। अत ऐसा ही किया गया। अमृतसर का मकान तो मैंने ही देखकर पसन्द किया। लाहीर में मकान लेने के लिए इसरा आदमी भेजा गया । पंजाब की उस समय की दशा का हाल करतारसिंह से सनकर मुक्ते बहुत कुछ आशा हुई। मैंने सोचा कि इस बार सचमूच कुछ कहने लायक काम हो रहा है। इस समय सिक्झों का एक घौर दल धम्तसर में आया। यह दल ग्रमेरिका से लौटकर ग्राया था इस दल के कुछ नेताग्रों को मैंने देखा। इनमें एक तो इतने बढ़े थे कि उनके गालों में मुरियां पड़कर लटकने को थीं। मेरा स्थाल है कि ये वही बृद्ध पुरुष थे जिन्होंने बाद में अण्डमन टापू में भी वड़े तेज के साथ के अपनी थोडी-सी शेष श्राय विताकर साठ या सत्तर वर्ष की श्रवस्था में उसी द्वीप में जीवन को बिसजित कर दिया। इस बुढापे में भी इन्होंने अण्डमन में हडतालियों के साय हड़ताल करने में कभी पीछे पर नहीं रखा। इस दलका कोई व्यक्ति उस समय अपने घरन पहुँचाथा। अमेरिका से भारत में आकर अमृतसर में ही ये लोग ठहरे थे। इन्होंने अपनी गाडी कमाई में से हम लोगों की पाँच सी रुपए दिए थे। इत दिनों करतारों सह अद्मुत परिश्रम कर रहे थे। वे प्रतिदित साइकिल

इन दिना करतारासह अद्भुत पारश्रम कर रह या व आतिदन साइकिल पर संठकर देहात में लगभग चालीस पचास मील का चक्कर लगाते थे। गींव-गींव में काम करने को जाते थे। इतना परिध्यम करने पर भी वे चकते न थे। जिला हो वे परिध्यम करते ये उतनी हो मानी उनमें फुर्नी धाती थी। देहात का चक्कर लगाकर ग्रंव वे जन पल्टनों में गए जिनमें कि काम नहीं किया गया था। इन लोगों के काम करने का ढंग इतना कच्चा था कि इसते इस समय इनमें से बहुतों की

गिरपतारों के लिए वारंट निकला।करतार्रोंबह को गिरपतार करने के लिए इस समय पुलिस ने एक गाँव की जाकर घेर लिया। उस समय करतारसिंह गाँव के पास ही कहीं भीजूद थे। पुलिस के ग्राने की खबर पाते ही वे साइकिल पर सवार हो उस गाँव में ही शागए ! पुलिस उन्हें पहचानती न थीं । इस मलंबा करतार-- सिंह इसी प्रसीम साहस के कारण साफ बच गए। यदि वे ऐसा न करते तो संभ-यतः रास्ते में ही पकड़ लिए जाते ।

इस समय रुपये-पैसे का संचं इतना अधिक बढ़ गया था कि श्रव दान की रकम से काम न चतता या इसलिए धव वे कुछ-कुछ डकेंती करने के लिए विवश हुए। बाद में मालूम हुन्रा कि मूलासिंह भला घादमी न था, इसने दल का रुप्या-पैसा भी हड़प लिया। जिस समय ये बातें मालूम हुई उस समय सुवार का कोई जपाय नहीं था। नयों कि जहाँ तक मुक्ते स्मरण है, वह इसके थोड़े ही,दिन बाद नशे की हालत में बीध ही गिरएतार कर लिया गया। इसके सिवा व्यक्तिगत श्रमता के कारण उसने एक श्रादमी के यहाँ उकती भी कराई थी।

सभी बहे-बहे श्रान्दोलनों में देखा गया है कि साधु और महान् चरित्रवान् पूरुपों के साथ कुछ नर-पिशाच भी दल में ग्रा मिलते है। यह ग्रान्दोलनों का दोप नहीं है, यह तो हमारे मनुष्य-चरित्र का ऐव है। शायद लेनिन ने भी कहा था कि प्रत्येक सच्चे वोलशेविक के साथ कम से कम उन्तालीस बदमाश और साठ मूर्ल उनके दल में मिल गये थे। ग्रीर मैंने श्रद्धेय शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय जी से सुना है कि देशबन्धु दास ने भी कदाचित् कहा था कि वकालत करते-करते हम बुड्दे हो गए और इस बीच हमकी बड़-बड़े घोखेबाजों से भी साबिका पड़ा; किन्तू श्रसहयोग ग्रान्दोलन में हमने जितने धोखेबाज ग्रादमी देखे वैसे जिन्दगीमर में नहीं देखे थे ।

मैं इस बार पंजाब में हफ्तेमर के लगभग इन लोगों के साथ रहा। अतएव इनके बहुत-से भावार-व्यवहारों को मैंने घ्यान से देखा। यद्यपि ये लीग कड़ाके की ठण्ड मे भी बहुत ही तड़के नहा-घोकर प्रन्यसाहव इत्यादि का पाठ करते थे किन्तु होटल में भोजन करने के कारण इनका खान-पान शुद्धतापूर्वक न होता या, परन्तु इनका मापस का बतांव बहुत ही भला था । एक-दूमरे को बुलाते या वात-

<sup>1.</sup> Russia's Ruin by El Wilcox, p. 249

पंजाब की यात्रा 53

चीत करते समय ये 'सन्तो', 'सज्जनो', 'वादशाह' इत्यादि सम्मानसूचक घट्टों के सिवा श्रोर किसी घट्ट का प्रयोग न करते थे। इस बार भाई निधानिंसह से मेरी मुलाकात हुई। यही वह पचास वर्ष के बूढ़े सिनल थे। ये कोई तीस-पैतीस वर्ष से देत के बाहर थे श्रोर चीन में रहते समय एक चीनी सुन्दरी से इन्होंने विवाह कर लिया था। में इन्हें अस्वसर वर्म-चर्चा श्रीर धर्म-ग्रन्य का पाठ करते देखता। एक बार मैंन स्टेशन पर जाकर देखा कि बहाँ क्लेटसम्म पर बैठे हुए श्राप छोटी-सी धर्म-पुस्तक को मन ही मन पढ़ रहे हैं। ये कुछ सिर्फ दिलाये के लिए ही । ऐसा नहीं करते थे, क्योंक मैंने अध्वसम में भी इनकी यही दशा देखी थो। मैंने इनमें जैसा तेज देखा है यंसा नौजवानों में भी नहीं देखा।

साधारण पंजावियों के बीन श्राचरण के सम्बन्ध में प्रतिब्वित भारतीय श्रादर्श की दृष्टि से सामान्य जन-धारणा घच्छी नहीं होती श्रीर फिर पंजावियों में सिक्खों के यौन-व्यवहार को तो श्रीर भी चिन्त्य समक्षा जाता है। शायद इसका प्रधान कारण पंजावमें पुरुषों की ग्रमेश सिवा संस्था बहुत ही कम होना है। इसके सिवा पंजाव प्रान्त शायद तमी मुखी राजधिक भाव से पिपूर्ण है। नियातार ग्रुद्दत से विदेशियों के संपर्ण में रहने के कारण श्रीर कमधाः निम्नतर सम्यताक हो संत्यों में भात रहने से यहाँ की सम्यता गानो थीर-धीर क्रीकी पड़ गई है। प्रवनित के चेताने में इससे सर्वेश्वय सम्यता का विकास भी हो सकता है। जो लोग चुरे माग पर बहुत आसानी से चले जाते हैं उनमें भने बनने का भी बहुत-कुछ सामव्ये है, इतना कि धायद श्रीर लोगों में उतना न हो। इस कारण श्रसंग, निष्ठुरता, नीचता श्रीर हिसा-वृत्ति ते सिक्तों का चरित्र जिस प्रकार कलेक हुआ है उसी प्रकार संयम जवारता श्रीर क्षावृत्ति में भी वे लग प्रकार कलेक हुआ है उसी प्रकार संयम विवारता श्रीर क्षावृत्ति में भी वे लग प्रवार सानी नही रखते। तभी तो इन गए-विति होनों में भी अध्यप्तित विक्त जाति ने 'ननकान साहव' श्रीर 'पूर का वार्ण' में श्रद्मुत वीरता श्रीर समम का नमूना दिखता दिया।

पंजाब में पुरुषों की अपेक्षा हिन्नयाँ ही अधिक बदनाम हैं किन्तु इसी पंजाब में उस दिन सतीत्व की ऐसी गौरवोज्जबत स्निग्य किरण प्रकट हुई थी जिसकी सुना इस कविकान में मित्तनी किंटन है। डी॰ ए॰ वी॰ कालेज लाहीर के मूत-पूर्व अध्यापक माई परमानन्द के छोटे चचा के बेटे, माई वालमुकुन्द, दिल्ली पद-यन्त्र के मुकदम में गिरपतार किए। इन्हीं बालमुकुन्द के पूर्वपुरुष मोतीदास को

सिक्सों के अम्युरवान-समय में श्रारे से चीरकर मार डाला गया था। गिरपतार होने से एक ही वर्ष पहले भाई बालमुकुन्द का विवाह हुया था। इनकी परनी श्रीमती रामरायी परम सुन्दरी ललना थीं। उम्र इनकी नई यी ही। जिस दिन इनके पति गिरफ्तार हए उसी दिन से ये व्याकृत हो गई भीर मनेक प्रकार सेदेह को सुसाने लगीं। फिर जब माई बालमुकुन्द की फाँसी का हुवम हो गया तब ये उनसे मिलने गई। किन्तु इनके मर्माश्रुमों ने, जो भरकर स्वामी के दर्शन न करने दिए। घर औटकर ये एक प्रकार से अधमरी दशा में समय विताने लगीं। एक दिन ये अपने कमरे में थीं कि बाहर से रोने का कोलाहल सून पड़ा। कमरे से बाहर ग्राने प श्रीमती रामराखी को असल बात मालम हो गई। ये धव और न सहन कर सकीं। पति का मृत्यु-समाचार पाकर सती-साघ्वी, खासी नीरोग दशा में, पति का घ्यान लगाकर मानो पति से जा मिली। मिट्टी में मिल जाने के लिए ही मानो उनकी देह लोक में पड़ी रह गई। ऐसे पति-श्रेम और श्रात्मोत्सर्ग की तुलना है कहीं ? इस घटना का स्मरण होते ही देह और मन पुलक्तित होकर कण्टकित हो जाता है! बालमुकुन्द की गृहिणी ! तुम घन्य हो । ऐसी पत्नी के बिना क्या ऐसा पति हो सकता है ! हाय रे भारत के नसीव, ऐसी पत्नी और ऐसे पति का बना रहना भी तेरे भाग्य में न था !

## 9 काशी केन्द्र की कहानी

इस बार पंजाब से नया उत्साह लेकर लौटने पर भी काजी खाने पर मुफ्ते ऐसा लगा मानो अब तक में बहुत प्रताचार और अनियमों में या। में नहीं कह सकता कि पंजाब के मुजाबले में काजी कितनी मनोहर और पुनीत मानूम हुई। में नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुया, किन्तु इस मतैवा काजी के जिस मिनय कर कर का अनुभव मुफ्ते हुमा उत्तका प्रतुभव काजी में मुद्द से रहने पर भी नहीं हुमा या। देह में काजी की हवा तमने ही ऐसा मानूम हुमा कि बहुत दिनों की प्रपादम देह शुद्ध हो गई। काजी में सिफ एक दिन रहने से ही ऐसा जान पढ़ा कि बहुत दिनों की स्वात देता की स्वात काजी में सिफ एक दिन रहने से ही ऐसा जान पढ़ा कि बहुत दिनों की संचित ग्वानि दूर हो गई।

विष्तव की तैयारी व्यर्थ हो जाने पह रासविहारी जब काशी में वापस आए तब उनके मन में भी विलकुल ऐसा ही भाव हुया था।

काशी लीट प्राने पर पूर्व बंगाल के एक नेता में मेंट हुई। हमारे एक पूर्व-परिचित नेता इससे पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इससे, ऐसी माशा के वाता-वरण में सभी पूर्व-परिचित व्यक्तियों के जेल चले लाने से मुक्ते एक प्रतिदिष्ट-सी बेदना हो रही थी। इतने काम-काज के बीच ज्यों ही योड़ी में पुरसत मिस जाती थी त्यों हो मनसर मन में यह वात करकले लगती थी कि माज वे लोग क्यों हमारे साथ नहीं हैं। उस माननर को उस समय सभी के साथ न सूट सकने से जब-सब उनका यह विच्छेद प्राणों को बहुत ही सताने सुगता था।

कतकता-विभाग के एक सुप्रसिद्ध नेता, श्रीयुत यतीन्द्रनाथ मुस्तोपाच्याप, इन्हों दिनों काशी झाए। विष्तव-युग के खेष्ठ कार्यकर्ताध्रों के बीच इनका स्थान बहुत उच्च हैं। इतिहास में यह घनसर देखा जाता है कि जब कोई नया धान्दोलन समाज प्रयया राष्ट्र के घाम व्यवहार के विकड सिर जठाता है तब जो लोग वंसे धान्दोलन के प्राण-स्वरूप होते हैं उनका चरित्र प्रनत्य-साधारण हुए विना यह धान्दोलन कारगर नहीं हो सकता । इसी से जिम समय कोई सम्प्रदाय राज-रोप में दग्ध किया जाता है प्रथम समय भी उस समय समय के व्यावस्थ रहती है। यही कारण है कि ऐसे सम्प्रदायों को सदस्य-संद्या स्वत्य होते हुए भी समाज पर उनका प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ता। विष्त्य के विषय इतिहास से भी इस बात की सचाई सिद्ध हुई है। यतीन्त्र वाबू ऐसे ही सम्प्रदाय के प्राण-स्वरूप ये ग्रीर कई विभिन्त सम्प्रदायों पर उन्होंने प्रपने चरित्र-वस से ग्रपना मुद्द ग्राधिपत्य जमा विया था।

विष्त्रव का काम-काज बहुत ही गुप्त रीति से करना पड़ता था। भारत के विभिन्न स्थानों में विष्त्रव के लिए भिन्न-भिन्न कितने ही दल बन गये थे। उन सब का शायद प्रव तक भली-भौति पता भी नहीं लगा। शक्तिशाली महापुरुषों की सर्व शाही प्रतिमा का प्राध्यय न मिलने से ये दल एक विशाल संगठन में नंगठित न ही सके। वे ब्रलग-म्रलग ही रहे। इन छोटे-छोटे स्वतन्त्र दलों का होना भला हुमा

या बुरा, यह कहना कठिन है।

इन विभिन्न दलों को सिम्मलित करके एक विराट् दल के रूप में परिणत करने का उद्योग यहुत दिनों से किया जा रहा या किन्तु कोई अवितासकी तेता न रहने से किसी भी दल ने दूसरे दल में मिलकर प्रपनी स्वतन्त्रता खो देना स्वीकार महीं किया। द न दलों के मुखिया लोग ही अवसर इस कारण कि वे अपने-अपने दलों पर अपना सामारंण आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे ऐसे मिलन के विरोधी थे। 'मनुष्य सहज ही पराई अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो जाता, परन्तु फिर भी सचमुच चित्रताली पुरुष के आये उसे माथा मुकाना ही पड़ता है।' जिस समय किसी अभिनव आदर्श अथवा अद्मुत कार्य की प्रेरणा से मनुष्य जाग पहता है उस समय व्यविताल अहंकार की ये सारी नुष्यताएँ और स्वाधीपतारों फिर किर ही उस समय व्यविताल सहंकार की ये सारी नुष्यताएँ और स्वाधीपतारों फिर किर नही उस समय

यतीन्द्र वाबू का नेतृष्व इस ढंग का या कि इसके प्रभाव से बंगाल के बहुत से छोटे-छोटे दल एक में मिल गये थे। यद्यपि यतीन्द्र वाबू कोई पुरुषर विद्वान् नहीं ये किन्तु इनके चरित्र के प्रभाव से बहुतेरे शिक्षित युवकों ने इन्हें आत्मसपर्यण कर

दिया था। इनमें जैसा श्रतुल साहस या वैसे ही इनके प्राण भी उदार ये। इनके चरिय-यस की बातें बंगाल के विष्यवपन्थी लोगों को भली-भौति माल्म हैं। ' किन्त इनके द्वारा इन मिन्न-भिन्न दलों का एक सूत्र में आबद्ध होना उसी दिन सम्भव हमा जिस दिन कि पंजाब में गदर होने की तैयारी के समाचार से एक नये काम की चेरणा ने उत सबको उतावला कर दिया या। फिर भी, इस मिलन-कार्य में यतीन्द्र बाबू का चरित्र बहुत ही सुन्दर रूप में प्रकट हुआ है। ययोंकि दल के " मिल-भिन्त सम्प्रदायों में कुछ इते-गिने ही आदमी न थे, और इन सबका स्वमाव श्रीर चरित्र भी मामुली श्रादिगियों के स्वभाव श्रीर चरित्र जैसा नहीं था, श्रतः छन सबके मन पर श्राधिपत्य कर लेना कुछ मामूली शनित का काम नहीं है।

सच तो यह है कि बंगान में इस समय विप्तव का उद्योग करनेवाले दो ही दल थे। इनमें से एक के मुखिया यतीन्द्र बाबू थे। दूसरै दल के दो भाग किये जा सकते हैं, एक बंगाल के बाहर काम करता या भीर दूसरे ने बंगाल के भीतर ही भ्रपना कार्यक्षेत्र बना स्वसा था। बंगाल के बाहर की कुल जिम्मेदारी रासविहारी को दी गई, किन्तु बंगाल के भीतर जो काम हो रहा था उसका भार किसी एक व्यक्तिपरनथा।

यतीन्द्र बाबू काशी इसलिए बुलाये गए थे जिसमें कि सारा उत्तर भारत एक सत्र में और एक सर में कर लिया जाए। इस प्रकार पंजाब के सीमान्त प्रदेश से लेकर पूर्व बंगाल और असम की सीमा तक समूचा देश एक संगठन में रहकर विष्तव के लिए तैयार हो था। पंजाब के सिपाही इस समय कुछ कर दिसाने के लिए ऐसे उताबले हो गए थे कि अब किसी भी तरह उन्हें घान्त न रखा जा सकता या। में नहीं कह सकता कि इस प्रकार इन्हें संयत कर देना प्रच्या हुया या बरा. मधोंकि यदि हम लोगों को रोक-टोक न रहती तो पंजाब में अवस्य ही कुछ न कुछ भीपण घटना हो जाती । कौन कह सकता है कि उसका फल क्या भीरकैसा होता? हम लोगों ने उनकी जल्दीवाजी को इसलिए रोका या कि सारा देश एक मत से विप्लव के ताण्डव-नृत्य में सम्मिलित हो जाब ।

मालम नहीं कि मतीन्द्रवाबू के काशी भाने का हाल सरकार को बुछ जात इमा या या नहीं, भीर यदि हुआ या तो कितना ? भतः मुक्ते यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ पर इस बात का उत्सेस मैंने किम्नीए, किया है। क्योंकि यहाँ चक मैंने यो कुछ तिसा है उसमें एक भी गुप्त बात प्रकट नहीं का गई है, यहाँ ती

मैंने उन्हीं घटनामों का उल्लेख किया है जिन पर कि पड्यन्त्र-सम्बन्धी मुकदमों में प्रकाश पढ़ चुका है और जो घदालतों में प्रमाणित हो चुकी हैं। कुछ बातें सो ऐसी भी हैं जिन्हें सरकारी पक्ष ठीक-ठीक नहीं जानता, इसीलिए इन घटनाओं को भी भैंने छोड़ दिया है। क्योंकि उन घटनाओं को सिद्ध करने योग्य उपयुक्त प्रमाण इस समय तक सरकार के पास नहीं हैं। जिन घटनाओं के प्रकट होने से किमी पर तिनक भी भाँच भाने की सम्भावना नहीं है भीर जिन्हें सरकार तो भनी मौति जानती है किन्तु हमारे देशवासी जिनके ग्रत्यन्त ग्रस्यच्ट श्वामास के सिवा भीर कुछ भी नहीं जानते, ऐसी ही घटनाओं का वर्णन में अपनी लेखन-शक्ति क्षीण होते हुए भी करना चाहता हूँ। विगत युद्ध के समय भारत में जो पड्यन्त्र-सम्बन्धी मुकदमे हुए थे उनकी सुनवाई श्रधिकतर जेलों में हुई थी, उन मुक्दमों का कच्चा हाल जनता को प्राय: माल्म ही नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस श्रीर न्याय-कर्ता की जिस बात का प्रकाशन पसन्द न होता था, फिर वह भने न्यायकर्ताओं के सामने प्रमाणित हो चुकी हो उसका समाचार प्रकाशित न किया जाता था। इन कारणों से वे घटनाएँ बहुतों के लिए विलकुल ही नई होंगी। मैं सिर्फ यही चांहता हूँ कि जो बातें सरकार तक पहुँच गई हैं उनसे जनता भी परिचित हो जाय। जो सचमुच एक दिन देश में हुमा था शौर जिसको जान लेने से अपनी शनित-सामर्थं का जान हो जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि किस जगह हमारी दुवंसता थी, कहां हमने दुर्वुद्धि का परिचय दिया था, और किस स्यान पर हमारे मन की संकीणता तथा कार्य की बृटि प्रकट हुई थी-अतएव ही उन घटनाग्रों पर में निःसंकोच होकर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इससे हमारा मला ही होगा, बुराई तनिक-सी भी न होगी। देश में विष्लव की जैसी प्रचण्ड तैयारी हुई थी उसे छिपाने की अब कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हैं कि देशवासियों को उसका रत्ती-रत्तीभर हाल मालूम हो जाय। मेरी पुस्तक पूर्ण होने पर देशवासियों को मालून होगा कि गदर की तैयारी कुछ इने-गिने लंडकों ग्रीर नवयुवकों के मन की लहर ही न थी, भीर न इसकी तैयारी ही कुछ ऐसे श्रव्यवस्थित रूप मे हुई थी जैसाकि रीलट रिपोर्ट में प्रकट किया गया है। रीलट रिपोर्ट तो लिखी ही इस दृष्टि से गई है कि भारतवासियों की श्रात्मशित पर विश्वास न होने पावे अतः उसमें घटनाओं का वर्णन इस ढंग पर किया गया है जिससे कि सरकार की दमन-नीति को सहायसा मिले। इस रिपोर्ट में बहत-सी

वार्ते बढ़ाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमें यह वड़ावा बिलकुल तुच्छ विषयों को दिया गया है और यह काम इस ढंग से किया गया है जिससे कि विष्वववादी लोग देशवासियों की नजर में हास्वापद जॉर्चे। फिर ऐसी खास-खास वार्ते बड़ी सफाई से दवा दी गई हैं कि जिनके प्रकट होने से देशवासियों के मन में आया का संचार हो सकता है। रोलट-रिपोर्ट पढ़ने से यह हॉगिंग नहीं मालून हो सकता कि कितने समय ते, वड़ी सावधानी के साथ बहुत ही घीरे-धीर कितने नर-रत्त किस प्रकार इकट्ठे किये गए थे, फिर कितने टु.खों श्रीर कष्टों के बीच होकर, कितने भीतरी-वाहरी कप्टों की कसीटो पर कसे जाकर कितनी नीरव वीरताओं की मिहमा से मण्डित हुए इन नर-रत्नों की माला गूँबी गई थी। मुफ्ते तो इसी वात का दु:ख है कि जन सारी बातों को उपयुक्त रूप में प्रकट करने योग्य सवित मुफ्तमें नहीं है, सरवा हिंगा फेसी गुफते सारी सहती मुक्त के नता है, करता हैं।

बहत-से लोग यह भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार सारी वातें प्रकट कर देना (मानों ये वाते अभी तक गुप्त है!) सरकारी पक्ष को दमन-नीति का प्रयोग करने के लिए और अधिक मौका देना है। किन्तु इसके उत्तर में मुक्ते यही कहना ' है कि विष्तव की जो आग एक दिन सिर्फ बंगाल के एक प्रान्त की सीमा के ही भीतर थी उसी की अग्निशिखा सीलह-सत्तरह वर्ष की दमन नीति का ईवन पाकर रावलिपण्डी और पेशावर तक फैल गई थी, अतएव जो लोग इस दमननीति की जड़ उल्लाइना चाहते हो उनसे मेरा यही कहना है कि कृपया विगत युग के विष्लव की तैयारी के प्रयत्न की मजाक में उड़ाकर नाचीज न कहिए या उसके ग्रस्तित्व को ही अस्वीकार मत कीजिए, प्रत्युत सरकार को भली-माँति समका दीजिए कि देश की सच्ची ग्राकाक्षा को दवाने का उद्योग करने से, ग्रयमा वैच ग्रान्दोलन का विकास होने के लिए मौका और समय न देने से, इस प्रकार गुप्त-प्रलयाग्नि का उत्पन्न होना ग्रानिवार्य है। वैध प्रकाश्य यान्दोलन की ग्रपेक्षा छिपकर विष्तव का उद्योग करना कम शक्तिशाली नहीं जान पड़ता है। इंग्लैंड में प्रकाश्य ग्रान्टो-लन करने का सभीता रहने के कारण-फिर वह ग्रान्दोलन कितना ही उग्र क्यों न हो—वहाँ गृष्त रूप से विष्लव का उद्योग उतने ही परिमाण में नहीं किया जाता जितने परिमाण में कि फ्रांस ग्रमवा यूरोप के श्रन्यान्य देशों में किया जाता है। मरणोन्मूस जाति ही दमनास्त्र से बदा में कर ली जाती है किन्तु विकासोन्मुख जाति के ख्रात्मप्रकाश करने के उपायों को किसी भी दमनास्त्र द्वारा व्यर्थ नहीं किया जा

सक्ता । ग्राज यह वात, वया सरकार ग्रीर वया भारत की जनता, सभी को श्रव्छी सरह जाननी चाहिए।

यतीन्द्रवाव् अव इस लोक में नहीं हैं, इसी से जनकी घात प्रकट करने में मुफे फिक्क नहीं हुई। सायद हमारे देसवासियों को ठीक-ठीक मालूम नहीं कि इस समय हम लीग सारे उत्तरी भारत में एक दिल से और एक ही उद्देश के लिए काम कर रहे थे; और सायद वंगाल के विष्तवकारी दलों को भी इसका सीतहीं आने पता न था।

यतीन्द्रवावू का विशेष रूप से अनुरोध था कि इस विष्लव के लिए निर्धारित दिन इतना पीछे हटा दिया जाए जिससे कि बंगाल में पहुँचने पर उन्हें कम से कन दो महीने का समय मिले और इस बीच वे कुछ रुपये पैसे भी जमा कर सकें। उन्होंने बार-बार कहा कि बिना हाथ में काफ़ी धन किए इस काम में कदना ठीक नहीं । किन्तु उनकी इस 'काफ़ी' की घारणा की सीमा बड़ी लम्बी-चौड़ी थी । उतने अपरिमित द्रव्य का योडे समय में संग्रह किया जाना भी असाध्य काम था। इस बात को अन्त में यतीन्द्रवायुने स्वीकार कर लिया था किन्तु इस ब्रोर की दशा को ये ठीक ठीक समक्ष न सकते थे। उस समय पंजाब के सिपाही बहुत ही छथीर हो रहे थे। इसका एक कारण यह अनिश्चय की स्थिति थी कि वे न जाने किस दिन परिचम के रणक्षेत्र में भेज दिये जाएँ। इसके सिवा भारत के विभिन्न रानिक-दलों को भी लगातार एक छोर के स्थान से दूसरे छोर के स्थान में बदलकर भेज दिया जाता था। इसीलिए, अनुकुल दशा में न रहने दिये जाने पर, यदि उन सैनिकों को सुदूर दक्षिण की किसी छावनी में भेज दिया जाय तब तो उनकी सारी आशाओं पर पाला पड़ जायगा । ऐसे ही अनेक कारणों से पंजाब के सिपाहियों को शान्त रखना तो कठिन हो ही गया था, साथ ही हमें भी यह बड़ा खटका था कि विष्तव के लिए तैयार किये गए सैनिक कहीं अन्यत्र न भेज दिये जाएँ। इन कारणों से हम लोग यतीन्द्रवाद के अनुरोध को न मान सके हम लोग भी कुछ-कुछ उतावले हो गए थे कि ऐसा बढिया मौका किसी कारण हाथ से न निकल जाय। इसी से एक ओर तो हम निवाहियों को शान्त रखने का उद्योग कर रहे थे और दूसरी ग्रीर ऐसी तैयारी में लगे हुए थे जिससे कि देश भर में एक-जी होकर कुछ कर दिखाया जाय। साथ ही यह भी ध्यान रक्खा गया था कि इस काम में द्या विलम्ब न होने पाये। यतीन्द्रवावृ से भी ये मारी वातें सममाकर कही गई और लाचारी से उन

लोगों को भी हमारे साथ ही साथ समान भाव से क़दम बढाना पडा।

यह हम बहुत दिनों से समऋते थे कि भ्रपढ़ जनता को उभाड़ देना कुछ कठिन काम नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ हम यह भी जानते थे कि सिर्फ जनता को भड़का देने से ही हमारी कार्य-सिद्धि की ग्राशा विशेष रूप से नहीं है। इसी से हमने इस कार्य की स्रोर विशेष रूप से घ्यान नहीं दिया था। हम लोगों का विचार था कि पहले देश के शिक्षित युवकों को सम्मिलित करके एक विराट देशव्यापी संघ का संगठन कर लिया जाय ग्रीर फिर लसके बाद यदि देशी फीजों को ग्रपते भाव की दीक्षा दी जा सके तभी विष्लय की नीव पक्की होगी परन्तु इस तैयारी के साथ-साथ हम लोगों ने विदेशियों से कुछ भी सम्पर्क नहीं रक्ला और गदर के उद्योग में यही बढ़ी भारी भूल थी। कई मर्तवा यह विचार भी हस्रा था कि इस तैयारी के साथ-साथ ग्रधिक परिमाण में ग्रहत-शस्त्रों के मैगाने का भी बन्दोबस्त होना चाहिए, किन्तु नेता लोग इस ग्रोर से उदासीन थे। वे कहते थे कि वह समय श्रभी दूर है। किन्तू जब समय श्राया तब फिर न इसका बन्दोवस्त करने को समय रहा और न कोई जरिया ही मिला। सारे देश में तो नही, किन्तु वंगाल और पंजाव में यवकों का जो संघ बनाया गया था उसकी व्यापकता कुछ कम न थी किन्तु इस संघ का विकास और परिणति बंगाल में जैसी हुई थी वैसी और कहीं भी नहीं हुई। व्यक्ति के भीतरी गठन और कुछ समय-व्यापी साहचर्य के फल से यह संघरानित जैसी प्रस्फृटित होती है वैसी ग्रीर किसी तरह नहीं होती। यही कारण है कि सच्ची संघशक्त बंगाल में ही गठित हुई थी, वयोंकि पंजाब में जो बिप्लव की तैयारी हुई थी उसका तो सारा ही बन्दोबस्त खासकर उन सिक्खों ने ही किया था जो कि श्रमेरिका-प्रमृति देशों से लौटकर भारत में आए थे। इन बिदेश से श्राये हुए सिक्खों के साथ देश का वैसा घना हेल-मेल न था, श्रौर फिर इस दल का संगठन भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के कुछ काल-व्यापी साहचर्य से नहीं हुया था । देशवासी लोग भी उनकी थोर से कुछ लापरवाह थे, किन्तु वंगाल की जनता बगाल के दत से इतनी उदासीन नहीं थी। इसके सिवा यह बात भी है कि जिन व्यक्तियों के सहयोग से सघ संगठित होता है उनके मन श्रीर प्राणों में श्रादर्श की प्रेरणा जितनी गम्भीर होगी और उस ग्रादर्श का ठाठ जितना ऊँचा-वाँघा जायगा उसी परिमाण में संघ भी शक्तिशाली होगा । इस दृष्टि से बंगाल के बाहर का कोई भी सब बंगाल की संबशक्ति के समान शक्तिशाली न था,-वंगाल में

भिन्न-भिन्न घादरों के घात-प्रतिचात की फीड़ा जैसे प्रमिनव रूप में देख पड़ी, चैसी वंगाल के वाहर देखने में नहीं प्राई। हमारी इस विस्तव की तैयारी के साथ भारत के जानीय जागरण का भिन्त-भिन्न धोर से थ्या सम्बन्ध था, और विस्तव वादियों के व्यक्तिगत जीवन में वह किस प्रकार प्रतिफतित हुआ था, इतकी वर्ण वहीं होगी जहाँ वंगाल का वर्णन किया जायगा। इसका प्रधान कारण यह है कि उस आदर्श के इन्द्र का जैसा अनुमन मुझे वंगाल में हुआ है वंशा अन्यत्र नहीं हुआ, और यहाँ तो में मृत्यत्र पर वंगाल के वाहरी प्रदेश के आन्दोलन का वर्णन कर रहा हूँ। वंगाल के वाहर तो हम जोग प्रधानतम के वास्तविक जातीय जागरण वाहरों हो ले हुए ये किन्तु वंगाल में मानों मारत के वास्तविक जातीय जागरण विज्ञार—पश्ची कार्यों हम जोग नमें हुए ये हम जांग नमें हम देश पर हित्य और व्या सामाजिक आचार-विज्ञार—पश्ची कार्यों हम जोग जमें हुए ये।

श्रन्यान्य प्रदेशवालों को फीजों में महीं होने का जैसा सुभीता रहता श्रामा है वैसा सुभीता यदि वंगाल में वंगालियों को होता तो वहाँ न जाने कब का गदर मच गया होता। किन्तु इस समय में, पंजाब में जिस फुर्की से विन्तव की तैयारी हो रही थी, उसको देखते हुए हम लोग सोचते वे कि वंगाल न जाने इस समय किस प्रकार विच्तव में शामिल होगा। वंगाल के पिछले युग के कलंड का स्मरण होते में में में न को वहा कच्ट होता था। वहीं कारण था कि वंगाल में जाकर काम करने को इच्छा होती थी। इससे यतीन वाजू वर्णरह जब बंगाल को वापस चले गए तब वहीं जाने के लिए मैं विशेष रूप से उससुक हुआ, किन्तु दादा इसके लिए किसी प्रकार राजी न हुए। वन्होंने कहा कि वे स्वयं वो पंजाब जाएंगे धीर मुक्ते बंगाल श्रीर पंजाब के मच्या के देश में रहकर उनत दोनों प्रशेशों की कार्रवाई का किसिसा जोड़े रखना होगा। इससे मन मारकर मुक्ते काशी भी ही रहना पड़ा। इसी समय वंगाल में मीटर उन्हें ती का आरम्म हुआ और वोडे ही समय में

कई जात हाके हाले गए और इस तरह बहुत-या घत संग्रह किया गया। इत घट-नाओं के कुछ ही दिन पहले रोडा कम्पनो के यहाँ से पचास मोजर पिस्तीवों और पचास हजार के लगभग टोंटों की चोरों हो गई। ग्रज तक बंगात में बिम्मव की तैयारी वा कार्यक्रम दो-एक दलों में ही शबद था। यतीन्त्र बाबू ये तो खासे कार्य-कुशल किन्तु मब तक कुछ-कुछ खाली रहते ये। इससे मन्यान्य दलों का भी कुछ भी काम-काज न होता था। इस बार यतीन्त्र बाबू के पूर्ण उद्यम से काम में जुटते ही बंगाल में बड़े सपाटे से काम-काज होने लगा । उनके इस मये थ्रात्म-प्रकाश को देखकर हम लोगों को बड़ा ही हर्पपूर्ण अचरज हुया ।

इधर रासविहारी भी पंजाब की रवाना हुए। उन्हें गिरफ्तार करा देने के लिए साढे सात हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रासविहारी को गिरपतार न कर सकने के कारण सरकारी पक्ष की कार्य-क्रूशलता में बट्टा लग गया था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार ने कुछ उठा न रक्सा था। एक श्रोर तो वह प्रवल प्रतापशाली ब्रिटिश राजशनित थी जिसको अपार धन-वल और लोकवल प्राप्त है, जो इतने बड़े सुनियन्त्रित राज्य की चालक है, देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जिसका ग्रद्भुत संगठन (Organisation) है, श्रीर जिसके जासूस-विमाग की होशियारी की तुलना रूस के सिवा एशिया में किसी से भी नहीं हो सकती, धौर दूसरी धोर या भारत का हमारा यह दरिद्र विष्तव दल-इतना दरिद्र कि एक दिन रासविहारी ने हम लोगों से कहा कि 'मुफ्ते श्रंग्रेजों के हवाले करके साढ़े सात हजार रुपए वसूल कर लो।' इस दल के साय देशवासियों की ग्रान्तरिक सहानुभूति तो थी किन्तु वे डर के मारे किसी भी तरह उसकी सहायता करने को तैयार न थे, और फिर इस दल के नेता समाज में विलक्तल ही अपरिचित थे, सौ बात की एक बात तो यह है कि ये लोग बिलकुल ही असहाय थे; इनका एक-मात्र बल और भरोसा था केवल अपना श्रसीम विद्वास तथा चित्त की श्रद्भुत दृहता; किन्तु श्रपने घर मे ही ये श्रपने स्वदेशवासियों से उपेक्षित थे। ऐसे दो दलों के असम इन्द्र में विप्लव-दल ने बहुत ि दिनो तक केवल ग्रात्मरक्षा ही नहीं की थी, बल्कि उसने ग्रंग्रेज सरकार को भी कितने ही नाच नचा दिए थे और इस प्रकार अप्रेजी साम्राज्य की प्रवल शक्ति जो रासबिहारी को गिरपतार नहीं कर सकी इसका प्रधान कारण था हमारे संघ की व्यापकता और बहुत विद्या बन्दोबस्त । उपयुक्त धिक्तशाली सुनियन्त्रित सध न होता तो रासविहारी को बचा लेना कदावि सम्मव न होता। इसमें सन्देह नहीं कि इतने पर भी रासविहारी की कुश्चलता और उनका भाग्य कुछ कम सहायक नहीं हुग्रा। कितने ही भीपण संकट के अवसरों पर वे उनमें से सहज ही बच निकले थे। अब उन बातों का खयाल होने से ही देह में रोमांच हो ग्राता है। इसे मगवान की विशेष भ्रमा के छिवा और स्था कहा जाय! इन सब बातो का वर्णन इसरे भाग में होगा। केवल रासबिहारी ही इस प्रकार श्रपने को छिपाने में सफल नहए

थे, धागतु भीर भी कितने ही दुवक इसी समय से, तथा इसके पहनातृ भी प्रवत प्रतिद्वन्द्वी की सारी सक्तिको क्वर्ष करके तीन-चार वर्ष तक—कोई-कोई तो इससे भी प्रधिक समय तक—िंद्यों रहने में समयं हुए थे। यदि इन दिसे हुए लोगों का रहस्वपूर्ण इतिहास लिखा जाय तो भारत के साहित्य को एक नईसम्पत्ति प्राप्त हो।

रासिबहारी रात की गाड़ी से दिल्ली होते हुए पंजाब को रवाना हुए। इस समय से प्रायः हर बचत हम लोगों में से कोई-न-कोई रासिबहारी के साथ-दाथ रहता था। दिल्ली पहुँचने तक कोई खास घटना नहीं हुई। गाड़ी जिस समय दिल्ली स्टेशन को पीछे छोड़कर ग्रागे बढ़ने लगी उस समय रासिबहारी ने अकस्मात् देखा कि उनके छोटे से डब्बे में उन्हीं की पहचान का खुक्तिया पुलिस का दारोगा बैठा हुमा है। उस समय रासिबहारी के मन की जो दया हुई होगी उसकी हमें कल्पना से ही जान लेना चाहिए। जो हो, सौभाग्य से उस रात को वे प्रपत्ने सिर पर टोपो लगाये रहने की बदौलत साफ बच गए और भ्रायता स्टेशन भाने सिर वर टोपो लगाये रहने की बदौलत साफ बच गए और भ्रायता स्टेशन भाने वर व उस डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे में जा बैठे, किन्तु गए व उसी गाड़ी से; इसीस समभ लीजिए कि उनमें कितना साहस था। इस प्रकार बड़ी शालि से, किन्तु दुदता के साथ, रासिबहारी सब बातों को जानते रहने पर भी बहकती हुई भ्राय में कूद पड़े। वे अमृतसर पहुंच गए।

इयर युक्तप्रदेश, विहार और बंगाल की भिन्न-भिन्न छावनियों में हमारे आदिमियों ने अपना आना-जाना आरम्भ कर दिया। बीढ़ें ही दिनों में पंजाब से करतारिसह तथा और भी कई सिक्ख पंजाब का समाचार तेकर काशी आए। उस समय उत्तर भारत की तमाम छावनियों का हाल हमने मालूम कर लिया था। अब स्थानों का समाचार मिलने पर समक्ष में आ गया था कि उस समय देश ये मोरो सेना बहुत ही थोड़ी थी और जितने गोरे थे भी, वे निरे रेक्ट थे। टेरी-टोरियल तेना के छोकरों और दुवने-पतने लम्बे नौजवान सिपाहियों को देखकर हम लोग बाहते थे कि यब बहुत जल्द हमें यिवत की जीव करने का मौका मिल आय। उन दिनों समूचे उत्तर भारत की दोनीन बड़ी-बड़ी छावनियों और कावुल के सीमान्त देश के सिवा कड़ीं भी तीन सी से धीक गोरे सिपाही न थे। बड़ी-बड़ी छावनियों में भी इनकी तादाद एक धीर दो हड़ार के बीच में थी। मिलन्धिम छावनियों में भी इनकी तादाद एक धीर दो हड़ार के बीच में थी। मिलन्धिम छावनियों में जिन के सहस्वामा से कम-से-कम वर्षमर तक तो मचे में मुद्द जारी रक्खा जा सकता था। हम लोगों ने उन सब बातों का

रसी-रसी पता लगा लिया या जिनका कि लग सकता या। जैसे—किस रेजिमेंड में कितने वाक्स राईफलें हैं ? कारतूसों के कितने पक्स हैं ? मेगजीन पर किनका पहरा रहता है और कैसा पहरा रहता है ? इत्यादि। हिन्दुस्तानी फीजों की मान-सिक दशा उस समय बहुत ही लराब थी। उन्हें हर घड़ी यह सटका बना रहता या कि वस अब यूरोप जाने का हुवम होता ही है। जो दम गुजरता था ग्रावीमत समभा जाता था। छावनियों में पहुँचते ही हमारे युवकों का सिपाही लोग बड़ा आदर-सकार करते और बड़े आप्रह से उनकी बातें मुनते थे। एक वार एक युवक किसी छावनी में गया; तब उसी दिन, रात को वहाँ सिपाहियों की बठक हुई। उस बठक में बड़ें ओहदैदारों के सिवा और सभी सिपाही एक प्रहुए, उस विदेश से प्रायं हुए युवक की बातें उन लोगों ने बड़े आप्रह से मुनी। अन्त में उन लोगों ने कहा कि इस बिटोह में हम लोग अगुआ न वनैंग; हो, हम लोग ऐसा ज़रूर सम्मून मन जाएगा तब हम भी उसमें छामिल हो जाएंगे।

काशों को रेजिमेंट में मैं म्रोर भी कई बार गया या। इस रेजिमेंट में दिल्लासिंह के सिवा ग्रीर समी अच्छे आदमी थे। वे लोग सलमुज देश के मले के लिए
विप्लव में शामिल होने को तैयार थे। दिल्लासिंह ने एक दिन हम लोगों से पूछा —
'वाबू, देश के स्वाधीन हो जाने पर नया हम सोगों को कुछ जागीर या माफ़ी
वर्गरह मिलेगी?' एक दिन गनकाटन ले जाकर उसे हम लोगों ने अपनी करमात
दिखलाई मौर कहा कि देखी यह मामूली वर्द नहीं है, दसमें आग छूते ही किय
प्रकार मक से सारी की शारी जल उठती है, तिनक-सी भी बाकी नहीं रहती। यह
लीला देखकर वे लोग अचरज करते थे। इस प्रकार हम लोग कई तरह से दिल्ला'सिह ग्रीर उसके प्रनुवायी साधियों को प्रप्ते मत में लाने की कीशिश करते थे।
इस रेजिमेंट के कुछ प्रादमियों से बाद को मेरी मेट हुई। उन्होंने बड़े भवितमाव
से माया कुकाकर मुक्ते वातचीत की थी। दनमें एक सिपाही की उम्र पत्रास
से उत्तर थी। उत्तने पुमते कहा—वाबू मेरे साथ के जान-पहचान वाले क्रांड कोई
भो जीवित नहीं। एक मैं ही रह गया हूं। सो मेरा समय नजदीक है। बाबू पद
मीत से गही हरता, तुन्हीं मेरे गुन हो गए, गयोंकि दुनिया के कमेलों से मेरे
चित्त को हटाकर तुन्हींने मगनान की श्रीर कर दिया है।

का हटानर अल्ला कितनी ही रेजिमेटों में हमारी पहुँच हो चुकने पर उनकी ग्रन्य स्थानों में बदत्ती हो गई। इससे यह हुमा कि हमारे कार्यका प्रचार देश में बहुत दूर तक हो गया।

रेजिमेंटों में प्रचार करने के धलावा इसी समय हमने देहात में जाकर वहां की जनता में भी अपनी रसाई करने की कीखित की। युवतप्रदेश में कुछ ऐसे गाँव हैं जहां केबल ठाकुरों की ही बस्ती है। ऐसे धनेक केन्द्रों से अंग्रेजों की कीजों के तिए रेंगस्ट चुने जाते थे। युवतप्रदेश और पंजाब के अपढ़ लोग बंगाल की अधि- सित जनता की भींत नहीं हैं। एक तो वे बंगानियों की अपेक्षा रारीर से बहुत कुछ बजवान हैं, दूसरे अपने-पराए गर्व का स्मरण इनमें अवतक यकेट परिमाण में बना है। ये अपढ़ हैं सही, किन्तु राजनीतिक संकार इनमें अवतक यकेट परिमाण पंगान की जनता और विक्षित सम्प्रदाय की अपेक्षा भी यहाँ वालों में अपने धर्म पर बहुत अधिक प्रीति और मोह है। सुयोग्ज नेता को धर्मानता में परिचालित किए जाने से ये अधिसिता लोग एक बार सतम्ब को भी सम्मद कर सकते हैं।

इन लोगों में भी हमारा ग्राना-जाना होने लगा था और इन लोगों से भी हम

को कुछ कम ग्राशाजनक उत्तर न मिला था।

इधर राप्तिहारी भी पंजाब में सैनिकों से मैल-मुलाकात करने लगे। वे जिस
मकान में रहते थे उसमें किसी से भी मेंट न करते थे। दूसरो-से मिलने-जुलने के
लिए दो-तीन मकान विलकुत बलग थे। सिपाहियों से वे ऐसे ही एक प्रकास मकान
में मिला करते थे। इस समय के लाहीर के दो सैनिकों का जो हाल मैंने सुना है
यह सवा स्मरण रखने योग्य है। एक का नाम लफ्तमनींवह या। दूसरा विपाही
मुललमान यां, उसका नाम मुक्ते याव नही। ये दोनों ही हवलदार थे। सिपाहियों
पर लख्नमनींसह का खाबा प्रमाल था। इस रिजमेंट के एक सिपाही से बाद में
अच्छमन में मेरी बातचीत हुई। उससे पता चला कि लख्नमनींसह ने बहुत पहले
से अपनी रिजमेंट में एक छोटा-सा दल बना रखा था। वे बीच-बीच में अससर
एकत्र होते थे। उस समय सिक्स धर्म-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ी जाती थीं और धनेक
विपयों पर चर्चा इत्यादि होती थी। कई बार इसकी खबर पाकर रेजिमेंट के
अंग्रेज हाकिम इसे रोकने का हुक्स दिया करते थे। इस प्रकार बीच-टीच में करन
होकर भी यह, कार्य छोटे रूप में कई वर्ष के बगातार होता चला था रहा था।
रेजिमेट के सभी लोग लक्षमनींसह को बढ़ा धर्माता ब्रीत उन्नत परित का पुरप
भामती थे। तस्रध्ननींसह को कीसी का हुक्स हो चुकने पर जब मुसतमान हक्तदार

की जान यदन देने का तालच देकर सरकार की भोर ने कुछ गुप्त वातों की टोह सेने की कोशित को गई भीर उससे कहा गया कि तुम एक काफ़िर के साय-गाय फौसी पर चढ़ना केंग्रे पसन्द करोंगे, तब उस थीर देगमवत मुसलमान हवलदार ' ने बड़ा ही बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा—"धगर में सद्यमतिन हु के साय-गाथ फौसी पर टौगा जाऊँ तो मुक्ते बहिस्त मिले।" उसको भी फौसी हो गई।

विद्रोह का निर्दिष्ट दिन जितना ही समीप घाने लगा उतना हो हम लोगों को घटका होने लगा कि 'यग हम लोग पार पा जाएँगे ? उतनी बड़ी जिम्मेदारी को पदा हम लोग ले सकेंगे ?' विस्त्रव के लिए जैसी तैयारी करने की तरकी ब हमें मूक्ष पड़ती पी उसमें तो हम लोगों ने कोई कसर रसी नहीं, किन्तु फिर भी उस वहुं जिल्हा सामें कि से हो होरी घर्रा जाता था । पंजाव जाने से पहले दादा भी कई वार पड़ी बात कह चुके थे।

प्रसल में हम लोग मह चाहते मे कि एक दिन एकाएक—विना किसी को सपनी इच्छा बनलाए—उत्तर मारत की छावनियों में तमाम धंप्रेडी सैनिकों पर, एक ही दिन भीर ठीक एक ही समय, एकदम हमना कर दिया जाय भीर उस रेत्र-पेत के बनत जो लोग हमारी दारण में भा जाएँ उन्हें केंद कर निया जाए थीर उस रेतर-पेत के बनत जो लोग हमारी दारण में भा जाएँ उन्हें केंद कर निया जाए। बिट्टोह रात के बनत नुरू किया जाय भीर उसे दें माइन के वार इत्यदि काटकर धंप्रेड याति पटनों तथा तगडे पुरूषों को केंद्र में हात दिया जाय भीर फिर राजागा सूट-करके जेत से कंटी रिहा कर दिवे जाएँ। इसके परचात उस राहर का इन्तवाम भवने जुने हुए किसी योग्य पुष्प को सींपकर तमाम बसवाइयों का दल पंजाब में जाकर एकप हो। हम लोग यह न समसे बैठे पे कि गदर मचने पर मन्त तक अंग्रेडों के साय सम्मुत यूउ में हमारी विजय ही होती जायगी, किन्तु इत्यता हमें पद म मरोसा या कि उत्तिदासत रीति के भनुनार एक बार गदर मचते ही एक ऐसी मन्तर्राज्यो यिविय दया उपस्थित होता होती कि प्रविद् हम कम-ने-कम यप्ते मर तक इस युद्ध को ठीक उन पर लारी रह सके विविद्य के मन्तन सम्मेन पर क्षेत्र समुत्र को विविद्य के एक से, भीर भग्ने के मनुभों की महाबता ने, देम को स्वाधीन बर सेना हमारे निए, सरवन्त कटन होते के मन्त्र में महावता ने, देम को स्वाधीन बर सेना हमारे निए, सरवन्त कटन होते न र भी, समस्यत न होता।

एक दिन पंजाब से यह समाचार लेकर कद भा भी भाए कि विस्तद का मुहुत प्रका कर तिया गया है। इन्होंन फरवरी के गदर मचा दिया जायगा। काम रात को ही भारम्म होगा। यह मुचना मुक्ते दतवार को मिली भी। सन्भर में तीष्र घावेग से देह घीर मन न जाने कैसे भाव से कम्पित हो छठे। वह ऐसा विचित्र भाव था जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुपा था। नहीं उसे झानन्द कहा जा सकता है भौर न घावांका हो। विष्तव का घारम्म होने के लिए अब एक हफ़्ते-भर की देर थी। घपने अन्यान्य स्थानों को भी विष्तव की तारील की सूचना दे हो गई।

बहुत ही बीघ्र होनेवाले इस विष्सव की तैयारी में हम में से बहुतों के मन में एक अस्पष्ट अनिदेश्य भय और सन्देश का भाव विद्यमान था, मानो हम किसी भी तरह विष्यव आरम्भ हो जाने का निसन्देह विश्वास न कर सकते थे। संकड़ी-हजारों वर्ष की दीनता और होनता से, पराधीनता की ह्यारों तहों में लिपटे रहते से, आत्मसन्ति को हम यहाँ तक लो बैठे थे कि स्वाधीनता के पूर्ण आदर्श की करपना कर लेने और उस धाइरों को बास्तविक रूप देने की भरसक चेट्टा कर कुकने पर भी और इसकी उत्कट अधिनापा रखते हुए भी, हम मानो यह विश्वास ही न कर सकते थे कि सचमुच विष्यव का मेडा लड़ा कर दिया जायगा। जनमभर का दुखिया जिस प्रकार किसी भी तरह यह विश्वास नहीं कर पाता कि किसी दिन उसका भी मसीब जागेगा—उसे सुख मिलगा—जिस प्रकार ऐसा व्यवित, जो सदा लागरताही से दुवकारा गया है, जो बार-वार घोखा ला चुका है, वह आज की करपना से मुख होकर सारा जीवन भने विता दे पर बह किसी तरह यह विश्वास नहीं कर पाता कि किसी दिन वह भी किर किसी का प्रेमास्पद होगा, इसी तरह में सिता दे पर यह किसी

## 10 विद्वासघात ग्रौर निराद्या

मन में ऐसा भाव रहने पर भी विष्लव की तैयारियाँ होने लगीं। बंगाल के भिनन-भिनन केन्द्रों में काम करनेवाले विष्लववादियों के लिए हाफपेट सिलवाये गए। पंजाब में भारत की राष्ट्रीय पताका बना ली गई। उस पताका के रंगों में श्रपनी विशेषता सुचित करनेवाले खास रंग को स्थान दिलाने के लिए सिक्खों ने बड़ा श्राग्रह किया । इसलिए हिन्दू, मसलमान, सिक्ख श्रीर भारत की श्रन्यान्य जातियों के चिह्न-स्वरूप भारत की जातीय पताका चार रंगों की हुई । कहीं रसद का बन्दो-बस्त हमा, कहीं-कहीं पर स्थानीय मोटर-लारी प्रभृति सवारियों की फेहरिस्तें बनाई जाने लगी। उत्तर भारत के समग्र विष्तवपन्थी बढ़े ही उद्वेग से पंजाब की ग्रीर देखकर दिन गिनने लगे, मानी पंजाब से इशारा मिलते ही क्षणभर में ज्वाला-मुखी पर्वत भीपण ग्राग उगलने लगा। सुना गया था कि कदाचित श्री श्रीमहाप्रम जगवन्ध्र ने कहा था कि वारह वर्ष की तपस्या के पश्चात् जिस दिन वे ग्रपनी गफा से बाहर निकलेंगे उसी दिन से भारत की स्वाधीनता का युग शारम्म ही जायगा। सो वे भी, शायद, इसी 1915 ई० के फरवरी में श्रपनी गुफा के बाहर शा गए। इस विप्लव का हाल उन्हें रत्तीभर भी मालूम न था। किन्तु गुफा में बाहर श्राने पर उन्होंने संकेत से बतलाया कि अभी तो कुछ देर है, यह कहकर वे फिर अपनी गुफा में चले गए। भगवान् का श्रभित्राय हर बद्दत ठीक-ठीक समक्त में नहीं श्राता। हजारों वर्ष से भारत का सारा पुरुषायं जिस तरह बार-बार व्ययं होता रहा है

<sup>1 .</sup> ये इंगाल के एक पहुँचे हुए अझारमा हैं.। बाल्यावस्था से ही ये साधना कर रहे हैं।

उसी तरह इस बार भी समग्र उत्तर भारत की विष्तव की इतनी वड़ी इमारत भरभराकर गिर पड़ी। कुमुमक्ती को खिलने के पहले ही भागी वृन्त से तोड़कर देवता की पूजा में चढ़ा दिया गया। मुनिये यह वयोंकर हुया।

पंजाब के खुकिया पुलिस महत्तमें के एक मुसलमान डिप्टो सुपरिटेंडेंट ने कृपालसिंह नाम के एक सिक्स को विष्लव दल में भर्ती करा दिया। यह उक्त श्रफ़सर का जासुस था । एक व्यक्ति जो रिश्ते में क्रुपालसिंह का एक भाई होता था शंग्रेंगों की फ़ौज में नौकर था थीर इस दल में भी शामिल था। प्रधानतया इसी सैनिक की सहायता से कृपालसिंह का सम्भवतः फरवरी महीने में इस दल में प्रवेश हुआ या। किन्तु इसके कुछ हो दिन वाद कृपालसिंह की गतिविधि पर बहुत लोगों को सन्देह हो गया । तब कुछ नेताग्रों की सलाह हुई कि उस पर हरदम नजर रहनी चाहिए। इसका फल यह हुआ कि दो-चार दिन में ही इसका पुलिस के हाकिमों के पास प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर ग्राना-जाना देख लिया गया। इधर विष्तव का ऋण्डा खड़ा करने को दो-चार दिन की देर रह गई थी, इसलिए सोचा गया कि इस दशा में यदि इसे दुनिया से हटा दिया जाय तो ऐसी विकट गड़बड़ मच सकतो है जिससे कि शायद हमारे शन्तिम मनोरथ की सिद्धि में बेढ़ब विष्त ग्रा पड़े। इस ग्राशंका के मारे इस काँटे को निकालने का कुछ भी उद्योग नहीं किया गया। ऐसी दशा में पूर्व बंगाल वाले उसे दुनिया के फंभटो से छुड़ाये विना कभी न मानते । अस्तु, बाद में पता चला कि विप्लव के लिए जो दिन मुकर्रर किया गया था उसकी खबर पुलिस को लग चकी है, नयोंकि कुपालसिंह से बह दिन छिपाया नहीं गया था। यतएव निश्चय हुआ कि कृपानसिंह अब घर से बाहर न जाने पावे और विप्लव की तारील इनकीस फरवरी के बदले उन्नीस फरवरी 🖚 यानी दो दिन पहले — कर दी गई। किन्तु दुर्माग्य से हो या होनहार के कारण हो-क्छ भी कहिए-इस नई तारीख की मूचना छावनी में दे याने का काम जिन्हें सींपा गया या उन्होंने उनत संवाद छावनी में पहुँचकर जब रासविहारी से कहा, "छावनी में उन्नीस फरवरी की इत्तिला दे प्राया" तब कुपालसिह वहीं बैठा हुपा था। कृपालसिंह का हाल सब लोगों को मालूम न था। शायद यह घटना प्रद्वारह फरवरी की है। उसी दिन दोपहर के समय जब भोजन करने के लिए सब लोग इधर-उधर चले गए तब कृपालसिंह ने वहाँ से टरक जाना चाहा । किन्तु उस पर नजर रखने के लिए जिनकी नियुनित कर दी गई थी उन्होंने उसका हाय पकड़कर

सींच-तान नहीं की, बल्कि हर बक्त उसके साथ बने रहे । कृपालसिंह ने मकान के बाहर माते हो देखा कि भेदिया पुलिस का एक ग्रादमी साइकिल पर उमी ग्रीर श्रा रहा है। उससे कृपालसिंह की मुलाकात होते ही उन्नीस फरवरी की इतला पुलिस को मिल गई श्रीर इसके कुछ घण्टे बाद घर-पकड़ गुरुहो गई। जिस मनात में कुपालसिंह था उसमें सात-प्राठ गिरफ्तारियां हुई । इसमें कुछ मृशिया भी थे । जिस मकाव में रासविहारी रहते थे उसका पता दो-एक मुखियों के सिवा श्रीर किसीको मालुम न था, क्योंकि जिनमे मिलने-जूलने की जरूरत होती थी जनमे रागबिहारी ग्रन्यान्य मकानों में ही मिलते थे। इघर मेगजीन पर देशी सिपाहियों के बदले गोरों का पहरा हो गया। सहर के श्रंप्रेज वालिप्टयर फ़ौजी सैमारी से लैंस कर दिये गए। उन सबको कैम्प बनाकर रहने का हुक्म हो गया। युद्ध के समय चौकने होकर रहने की जिस प्रणाली को 'पिकेट' करना कहते हैं, उस प्रणाली मे गोरे सिवाही और वालिप्टयर लोग पहरा देने लगे। हिययारवन्द गोरे सिपा-हियों की टोलियाँ फ़ौजी ढंग से बस्ती भर मे चक्कर लगाने लगीं। लाहौर, दिल्ली, फिरोजपुर सभी जवह ऐसा ही हमा। लोगों ने समक्त कि इस फ़ीजी तैयारी का कारण यूरोपीय युद्ध का कोई खटका होगा। देशी सिपाहियों के मन में घवराहट छा गई (उन्हीं के जो कि गुन्त-योजना में थे) इघर विप्लव की तारीख दो दिन पहले कर देने से देहात के सब लोग अपने-अपने निर्दिष्ट स्यानों में एकत्र नहीं हो सके । सिर्फ करतारसिंह सत्तर-ग्रस्सी ग्रादिमगों के साथ फिरोजपूर की छावनी में, जसा कि पहले निश्वय हो चका था, पहेंच गए। उस समय वहाँ भी वही हाल था जैसा लाहोर में हो रहा था-नेगजीन देशी सिपाहियों को हटाकर गोरों के मधिकार में दे दी गई थी भीर उस पर गोरे सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। किन्तु करतारसिंह को लाहौर की नई घटना का कोई समाचार नहीं मिला था i

बारकों में ऐसी चौकसी रहने पर जी करतारांतह धाकर काली प्रवटन के हवलदार से मिले । हवलदार ने कहा कि अब कुछ दिन तक इन्तिजार किये बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी दशा में यदि कुछ किया जायगा तो सत्यानाश हो जायगा, इससे करतारांतह ने समक्त निया कि इस बार भव कुछ होने की माशा नहीं। उन्होंने ताड़ लिया कि दो-चार दिन में कैसी दशा हो जाने याली है। उन्होंने कई तरह सैनिकों को समक्षाने का मसकन उग्रोग किया कि 72 बन्दी जीवन

यदि धाज इसी दम कुछ न किया जायगा तो फिर और कुछ होने का नहीं, यही पहला और मालिरी मौका है। परन्तु सिपाहियों ने अंग्रेज पहरेदारों की ग्रोर संगली से इशारा करके कहा कि इस समय कुछ कर गुजरने की कोशिश विलक्त वेकार होगी। श्रांखों देखते मला मक्खी कैसे निगली जा सकती है, जान-बुक्कर . कैसे ब्राग में कदा जाय ? उस दिन भारतवानियों के हाथ में यदि उपयुक्त परि-माण में श्रह्म-शहन होते तो ऐसा विश्वासघात हो जाने पर भी भारत में विष्तव विसी के रोके न एक सकता था। प्रयवा यदि पहले से ही शिक्षित और उपयुक्त मनव्य विष्तव की दीक्षा तेकर फ़ौजों में भर्ती होते तो भी उस समय की विष्तव की तैयारी व्यर्थ न जाती। उस दिन ताचार होकर करतारसिंह की खाली हाय सीट जाना पड़ा। देहात के स्रादमी भ्रपने-प्रपने घर को चले गए। करतारसिंह साहीर पहुँचे। अब सारे पंजाब में घड़ाघड गिरफ्जारियां होने लगीं। जो लोग . पकड़े जाते थे उनमें से कोई-कोई मंडाफोड़ करके और भी दस-पाँच साथियों का नाम-धाम प्रकट करने लगे। इस प्रकार कमी-कभी गोरी फ़ौज किसी गाँव को जा घरती और तब बहत-से घादमी एक ही जगह गिरफ्तार कर लिए जाते। भार-तीय सिपाहियों के मन में एक तरह की वेचेंनी देख पड़ी। रावलपिड़ी की एक काली पलटन बरखास्त कर दी गई। लाहौर में जहां-तहां खानातलाशियां ग्रीर गिरपतारियां होने लगीं। किसी सिक्ख पर जरा-सा भी सन्देह होते ही उसे सीघा शाने में पहुँचाया जाता था । इसी तरह पकड़-घकड़ होने में कभी-कभी दोनों तरफ से गोली चस जाती थी। दो हो चार दिन में मामला इस तरह संगीन हो गया। ग्रव दल में परस्पर एक-दूसरे पर विश्वास करना कठिन हो गया ।—करतारसिंह बद्धिमान युवक थे। लाहौर आते ही वे सीघे रासविहारी के डेरे पर पहुँचे गौर किसी भी स्थान पर नहीं गए। क्योंकि रासविहारीवाले मकान को बहुत कम द्यादमी जानते थे, इसलिए वह सबसे ग्रधिक सुरक्षित या । उस समय रासविहारी बढ़ी उदासी से एक खाट पर मुर्दे की तरह पड़े थे। करतारसिंह भी चुपचाप उनकी बगल में पड़ी हुई एक खाट पर लेट रहे। यकावट के मारे चनका शरार शिथल हो रहा था। दोनों ही चुप थे। उनके इस म्लान मौन से मर्म की वड़ी ही निदा-रूण पीडा प्रकट होने लगी। हम में से कितने लोगों को जीवन में उतनी बड़ी चाट सहनी पड़ी है ? जिस की कल्पना जितनी अधिक बड़ी होती है. भाव की संघनता और गम्भीरता जिसकी जितनी ही भविक होती है, उसको जीवन में उतनी ही

भारी चोट भी लगती है। उनकी कितनी बड़ी ब्राशा छिन्न-भिन्न हो गई ? उनका विराट ब्रायोजन बात की बात में घुल में मिल गया। ऐसी दशा में शिक्षित मन का भाव भी बहुत-कुछ बदल जाता है, फिर सिपाहियों के मन पर यदि दिगम शातंक का भाव अपना अधिकार जमा ले तो इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं। दोनों नेताओं ने सोचा कि यूरोपीय महासमर की उलक्षन के दिनों में भी—ऐसा ददिया सुमीता रहने पर भी, विप्लव दल सारी तैयारी करके भी कुछ नहीं कर सका। कौन जाने श्रव फिर कव ऐसा मौका मिलेगा ! — किन्तू यह भयंकर चोट खाकर मी वे फिर कमर कसकर काम में लग गए। उनके हृदय की श्रसीम ग्राशा, हृदय का बल मानो घटना चाहता ही नहीं था। इसी से वे फिर नये उत्साह से घोर श्रन्यकारावृत भारत-ग्राकांश के एकान्त कोने में श्रपने वक्षःस्थल की दीप-शिखा के ही वल श्रीर भरोसे पर उस हताशाच्छन जीवन-मार्ग पर फिर आगे बढ़ । उनके दिल में बड़ी गहरी चोट लगी थी किन्तू इससे उनके हाथ-पैर फल नहीं गए। इतने बढ़े मानसिक बल की मर्यादा को समभने वाले हममें कितने मनुष्य हैं ? बीर की इज्जत करना बीर ही जानता है, इसी से भारत के विष्तवकारी दल की ग्रदेज जिस दृष्टि से देखते थे, या देखते हैं, उस दृष्टि से उस दल को कितने भारतवासी देख सकते हैं ? भारतीय विष्तवपन्धी दल को भारतवासियों ने सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। यह लापरवाही भारतीय विष्लवकारी दल की छाती को. एक बड़ी वजनदार चट्टान की तरह, बड़ी बेदर्दी से दबाया करती थी। उनत दल की ऐसी भवज्ञा और किसी ने भी नहीं की । इस दल को जिनसे सबसे अधिक सहान-भूति की श्राद्या थी उन्हों ने उसकी लानत-मलामत की है, किन्तु इतने पर भी दल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस दलवालों के प्राण मानो किसी स्वप्नलोक की कल्पना से भरपर थे: श्रपने प्राणों की पूँजी के सिवा इन्हें और किसी का भरोसा न था-विप्लव की यह तैयारी वेकार तो हो गई थी किन्तु सफलता-निष्फलता की कसोटी से किसी भी ग्रान्दोलन पर विचार करना ठीक नहीं । इस ग्रान्दोलन पर विचार करने के लिए यह देखना चाहिए कि इस धान्दोलन के पीछे कितने वड़े खादर्श की कल्पना थी और इस भादर्श की प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों ने प्राफ्तें की बाजी लगाकर कहाँ तक त्याग श्रंगीकार किया था। ऐसी-ऐसी बातों पर च्यान देकर ही इस झान्दोलन पर विचार किया जाना चाहिए। किस स्रादर्श की भेरणा से जाग्रत होकर भारत के युवकों ने हपेली में जान लेकर यह खेल खेला

तथा यूरोपीय महायुद्ध खिड़ने से पहले भारत में विष्तव करने की इच्छा रखने वाला दल इसके लिए कैसी तैयारी कर रहा या, और पंजाब में गदर का उद्योग

निष्फल हो जाने के परचात भारत के इस विष्लवपन्धी दल का क्या स्वरूप हो गया था, इन वातों पर इस पुस्तक के अगले भागों में विचार करने की इच्छा है।

द्वितीय भाग

पंजाब की विष्यव योजना भने ही विफल हो गई हो किन्तु इतने से हो भारत में विष्यव की वेष्टा शान्त नहीं हुई। एक-एक करके विष्यवियों की सभी चेष्टाएं क्या हुई, एक-एक दो-दो करके कितने लोगों ने फीसी के तहते पर जान न्योंखादर कर दी, कैंदलानों में बन्दी होकर उनके कितने साथी तिल-तिल करके प्राणों की बिल वेने को और इसके कारण कितने ही परिवार वरवाद हो गए, कितनों ही की माताएँ ये सब दृश्य प्रियक न सह सकीं ग्रीर पागल हो गई, कितनों ही के पिताओं को सरकारी नौकरी चली जाने से उनका परिवार ग्रीयों की चक्की में पिसाओं को सरकारी नौकरी चली जाने से उनका परिवार ग्रीयों की चक्की में पिसकर प्राथय की खोज में दर-दर फिरने नगा, समाज के मन्दर एक ममेवेची अन्तर्नाद वहरा जुठा, किन्तु विष्नवियों का दिल फिर भी न दहला। क्यों ऐसा हुगा ?

हुमा ?

मारत के इतिहास में प्रायः देखा गया है कि किसी ग्रन्थे नेता की ग्रधीनता.

में भारतवासियों ने कितनी ही बार वीरता दिखाकर भारत का मुख उज्ज्वल किया है, कितनी बार असम्भव को सम्भव कर दिखाया और सारे संसार को चिमत कर दिखाया और सारे संसार को चिमत कर दिया है, किनतु भारत के दुर्भाग्य से ज्योंही यहीं नेता का ग्रभाव हुगा, स्वांध्री फिर देश ने घोर निद्रा में मन्न हीकर ऐसा रूप धारण कर लिया कि फिर सहसा यह विरवास नहीं होता कि यही भारत वह भारत है,—अतीत काल की कीति मानो उस समय अम-सा दिखाई देने नगती है। इसी से हम देखते हैं कि रणजीतिसह के बाद खालसा समाज में वेंसे किसी मोर सनियासों पुरुर का आविमांव न होने से सिक्ब जाति किर सिर उठा ही नहीं सकी, राणा राजविष्ठ

के बाद राजपुताना मर-सा गया और महाराज ध्रयसाल के बाद बुन्देलसण्ड ने म्लान मोनता पारण कर ली। ऐसा होने का कारण है भारत की पूर्व सुकृति के बल से कभी-कभी यहाँ भाग्यवाली महापुरुषों का आविभांव हो जाता है तो भी अरपेक जीवन निस प्रकार पुरूष-परम्परा में ध्रपना प्रवाह बनापे रखता है उस प्रकार भारत की जीवन प्रतिष्ठा नहीं होती है इसीलिए।

किन्त इस बार के इस नवीन युवकों के विप्लव ग्रान्दोलन की विशेषता यह थी कि यह आन्दोलन किसी का मुँह नहीं देखता रहा ।देश के गण्यमान्य लब्धप्रतिष्ठ नेता लोग जब एक रास्ते पर चल रहे थे, तब यह गुमनाम गरीब युवकों का सम्प्र-दाय सेकडों विपदायों में उगमगाये विना अनेक वाघाओं और कप्टों में हिम्मत हारे बिना, देश के नेताओं के विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा निषिद्ध मार्ग में जाते हुए हिचकिचाता न था। महामित तिलक ने जेल से बाहर आकर प्राने कादर्शों में भ्रम देखा और अपना मत बदल लिया, और अन्त में देश छोड़कर जर्मनी जाने का संकल्प भी प्रकट किया। मनीपी विधिनचन्द्र भी इंग्लैंड से वापस आकर अपनी सारी शक्ति के प्रयोग से यह प्रचार करने लग गये कि पूर्ण स्वाधी-नता का मादर्श भारत के लिए सुविधाजनक न होगा। ऋषि ग्ररविन्द राजनैतिक क्षेत्र से हुट्टी लेकर भगवान् की लीला के उपयुक्त आधार बनने के लिए तपस्या करने लगे, और पूर्ण योग के आदर्श का, गृहस्य थीर संन्यासी जीवन में सामंजस्य की कल्पना का, तथा यह जगत मिच्या नहीं, उसी सर्वशन्तिमान का विलास ही है, लीलामय का लीलाक्षेत्र है, इत्यादि बातों का प्रचार करने लगे। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उस समय उल्लेख योग्य और कोई प्रभावशाली नेता नही रहे। इन्ही कुछ नेताओं ने भारतवर्ष में पूर्ण स्वाधीनता के आदर्श का पहले प्रचार किया था। उसी के फलस्वरूप समाज में जो प्राणों की स्फूर्ति हुई, उसी नवजागरण की तरंग ग्राज भी भारत के हृदय को विचित्र प्रेरणा से स्पन्दित कर रही है। इनमें से दो जनों ने तो पुराने बादर्श की छोड़ ही दिया; तीसरे ने

<sup>1.</sup> मध्यकाल में आकर भारतीय राष्ट्र की जीवनपारा चीया हो वाली है, एक सतत भगर के साथ नहीं बहती यह ठील है। मारतीय राष्ट्र के ममूचे जावन के जिए यह नहीं कहा जा सकता । मारतीय हॉलहास में Stagnation को यह काल सावद आज समारा हो रहा है। यह एक हेलिहास का गहरत प्रस्त है जिस स्ट नहीं पूर्व विचार नहीं हो सकता।

भील साव लिया। भारत के राजनैतिक क्षेत्र में कोई ग्रीर पथ-प्रदर्शक न रहा। पर भारत के प्राण तो जाग चुके थे, उनमें गित मा चुकी थी। वहां जीवन है वहाँ प्राण तो पथ-प्रदर्शक होते है। अपने अन्तरारामा को ओर ही लह्य रखकर जिन्होंने जीवन-पथ की यात्रा की थी, भारत के उन प्रुककों ने अपना मत नहीं बदला। वे देश के नेताओं से सलाह लेकर तो इस काम में नहीं उतरे थे, और न कभी इन नेताओं पर उन्होंने भरोसा ही रक्वा था। नेताओं ने जिन प्रादकों का प्रचार किया या उन ग्रादकों को पाने के लिए जो कुछ करना उचित था सो उन्होंने कमी किया नहीं। भारत के लब्बप्रतिष्ठ विख्यात नेताओं में से दो-एक को छोड़कर सबके विषय में कहा जा सकता है कि वे जिस बात को भपनी विवेचना से जिस सम्मते हैं उसे कहते नहीं हैं और प्रमेक बार जो कहते हैं सो करते नहीं हैं। अर्यात् जिस ग्रादर्श का वे प्रचार करते हैं उसे कार्य में में परिणत करने को जितना ग्रग्नसर होना चाहिए उतना प्रमुष्ठ ने नहीं होते।

किन्तु भारत के उन नवयूवकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। देश के श्रधिकांश नेता, हम स्वयं क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते यही देखकर फैसला देते हैं कि देश के लिए क्या कार्य-कम उचित है, क्या अनुचित: किन्तु हमारे युवक जो कुछ सिद्धान्त तय करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं. क्या मही कर सकते. इस बात की चर्चा नहीं रहती। बल्कि हमें क्या करना उचित है मही उनके नजदीक सबसे बड़ी बात होती है। युवकों के मन की अवस्था ऐसी थी या है इसी कारण उनमें से ही विप्लवियों का ग्राविर्माव सम्भव हुगा है। श्रीर ठीक इसी कारण विष्तवी लोग जीवन-पथ में अग्रसर होते समय किसी बड़े नेता का मेंह ताकते न रहते ये और न सफलता-निष्फलता का हिसाव जाँचा करते थे। जिस चरित्र-वल के रहने से जीवन की समस्त व्यर्थताओं के बीच मनुष्य आदर्श-श्रष्ट नहीं होता, सम्पद-विपद में, सफलता-निष्फलता में, जीवन की सब ग्रवस्थाओं में जिस चरित्र-वल के जोर पर मनुष्य अपने आदर्श, को लिये हुए इटा रहता है. विष्तवियों के बीच वैसे चरित्र वाले लोग जिस परिमाण में पाये जाते हैं, विष्तव दल के बाहर कुछ एक महाप्राण नेताओं को छोड़कर वैसे विलय्ठ-चरित्र के आदमी पाना दुलम है। और विप्लव दल में बैसे चरित्र का अमाव न या इसी कारण विषम विषत्ति के दिनों में भी वे चंचल नही होते और पय को दुर्गम देखकर वे विषय ।विषय के निर्मा है हिन्ते । इसीलिए पंजाब की विष्लव चेप्टा के नप्ट ही जाने पर भी भारत में विष्लव का प्रयत्न उसी तरह चलता रहा।

अपने दल के विश्वासघात के कारण पंजाब में दो सी मादमी पकडे गए। पंजाब का विष्लव दल इस प्रकार प्रायः नष्ट हो गया। जो जीवन-मरण के सेत के सायी थे, अब वे प्रायः सभी सरकार के कंदी हो गए। जीवन रहते भी मानो वे मर से गए। पग-पग पर प्रमाणित होने लगा कि यह भाग के साथ खेलना है। श्राज जो हमारा सायी था कल वही पुलिस के पंजे में फैस जाता है। ग्राज जो विश्वासी था कल वह विपत्ति में पड़कर कर्तव्याकर्तव्य भूल जाता है, जीवन का ब्रादशं सुद्र-स्वार्य के नीचे दव जाता है। विप्तवियों के जितने केन्द्र थे एक-एक करके भाग:-सभी प्रकट हो गए । लाहौर के मुहल्ले-मुहल्ले में खानातलाशी और घर-पकड़ होने लगी। कहीं एक घर में बम मिला, कहीं तार काटने के श्रीजार श्रादि। रास-बिहारी जिस बैठक में रहते थे वह बैठक दो-चार आदिमयों के सिवाय किसी की जानी न थी इसी कारण तब हो वे निरायद रहे । पर हासात रोज बदल रहे थे। कब क्या होता कुछकहा नहीं जा सकता था-फिर नये सिरे से विप्लव की श्रायो-जना होने लगी। पहले तीन सिक्खों को लाहीर के बाहर भेजने का संकल्प हुया। तांगा करके ये तीन सिक्स जा रहें थे। सड़क के एक मोड पर पुलिस ने तांगा रोका, कारण-कि ये सिक्स थे, सिक्स देखते ही पुलिस ने ताँगा रोककर कहा. एक बार उन्हें थाने जाना होगा श्रौर फिर उनका नाम-धाम ग्रादि निखा जाने पर वे अपनी जाने की जगह जा सकेंगे। उनके पास रिवाल्वरें थीं। इसके ग्रलावा वे जानते थे कि पुलिस को पूर्ण सन्दोषजनक उत्तर वे देन सकेंगे। कहाँ से बाते हैं, कहाँ जाते हैं यह बतलाना उनके लिए उस समय सम्भव न था; ब्राखिरकार शाने जाने का प्रयंही था, प्रयाह समुद्र के तल में डूव जाना। इस दशा में बगैर कुछ कहे-सुने पकड़े न जाकर एक बार उन्होंने अन्तिम बार भाग्यारीक्षा कर देखी! रिवाल्वर की गोली खाकर पुलिस के कई स्नादमी मरे और घायल हुए। तीन सिनखों में से केवल एक को ही पकड़ा न जा सका, एक को एक रास्ता चलते मोटे मुस्टंडे मुसलमान ने घर गिराया, तीसरे को पुलिस ने ही पकड़ा। मुसलमान ने जिनको पकड़ा उनका नाम या जगतसिंह । सिक्खों में भी उन देश्याकार जगत-सिंह के मुकाबले का कोई न था। वे जैसे बलवान भीर साहसी थे उनका शरीर भी ठीक वैसा ही दैत्य का सा था। पुलिस के साथ यह कांड करके वे पुलिस की श्रांख से बचकर निकल गए थे, किन्तु पूरी तरह वे-खटके होने से पहले ही रास्ते के

एक नतके से जल पीकर वे शान्ति से जब धपना मुँह पाँछ रहे थे, उस समय उनकी अपेदा भी यलयान् एक मुसलमान ने आकर दोनों हाथों से उनके दोनों पर इस तरह जोर से दवाकर पकड़ लिए कि जगतीं हाथों से उनके दोनों पर इस तरह जोर से दवाकर पकड़ लिए कि जगतीं हाई एक महान सक्या न सम्भाल सके और गिर पड़े । मुकदमें में जगतीं हुई एक प्रकार रासिवहारी के कुछ विदवस्त आदमी फिर पकड़े गए। ययासाय यह समा-चार रासिवहारी के पास पहुँचा। उस समय सारे लाहीर शहर में उन्हें आध्य वेनेवाला कोई नहीं था। उनके साथी-सहायकों में से उस समय तक कुछ गुमनाम सिचल युक्त ही बचे थे। अपार समुद्र के मध्य में मानों वे उस समय पाविवहीन डॉगी पर किसी तरह वह रहे थे। जो पुलिस बाले मरे और धायल हुए वे भारतवासी थे, जो पकड़े गए, क्रांती पर चड़े या। जेन में सहते लगे वे भी भारतवासी थे और इनमें आपस में कोई हेंप, नोई विरोध म था!

इस समय के कुछ पहले ही मुसलमानों के बीच भी विष्लव का पडयन्त्र भारम्म होता है। ग्रागे इस मुसलमान जाप्रति की विस्तृत भालोचना करनी होगी, इसलिए भ्रमी यहाँ इतना ही कहना यथेष्ठ है कि तुर्की-इटालियन युद्ध के बाद से भारतीय मुसलमानों में एक नई चेतना का संचार होता है। किन्तु हमारे दल के साय मुसलमान दल का संयोग होता है ठीक उस समय से, जिस समय की कहानी भव हम सूना रहे हैं। उनके साथ परामशं करके रासबिहारी ने ठीक किया कि भव कावुल जाकर ही पहले भाश्रम लेना होगा और वहीं ठहरकर भारत की विप्लब चेट्टा को नियन्त्रित करना होगा। उन्होंने एक मौलवी से कलमा पढना सीला। लालिस मुसलमान के देप में ही काबुल जाना तय पाया। कुछ सिक्ल , नेता भी रासबिहारी के साथ जाते। सब ठीक ही चुका था, और दो-एक दिन में ही यात्रा करनी होती, जब एक दिन दोपहर को रासविहारी बोल उठे, "नहीं माई, काबल जाना मन नहीं होता, मुक्ते जान पड़ता है कि इस समय कावल की मोर जाने से विपत्ति माने की सम्भावना है, दूसरी मोर लाहौर में भी मब पही-भर और देर करने की इच्छा नहीं होती, दिल कहता है इस समय देर करने से जरूर बाकत बाएगी। रासविहारी के दिल में जब जो बाता या कभी उससे उलटा न करते थे। इसलिए उसी बक्त ठीक कर डाला कि उसी दिन रात की गाड़ी से रवाना होंगे। काशी के दो युवक इस समय उनके पास थे। एक का नाम था

विनायकराव कापले, वे मराठा थे पर बहुत दिन काशी में रहे थे, दूसरे युवक का नाम हमारे समक्ष्में की सुविधा के लिए घरा जाता है, गंगाराम । यह बहुत दिन सक फरार रहे। रासविहारी और विनायकराव रात को श्राठ बजे की गाड़ी से रवाना हुए। तम हुमा कि गंगाराम कुछ सिक्ख नेताओं को लेकर दो-एक दिन बाद काशी प्राएम। करतारसिंह, हरनामसिंह और दूसरे कई सिवख नेताओं ने काबल जाना ठीक किया।

रासिबहारी जिस मकान में रहते थे वही मकान सवकी प्रपेसा बेसटक या,
नयोंकि इसका पता बहुत लोगों को न या। जिन सब मकानों पर वे फिन्न-फिन्न
सोगों से मिनते-जुलते थे, उन सब मकानों से इस समय कोई सम्बन्ध न रखा जाय,
रासिबहारी का यह विशेष अनुरोध था। किन्तु यह होने पर भी गंगाराम रासबिहारी को स्टेशन पर पहुँचाकर लौटते समय एक बार उसी पुराने मकान को
फाँकर देख आने गए, उनकी इच्छा थी यदि खटका न देखा तो अपने बहुतने कपड़े
लत्ते जो उस मकान में ये जेते आएंगे। किन्तु पुलिस ने पहले से ही इन सब मकानों
के चारों और अपने बारमी रख छोड़े थे। गंगाराम ने उस मकान के निकट जाकर
फाँकर ही या कि पुलिस ने उन्हें पुकड़ लिया।

पकड़े जाने कुछ दिन के अन्दर ही गंगाराम ने पुलिस के नजदीक सब धार्ते मान लीं। उनके इजहार से पुलिस ने उस मकान का सूराग भी पा लिया जिसमें रासिबिहारी अस्तिम बार ठहरे थे। उस मकान की खानावलाग्री लेने पर पुलिस को उनके हाथ के लिखे दो-एक कागज भी मिले। इससे पहले जिन्होंने इजहार दिये थे उनसे ही पुलिस को पता लग कुका या कि रासिबहारी फिर पंजाब आए. ये और इसी साहीर में थे। गंगाराम को पाकर उन्होंने यह भी पुन लिया कि अमंकर घर-पकड़ के समय भी रासिबहारो लाहीर मे ही थे। पुलिस यह भी जान गई कि रासिबहारी को साम भी हो हो पहले से हो थे। पुलिस यह भी जान गई कि रासिबहारी काशी से आए थे और फिर काशी वापस को गए हैं।

मौत के मुंह से इसी प्रकार रासिबहारी कई बार बचे थे। इससे बहुत दिन पहले की बात है, एक दफे भीर रासिबहारी इसी लाहौर से माए थे, उस समय तक वे देहरादून ही में जीकरी करते थे, बुख दिन की छुटी ली थी भीर दिल्ली होकर लाहौर की तरफ दल का काम-काज देखने माए थे। इसर दिल्ली में साना-तलाशी और जिप्कृतिर्था प्रारम्भ हो गई। रासिबहारी इस बारे में कुछ भी न जातते थे। दिल्ली की खानातलाशी के फतस्वरूप पुलिस को दीनानाय नामी

साहौर के एक युक्क का सन्धान मिला, एक घादभी के मकान पर रासविहारी का ट्रंक घोर कपड़े-लते ब्रादि भी मिल गए। किन्तु लाहौर में रासविहारी ठोक किस जगह हैं इसका सूराग पुलिस को न मिला। तो भी बीनानाय का ठिकाना पुलिस को मिल गया। तव भी रासविहारी लाहौर में थे। वीनानाय का तिकाना पुलिस को मिल गया और लाहौर में छो। पकड़ गया उससे प्राप्त वित्त वाम समय डी०ए० बी० कोले के बोडिंग के एक विद्यार्थी ने रासविहारी के पास धाकर उन्हें बीनानाय की गिरफ्तारी को लबर दो। तब तक उन्हें यह खबर मिली थी। सबकी सलाह से तय पाया कि उसी रात रासविहारी लाहौर छोड़ दें। रासविहारी दिल्ली बले गए। इस तरह सलाह-मकविरा करते-करते रात घांधक हो जाने पर वह विद्यार्थी बोडिंग में वापस न गया, जिस मकान पर रासविहारी ये वह रात उसने भी यहीं काट दी। सबेरे पुलिस ने वहीं मकान घर लिला। तीन युवक गिरफ्तार हुए पर रासविहारीन पकड़े गए। वीनानाथ जिस दिन पकड़ी गया उसके प्रगले दिन रात के समय उसने सव बातें लोल दीं। यदि एक दिन पहने वह मुलविर हो जाता तो रासविहारी में पकड़ लिए जाते। यि एक दिन पहने वह मुलविर हो जाता तो रासविहारी में पकड़ लिए जाते। यह एक दिन पहने वह मुलविर हो जाता तो रासविहारी में पकड़ लिए जाते।

इघर फिर दिल्ली आकर रासिवहारी अमीरचन्द के मकान की और जाने को ही थे कि राह में उन्होंने बाने के नजदीक अमीरचन्द के मकानवाले नौकर को कहीं जाते देखा। उन्हें जरा सन्देह-सा हुआ, नौकर को चुलाकर पूछा अमीरचन्द कहाँ है। नौकर मासिक के दोस्त को पहचानकर वड़ी हड़बहाट से बोल उठा—"बादू हमारे मकान पर न जाएँ, मासिक को पुलिस पकड़ के गई है, मैं उनके लिए साने पर बाना के जा रहा हूँ!" रासिवहारी के हाथ में उस समय जो रूपमा-पंसा सा उससे कलकते तक का रेल का टिकट खरीदा जा सकता था। वे फिर स्टेशन मीटकर एकदम सीधा चन्दननगर चले आए। उस दिन से रासिवहारी का अज्ञातना आरम्म होता है। तब से "Thou art but a wandering voice" (सू एक उद्दी-फिरती आवाज है) की तरह यह पकड़ा, वह पकड़ा होने पर भी मानो उनका पता मही मिलता। इस प्रकार वार-वार विपत्ति से उद्धार पाकर भी वे फिर उसी विपत्ति में एक्टो रही।

1:

काशी में बैठे-बैठे हम पंजाब की दरवस्या की वात कुछ भी न जान पाए थे। तो भी कुछ दिन तक पंजाब का कोई संवाद न पाने पर हम कुछ चिन्तित होने लगे। रासबिहारी इस बार जब पहले पंजाब गए थे तब कह गए थे कि जल्दी ही पंजाब से कुछ सिक्स कार्यकर्ताओं को भेज देगे, क्योंकि सिक्सों की पल्टन में यदि सिक्स ही जाकर काम करें तो खुब फल हो। पंजाब से जब करतारसिंह श्रादि एक बार काशी ग्राए थे तब उनकी जबानी भी सुना या कि रासुदा शीघ्र ही कुछ सिनखों को इघर भेजना चाहते हैं। उस समय तक कानपूर, लखनऊ, फैजाबाद (श्रयोध्या) ग्रादि शहरों में हमारे ग्रादमी नहीं गए थे। तिप्तव ठीक कब ग्रारम्भ होगा, यह संवाद एक ग्रादमी हमारे पास ले ग्राया था, और इसके वाद हमें पंजाब का ग्रीर कोई संवाद नहीं मिला था । पंजाब से कुछ लोग सीघे फेजावाद जरूर ग्राए थे, एवं कानपुर और लखनक में भिन्न-भिन्न समय पर पंजाब से ही लोग मेजे गए ये। इधर हम लोग काशी की छावनी में बाने-जाने लगे। 21 फरवरी सन 1915 रनियार को निप्तन शुरू होने की बात थी, हम शनिवार रात तक काशी की छावनी में गए थे। उधर पंजाब में विप्लब की तारीख 21 से हटाकर 19 कर दी गई थी उसका हमें कुछ भी पता न था। शनिवार रात को भी काशी की पलटन के हवलदार और नामब हवलदार आदि ने हमें बादवासन दिलाया था कि विप्तव

<sup>1.</sup> बड़े भई को बँगला में दादा कहते हैं, उसका संदेप 'दा' भी हो जाता है।

श्रारम्भ हो जाने पर वे निश्चय ही विष्लय दल का साथ देंगे।

किन्तु इस समय कई विचारों ने हमें एकदम चंचल कर दिया या । हम लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विष्तव करने जा रहे हैं, और यदि सचमुच विष्तव आरम्म हो गया तो अपने परिवारों को कहाँ किस दत्ता में रक्ता जायगा । विष्तव आरम्म होने पर विष्तवी दल को दिल्ली से जाकर इसरे विष्तवी दत्त के साथ मिलाना होगा । उस अवस्था में यदि अंग्रेजी औज आकर काशी पर दक्त करे तो हमारे परिवारों की क्या अवस्था होगी ? इस भावना ने हमें थोड़ा ब्याकुल नहीं किया।

विच्लव सचमुच शुरू हो जाने पर पल्टन के सिपाहियों को तथा शहर के गुंटों को संगत शासन के अधीन रखना कितना कठिन काम होगा, यह भी हम भूल न गए थे, विच्लव के समय सैकड़ों हुन गरों परिचारों के मंगल-ममंगल का उत्तरदायित्व भी हमीं लोगों के सिर पर या, यह बात भी कभी हमारे घ्यान से नहीं हटी। किन्त विच्लव जब करना हो था तब समस्याएँ चाहे कितनी कठिन वयों न हों इनका समाधान भी हमें करना ही था।

श्रीर भी एक विचार ने हमें उस समय चिन्तित किया था। हम सोचते थे कि
यदि दूसरे स्थानों में विष्तव श्रारम्भ हो जाय श्रीर हमारे यहाँ न हो, तब हम लोगों
की, जा पहले से ही पुलिस की विप-इिट में पढ़ चुके थे, वया गित होगीं। श्रीर दूसरे
स्थानों में विष्तव श्रारम्भ हुआ कि नहीं, यह भी जानेंगे कैसे ? इस अवस्था में
श्राप्तान्य केन्द्रों की पथकी बात जाने बिना काशी की पस्टन को उसार देना युक्तिस्थात होगा कि नहीं, यह हम सोचकर तय न कर पाए थे। हम जानते थे कि काशी
में हमारे श्रपने दल को जो कुछ शक्ति थी उससे हम काशी की शंगेज छानती पर
हमला कर सकते थे। ऐसी श्रवस्था में देशी पस्टन हमारी तरफ ही योग देगी।
इस तरह हम जानते थे कि इच्छा हो तो हम काशी में विष्वव का गूत्रपात कर
सकते हैं। किन्तु और स्थानों की बात जाने विना, विशेषतः पंजाब की बात जाने
विना कुछ करने की हिम्मत न होती थी। यदि अपने दल में काशी वावाद में असक्त
सक्ते हैं। किन्तु और स्थानों की बात जाने विना, विशेषतः पंजाब की बात जाने
विना कुछ करने की हिम्मत न होती थी। यदि अपने दल में काशी वावाद में असक्त
सक्त रहते तो भी ऐसा करने की हिम्मत हो जातो। जो हो इन सब सावनायों
के बाद हमने तथ किया था कि रेचवे स्टेशन श्रीर सार-धर के पास जॉच-पट्ताल
करके ही हमें इस वात का संशय दूर करना होगा कि पंजाब की श्रीर से सार प्राते

में कुछ पोल-माल हुमा है कि नहीं। यदि तार म याया तो जान लंगे कि वहां कुछ गोलमाल सुरू हो गया है, विचार या कि विष्तव सुरू होने के कुछ पहले ही सब तरफ तार काट दिए जायेंगे। हमें स्टेशन पर ट्रेमों के श्राने-जाने में भी गोलमाल होने की साधा थी।

हमने स्थिर किया था कि इस प्रकार अन्य स्थानों की बात जानकर ही काशी की अग्रेगी पल्टन पर आक्रमण करेंगे और रात के समय समर्थ अंग्रेज पुरुषों को जेल में हालकर जेल के कैदियों को मुक्त कर देगे। हमने समका था कि जेल के क़ैदी इस तरह हमारी मदद से छूट जाएँगे तो उनमें से कुछ तो जरूर हमारा साथ देंगे। तब तक हम जेल न गए थे, इसलिए जेलों की श्रवस्था कुछ भी न जानते थे। यह तो मब जान पाया है कि यह मासा कैसी बड़ी दुराशा थी। जो हो, हमारा मतलब यह था कि बाधी रात को मेगजीन और खजाना हाथ में करके कुछलोगों को एकदम इलाहाबाद और दानापुर को श्रोर विप्लव की खबर के साथ भेज देते. भीर सबेरा होने पर भाम खली सभा बुलाकर शहर के धनी लोगों से धन-संग्रह करके शहर के पवकों से बालिंग्टियर होने का धनुरोध करते। उस समय काशी में हमारे बंगाली लोगों की कई खुली समा-समितियां थीं। काशी में जितने भले लड़के थे सभी इन समितियों के सदस्य थे। इन समितियों के सदस्यों की संख्या कम-से-कम हो सौ पचास थी। ये सभी लिखने-पढने, स्वभाव ग्रौर चरित्र एवं शारीरिक सामर्थ्य में काशी के बंगाली समाज के उज्ज्वल रत्न थे। इसी से काशी के शिक्षत लोगों को हमारी इन समितियों से बडी सहानुभूति थी। कालेओं के प्रोफेसर, स्कूलों के मास्टर, बहे-बहे चिकित्सक, म्यूनिसिपल कमिदनर आदि अनेक बंगाली थे और इन सब के कोई-म-कोई सम्बन्धी हमारी समितियों के सदस्य थे। अनेक पर्वी और मेलों पर काशी में यह समिति के सदस्य लोग पात्रियों के माने-जाने भीर उनके स्नान भादि का ऐसा बन्दोबस्त करते ये कि सब लोग चिकत हो जाते थे। इन्ही सब समितियों से अनेक भले घरों की विपत्तिग्रस्त विधवाओं की अनेक प्रकार से सही-यता की जाती था, बीमारी बादि के समय यही समितियों के सदस्य लोगों के घरों पर जाकर सेवा-शुभुषा करते थे। काशी के गरीब छात्रों के लिखने-पढ़ने के बन्दों-बस्त के लिए इन्हीं समितियों के सदस्य लोग स्कूल घादि खोलते थे। इस तरह इन सब समितियों का प्रमान काशी के बंगाली समाज पर कुछ कम न था। इसीलिए हुमने तय किया था कि विष्तव के समय काशी में शान्ति ग्रीर शृंखला रखने का

भार इन्ही समितियों के सदस्यों पर डाल दिया जायगा । इन समितियों के सदस्यों ने यद्यपि गुप्त रूप से हमारे इस विप्लव के आयोजन में साथ न दिया था, किन्त तो भी इनमें स्वदेश-ग्रेम या संगठन-शक्ति कुछ साधारण न थी। इस प्रकार प्रकट रूप से साहित्य और इतिहास की चर्चा करने के कारण तथा नित्य नियमित व्यायाम का सम्यास करने से इन स्मितियों के सदस्य लोग शहर की शान्ति-रक्षा का भार उठाने के लिए ग्रन्य सबसे ग्रधिक उपयुक्त थे। हम ग्राशा करते थे कि विप्लव ग्रारम्भ होने पर इनमें से ग्रौर शहर के हिन्दुस्तानी युवकों में से भी निश्चय ही बहुत-से स्वेच्छा-मेवक मिलेंगे जो साम्रहपूर्वक हमारे विष्लव में साथ देंगे सीर ऐसे भी बहुत से मिलंगे जो स्थानीय काम के लिए काशी में ही रह जाएँगे। उस दिन कल्पना की ग्रांखों से जब देखते कि काशी की गली-मुहल्लों, राह-घाटों में बंगाली स्वेच्छासेवक हाथ में गोली भरी पिस्तौल लिए और कमर में पैनी कृपाण लटकामे, दल बांधे पूम रहे है तव गर्व से हमारी छाती दस हाय फूल उठती थी। हमने तय किया था कि अपने सब विष्लवियों के परिवारों का काशी के ही किसी एक स्थान में इकटठा रहने का बन्दोबस्त कर दिया जायगा। हमारे इन स्वेच्छा-सेवकों का दल जिस प्रकार सारी काशी का अमन कायम रखता उसी प्रकार हमारे परिवारों का भी ध्यान रखता।

हुम यह भी जानते थे कि विस्तव धारम्म होने के बाद सिपाही लोग ज्योंही जान पाएँगे कि अस्त्र-शस्त्र जो कुछ है सो सब उन्हों के पास हैं और उनकी सहा-यता बिना हम देस के साधारण लोग कुछ भी करने में असमय हैं, तब स्वभावतः ही वे सिपाही स्वेष्ट्याचारी हो जाएँगे। किन्तु दूसरी तरफ हमने यह भी सोण जिया था कि एक बार विस्तव में साथ देने के बाद जब तक कोई एक एंसला न हो जायना तब तक ये सिपाही लोग निरिवन्त न रह सकेंगे, और फलतः अपने स्वार्थ के लिए ही विस्तव सफल बनाने की और ध्यान देना होगा, और इस प्रकार बाधित होकर उन्हें देश के सिक्तत और दृढ़िचल विस्तव-नेताओं के अधीन रहना पसंद होगा। इसकें अलावा मेगजीन हाथ में माते ही जितना जल्द हो सकता, हम अपने आद-मियों को हियारवन्द कर डालते और तब हम लोग भी विलकुल निहर्श न

युद्ध-नीति से हम विलकुल अनिभन्न ये, इस तरफ जैसी शिक्षा का प्रयन्ध करना उचित या वह हमने किया नहीं या। कारण यह कि जमन-युद्ध इतनी जल्दी खिड़ जायना भीर इतनी जत्वी खुले तौर से विष्तव युक्त करना होना, यह हम पहले से समफ न सके थे। जो हो, रासिवहारी के पंजाब जाने पर मैंने भीर मेरे एक वन्यु विनायकरात कापने ने Encyclopaedia Britannica (भ्रंप्रेजी विश्वकाष) लेकर Strategy भीर Warfare (समरनीति) विषयक लेख पढना सारफ किया, और इससे पहने भी भनेक पित्रकाओं आदि में इस विषय पर जो किस निकलते थे वह भी हम बरावर पढ़ते रहते थे। इस प्रकार ये सब पीयवा पढ़कर हम युद्ध-कुश्वल सेनापित न हो सकेंगे, यह हम जानते थे; Encyclopaedia में भी पढ़ा या कि generals are made in the field of battle (युद्ध-क्षेत्र में ही सेनानायक तयार होते हैं) और इतिहास में इसके प्रकेक दृष्टान्त भी देसे थे। आजकल के जमाने में भी ऐसे दृष्टान्तों का अमाव नहीं है, रूस के प्रमी उस दिन के विष्ठव का इतिहास देखने से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। प्रस्तु, जो भी हो, हम लोगों ने जो किया या वही लिखे देता हूँ, उससे यदि हमारी कुछ नादानी का परिचय मिले तो लिजवत नहीं हैं।

स्टेशन भीर तारघर का हालचाल देख ग्राने के लिए 21 फरवरी रिवार को में बाइक पर चढ़कर काशी कैंट्रनमेंट के स्टेशन पर शाम के समय श्राया था। स्टेशन पर ग्राकर सुना कि उस समय तक ट्रेन श्रयवा टेलीग्राफ का कुछ भी गोल-माल नहीं हुया। उसी स्टेशन पर उसी दिन शाम के वक्त पल्टन के एक हवलदार के माने की बात थी। उसकी बाट जोहते-जोहते प्लेटफार्म पर घूमते-फिरते दिल में आई कि ग्रखबार खरीद कर पढ़ें। पायोनियर खरीदकर देखा लाहौर में धर-पकड आरम्भ हो गई है और यूरोपियन फ़ौज शहर में पिकेट कर रही है. अर्थात लढ़ाई के समय की तरह सावधान होकर डेरे डालकर पड़ी है। समक गया काम कुछ उलट-पुलट हो गया है। भट शहर में लौट श्राया। हमें श्रव सन्देह नहीं रहा कि इस बार की विष्लव योजना भी छिन्न-मिन्न हो गई। किन्तु ठीक उसी दिन सिगापूर में विप्लव शुरू हो जाता है। सिगापुर के साथ सीधे तौर पर हम लोगों का कोई सम्बन्ध न था, यह इतिहास एक और परिच्छेद में बतलाया जायगा। यदि सिगापुर भारत के अन्दर की कोई जगह होती तो भारत की अवस्था अत्यन्त भगानक रूप घारण कर लेती, इसमें सन्देह नहीं । जिस समय सैकड़ों पल्टने निदेश कि युद्ध-क्षेत्र में रोज ही भेजी जाती हों उस समय विप्लव शुरू हो जाने पर सचमुच क्षिधिकांश देशी पल्टनें हमारी ग्रोर भा जातीं। हमारी यह भाशा एक दम निर्मूल

या भ्रमपुण न थी। सभी पल्टनों से हमें भाशा का संवाद मिला हो, यह बात भी न थी। एक तरफ जहाँ एक सिक्स पल्टन के सिपाहियों ने हमारे दल के एक तरुण -यवक के मुँह से विप्लव नजदीक होने की खबर पाकर आग्रह और उत्साह के साथ उसी रात पल्टन के मुखियों को बुलाकर गुप्त रूप से एक बैठक करके तय किया या कि पहले वे जरूर कुछ न करेंगे, पर सचमुच विप्लव शुरू हो जाने पर वे निश्चय ही विष्लव में साथ देंगे, वहाँ दूसरी तरफ एक घीर जगह की मुसलमान पहटन ने यह उत्तर दिया था कि 'तुम बया हम को बिलकुल बच्चा समभते हो ? अंग्रेजों के साथ युद्ध करना क्या लड़कों का खेल है ? सुम्हारी तरफ कोई नवाब या राजा-महाराजा है ? जब नहीं है ता तुम्हें रुपये से मदद कौन देगा ? इसके धलावा विष्तव शरू होते ही वायरलेस टेसीग्राफी (वे सार के तार) पर उसी समय भारत के चारों ओर प्रवर चली जायगी और योड़े दिनों में चारों ओर की फीज तम्हारे कपर आ पहेंगी। इस अवस्था में क्या तुम किसी तरह टिक सकोगे ? तुम्हारे हाथ में श्रस्त्र-शस्त्र ही कितने हैं ? तुम्हारी सामरिक शिक्षा-दीक्षा ही बया है ? ये बातें नया सोच देखी हैं ? हम लोग न बच्चे हैं न पागल, ऐसी बात फिर हमारे नज़दीक कहने मत ग्राना, हाँ, धगर सचमुच विष्तव शुरू हो गया तो श्रवश्य हम लोग भी देशवासियों के विरुद्ध न चलेंगे, किन्तु देखना, होगा कुछ भी नहीं, इत्यादि।"

90 बन्दी जीवन

इस विषय में सब बंगालियों को दोप देते हैं । बंगाली भी बेशक बड़ी भावक . जाति है, पर मात्र के जन्माद में सिक्ख लोग घड़ी भर में जैसे एक ब्रसम्भव काण्ड कर सकते हैं, वैसे भारत की और कोई जाति नहीं कर सकती। सिक्लों के कहने भीर करने के बीच अन्तर बहुत थोड़ा रहता है। इसलिए में समऋता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे ये सिवल लोग उपयुक्त नेतृत्व में परिचालित होने पर न कर सकें। सिवल समाज में ब्राज केवल एक ही चीज का श्रमाव दीलता है श्रीर उस समाव को पूरा करने के लिए सिक्ल समाज इस प्र कार जाप्रत हो गया है कि वह श्रमाव भी थोड़े ही दिनों में नहीं रहेगा। संसार की विचारघारा के साथ रहने के लिए जैसी शिक्षा चाहिए सिक्ल समाज में वैसी शिक्षा का बिलकुल भ्रभाव है धीर इस भ्रभाव की दूर करने के लिए छोटे-छोटे सिक्ल जमीदार भी जैसी श्रापिक सहायता करते हैं वैसा दृष्टान्त भारत को और किसी जाति में नहीं पाया जाता ! तो भी सिक्खों में संकीणता बड़ो है, इसलिए सिक्ख समाज के लिए वे जो कुछ करते हैं उसका सी में एक हिस्सा भी दूसरे समाओं के लिए नहीं कर सकते। सिक्स सम्प्रदाय में से बहुतों का विश्वास है कि यदि वे उपयुक्त-शक्ति सामर्थ्य का उपार्जन कर लें तो फिर वे भारत में घपना साम्राज्य खंडा कर सकते हैं। जो हो, वे फिर एक साम्राज्य खड़ा कर सकें या न कर सकें, भविष्य में यदि उन में चपयुक्त शिक्षा का प्रचार न होगा तो भारत के भाग्य में बहुत दू:ख लिखे है, इस में सन्देह नहीं।

खैर, आने दो इन बार्गों को, जो बात हम कह रहे थे उसे ही फिर कहें; कह रहे वे कि किस तरह पंजाब की दुरवस्या की लबर हमने काशी में जान पाई यी। पामोनियर में यह कुसमाचार देखकर हमें बड़ी चोट सगी। हमें मालूम होने लगा मानों हम भारतवासियों का कोई संकल्प भी अन्त तक नहीं रहता। हम जो सोचेंगे, कुछ भी न होगा। अंग्रेंग लोग जो करने की बात कहेंगे उसी में इतकार्य हो जाएँ। न जाने विधाता का यह कैसा विधान है।

भारतवासी का जीवन मानों केवल दूसरों के खेल की सामग्री है। उसकी अपनी मानों कोई साथ, कोई बासना हो नहीं, या वह है भी तो मानों उसे पूर्ण करने की सांस्त उसमें नहीं है। भारतवासी की सब विष्टामों का परिणाम मानों केवल व्यर्थता से पूर्ण है, भारत का इतिहास भी वैते एक विराद व्यर्थता के कारण उदास स्वर में भरा है। भारत के इतिहास की तरह भारत की विष्टव वेष्टा का

इतिहास भी एक सिरे से व्यर्थता का ही इतिहास है।

2:

रेलवे स्टेशन से मुरभाया हुआ घर वापस आया। घर में अनेक साथी मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे। मुहल्ले-मुहल्ले में कुछ युवकों के दल भी हमारे धादेश की अतीक्षा में थे। उन्हें विष्लय की शात मालूम न थी, पर इतना तो सब जानते थे कि शायद कोई भी भीषण काण्ड हो सकता है जिससे जान हथेली पर रखकर उन्हें उस कार्य में साथ देना होगा। साथियों ने सब सुना। विष्तव रक गया यह समक्र लिया. तो भी दो-तीन दिन बड़ी उत्कण्ठा में कटे। जो हुआ सी एकदम आजा के विपरीत रहा हो ऐसा भी नहीं.कारण यह कि इस व्यर्थता की ग्राइंका बड़े जोर से पहले ही दिल में उठी थी, इसलिए पायोनियर की खबर सुनकर हम मानो मौन स्वर से बोल उठे - "यही तो कहते थे कि इतनी जल्दी वया भारत का भाग्य पलट जायगा !"-दो-तीन दिन में ही लाहौर में तांगे की दुर्घटना का समाचार मलबार में पढ़ा, हममें से बहतों ने सोचा कही भाग जानेवाले व्यक्ति रासविहारी ही न हों किसी किसी ने कहा नहीं, रासविहारी निश्चय ही वहां न थे कारण कि रासविहारी का भाग्य बडा उज्ज्वल है, उनका भाग्य ही उनकी रक्षा करता है. इसीलिए विपत्तियों के मुँह में वे कभी नहीं पड़ सकते । इसके सिवाय श्रखवार में तो साफ़ ही लिखा है कि दाँगे के यात्री सिक्ख थे। इस प्रकार रासविहारी का मला-बरा सोचते-सोचते हमारे दिन कटने लगे। वयोंकर भीर कितने दिन तक रासविहारी वेखटके काशी था पहुँचेंगे इसी भावना में हम श्रस्थिर होकर दिन गिनने लगे। पंजाब की दुवलता के कारण काशी के दल को भी कहीं चोट न लगे इसी ग्राशंका में हम कई ग्रादमी घर पर बिलकुल न रहते थे, केवल बीच-बीच में घर बाकर खबर ले जाते ये कि पुलिस का उत्पात बढ़ रहा है या घट रहा है। उस समय भी घर पर बराबर पुलिस का पहरा था। उनकी ग्रांसों में घूल ढालकर ही सब काम करना होता था। काशी में हम लोग इसी प्रकार दिन काटने लगे।

इधर पंजाब से करतारसिंह भीर हरनामसिंह काबुल की घोर रखाना हुए। राह में उन्हें न जाने क्या सूभी कि वे फिर सिपाहियों में विस्तव का प्रचार करने के लिए छावनी में पुस पढ़े। इस समय जगह-जगह सिपाहियों में घर-पकड़ घारंभ हो गई थी। इसलिए स्वभावतः उनके बीच एक भावक-सा छाया देख पहता था। इस ग्रवस्था में सिपाहियों के बीच फिर प्रचार करने जाना करतारसिंह के लिए हर्रागंज उचित न था। फलतः सिपाहियों ने ही करतारसिंह को पकड़वा दिया। उन्हें लाहौर लाया गया। जंजीरों में जकड़े हुए करतारसिंह की तरण मुख्यी में बीरल्व को ऐसी महिमा फलकती थी कि उस मृत्ति को देखकर समु-मित्र सभी एक साथ मुग्ध हो जाते थे। भाई परमानन्द ने अपनी 'आप बीती' नामक पुस्तक में उस दूरव का ममंस्पर्शी भाषा में वर्णन किया है। क्ले दर्जे के अप्रेज राज्याधिकारों भी वीर को उपयुक्त मर्यादा देने में ब्रायः मुटिनहीं करते। विद्युले विस्तव युग को कहानी देखते हुए साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि अप्रेज राज्याधिकारी विस्तवियों के बीरल्व थार मृत्यों पर बहुधा मृग्ध हो उठा करते थे।

इपर एकाएक एक दिन सुना, रासूदा काशी आ गए। रासूदा से मेंट होने पर पंजाब की सब अवस्था सालूम हो गई। एक तो पंजाब का समाचार बंगाल में 'देना आवस्थक था, इसरे मेरा काशी में ठहरना किसी तरह अभीष्ट न था, इस लिए दादा ने मुफ्ते एक दम काशी छोड़ देने को कहा। हमारा यह नियम था कि यर-पकड़ आरम्भ होने पर तुरन्त ही हम पहले का बन्दोबदन जड़ से बदल देते थे, अर्थात् ममुद्ध के मन का हम पूरी तरह कभी विश्वास न करते थे, क्योंकि हम जानते से मनुष्य अपने मन को आप ही ठीक-ठीक नहीं पहचानता, इसलिए किसी के पकड़े जाने पर हम उसी क्षण सावधान हो जाते थे।

इसी समय काशी में पुलिस की निगरानी ऐसी कड़ी हो गई कि कोई भी नया बंगाली पुलिस की नजर बवाकर बात हो न सकता था। बंगाली टोले के हर मुंहले में पुलिस हरएक घर जाकर पता लगाती थी कि वहीं कोई नया बंगाली तो नहीं भ्रामा। चन्दननगर और बंगाल में रासबिहारों को पहचानने वाले खुकिया पुलिस के जितने कारिन्दे ये सवको काशी के भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर पहरे पर नियुक्त किया गया था। चौथीस पण्टा ऐसा ही पहरा रहता था। इसके प्रलाग काशी में जो लोग पुलिस की विप-वृध्य में पहरा रहता था। इसके प्रलाग काशी में जो लोग पुलिस की विप-वृध्य में पड़ चुके में उनके अपर भी जहाँ तक कड़ा पहरा रखना पुलिस के लिए सम्भव था, उसमें पुलिस जरा भी कसर न छोड़ती थी। जो भी बंगावी काशी में प्रांत उन सभी का नाम-माम पुलिस विख लेती, भ्रीर फिर मकान पर जाकर एता लगाती कि उनकी बात सच है या नहीं। इस प्रकार पुलिस काशी में रासबिहारी की टोह नेती थी। भीर ऐसी भीपण प्रवस्था में भी रासबिहारी वैखटके काशी प्रा पहुँचे थे।

हम कुछ लोग पहले से ही सावधान थे। बहुत थोड़े समय ही घर पर टिकते

में। प्रधिक समय जिस जगह रहते ये उसे दल के कुछ भ्रादिमियों को छोड़कर कोई म जानता था। घौर रासुदा ही घर-घर जाकर रात को हमारा पता लेते थे। क्योंकि रासिवहारी को काशी में कोई वहुत पहचानता न था। काती में हमारा खूब भच्छा दल या इसीलिए रासिवहारी ऐसी भवस्या में काशी में अगावास एक महीने से ऊपर रह सके थे। रासिवहारी को पकड़ने के लिए तिटिश गवनंमेण्ट ने कमर कस ली, भीर काशी के दल को बचाने के लिए रासिवहारी ने भी कमर कस ली। वाशों के युवक लीग चुपचाप घरों में बेठे और रासिवहारी ही घर-घर जाकर पूछ-ताछ करने लगे। किसे किस उपाय से काशी से बाहर मेज दें। प्रत्येक युवक के निकट जाकर रासिवहारी रोज यही बात ठीक करते। पहले मैं काशी छोड़ कर जवा गया, फिर एक भीर मित्र ने भी काशी छोड़ ये। इसी तरह धीरे-धीर बहुत लोग काशी से खिसककर बंगाल था गए। जो युवतप्रदेश के थे वे धपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहे, जैसे काशी वाले खलनऊ गए और सखनऊ वाले काशी आ गये।

भेरे बंगाल में लिसक थ्राने के कुछ ही दिन बाद हमारे काशीवाले मकान की खानातलाशी हुई, इसके थोड़े ही दिन बाद काशी के एक भीर युवक के घर की खानातलाशी हुई, वे युवक उस समय काशी में ही थे, पर थ्रपने घर पर न रहते थे। तड़के तीन बजे पुलिस ने घर घेर लिया, पर सबेरे व्यर्थ मनोरय होकर लोट गई! रासिवहारी के पास उस युवक ने सुना कि उनके घर की खानातलाशी हुई है। कुछ दिन बाद बिनायकराव कापले के घर की भी तलाशी हुई। विनायक उस समय गंगा स्नान करके लौट रहेथे। वे रहते थे भाड़े के मकान पर, किन्तु मोजन करते थे थ्रपने ही मकान पर। मकान के नजदीक थ्राने पर विनायक ने सुना कि उनके मकान पर प्रमेक साहव लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बात सुनते ही विनायक भी थ्रन्तधीन हो गए। इस प्रकार पुलिस किसी को भी न पा सकी। उस समय भी रासविदारी काशी में ही रहे।

जिस समय सरकार की तरफ का गवाह विभूति स्पेशल ट्राइब्युनल की अदा-सत में इन सब यातों का विवरण करने लगा उस समय अदासत के जज भी ग्रांखें फाड़कर केवल विभूति के मुँह की भ्रोर ताकते रहे और कुछ देर के लिए सोट लिखना भी भूल गए। सरकारी कोन्सल भीर हमारी श्रोर के वकील-वैरिस्टर ग्रादि भी वैसे ही शाग्रह और अचम्भे के साम निर्वाक् होकर रासविहारी के ग्रद्मुत

कामों की कहानी सुनने लग गए; श्रौर बीच-बीच में कोई-कोई हमारी ग्रोर मुँह करके घोरे से बोल उठते-"म्रोह, रासविहारी की ऐसी हिम्मत है!" हम भी उस समय आनन्द और गर्व से गदगद् हो जाते थे। एक बार विभूति के मुंह की भोर देखकर समभने की चेप्टा की थी कि विभूति क्या सोचता है। स्थान आता है कि मन में उस समय इस बात का दृःख हुआ था कि विभति क्यों हमारे गर्व धौर मानन्द में भाग नहीं लेता। इस समय ठीक याद नहीं माता कि विभित्त भी सचमूच ऐसी मुखबरी करने के बाद गर्व अनुभव करता था कि नहीं।

. इस प्रकार काशी के अनेक युवक बंगाल में आकर इकटठे हो गए। जिन सोगों का पंजाब से कोई सीधा सम्बन्ध न हुआ था, अर्थात् जिनका नाम-धाम पंजाब में कोई न जानता था, वे काशी में ही रहे । ऐसे युवकों की संख्या कम न थी, श्रीर इसीलिए ऐसे भीषण संकट के समय भी रासबिहारी बेखटके काशी में रह सके थे। जिन युवकों को कोई विष्तवी रूप से नहीं जानता, जिन पर कोई सन्देह भी नहीं करता. ऐसे लोगों की संख्या जिस विष्वव दल में जितनी अधिक ही उतना ही वह दल बलशाली और कार्यक्षम होता है।

काशों में हम लोग इस प्रकार सतर्क हो गए. पर पंजाब के नेताओं में से लग-भगसभी एक-एक करके पकड़ लिये गए। डा० मथुरासिह धादि केवल दो-तीन भादमी काबल भाग जाने में सफल हुए। पिंगले तब भी पकड़े न गए थे। पंजाब की गोलमाल के बाद पिंगले भी काशी की तरफ ही आए थे। राह में वे भी करतारसिंह की तरह मेरठ छावनी में विष्लव फैलाने के लिए घस पड़े। इस प्रकार मेरठ छावनी के एक मुसलमान दफ़ादार के साथ उनकी बातचीत हुई। उस दफ़ा-दार ने पिगले के नज़दीक विप्लव की बात में खब उत्साह दिखाया श्रीर पिगले के साथ ही काशी था गया। किन्तु रासिबहारी ने पिगले को ऐसे काम में हाथ डालने के लिए खास और से रोका। उन्होंने कहा श्रव सिपाहियों में जाने का काम नहीं, पर पिंगले निरुत्साह न हुए। अन्त में दादा को भी इस काम मे स्वीकृति देनी पड़ी। विगले को सबसे वड़े किस्म के दस यम देकर भेजा गया। ये सब बम इतने बड़े थे कि इनमें से एक भी जिस जगह गिरता उस जगह धीर कोई चिह्न तक न रहता। बारकों पर पड़ता तो धनेक बारकें एक ही साथ भूमिसात् हो जातीं। े रीलट कमेटी की रिपोर्ट में इन्ही बमों के सम्बन्ध में लिखा है-Sufficient to annihilate half a regiment अर्थात ग्रामी रेजिमेंट की समूल ब्वंस कर देने

की शक्ति इन बमों में थी।-पन्त में रासिवहारी का सन्देह ठीक ही निकला। .उस दफ़ादार ने पिगले को ग्रपनी छावनी में ले जाकर बमों सहित पकहा दिया। मेरठ के प्रायः दस-प्यारह सिपाहियों ने भी बाद में फौसी के तस्ते पर जीवन दिया ।

जिस समय पिंगले मेरठ गए उसी समय दादा ने मुक्तसे बंगाल में कहला भेजा कि मैं सीघा दिल्ली जाकर वहाँ के सभी केंचे श्रंश्रेज कमंचारियों के बँगले इत्यादि भच्छी तरह देख रख्लं । उसी समय दिल्ली में एक बड़ा कोड करने की भायोजना चल रही थी । मुक्ते दादा से सलाह किए बिना दिल्ली जाना ठीक न जैंचा किन्त पुलिस उस समय मुक्ते वरी तरह सोजती थी। काशी जाना उस समय मेरे लिए बड़ा विपत्तिकर या। पर तो भी मैं काशी श्राया। मैं हमेशा से बेपरवाह तबीयत का था। मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुक्त पर भी कभी विपक्ति पह सकती है। ग्रपनी इसी उच्छ सल निर्भीकता के कारण ही अन्त में मैं पकड़ा गया। रास-बिहारी निर्भीक थे पर उच्छ खल नहीं।

रात को मुगलसराय स्टेशन पर एक गुप्तचर के साथ मेरी मेंट हुई। किन्त मेरी मौसी संग में बी इसलिए भागने का कोई चारा न या। बंगाल के एक युवक भी मेरे संग ये श्रीर तनके साथ गूछ बम भी थे। उन मुबक को सावधान करके कह स्राया था कि मेरे साथ इकट्ठे एक गाड़ी में न चड़ें भौर स्टेशन पर मेरे पास से ऋछ दूरी पर ही रहें। जो हो, स्टेशन पर कुछ गोलमाल नहीं हुया। भौसी से कह रक्ला था कि में पकड़ा जाऊँतो वे अमुक पता बताकर घर पहुँच जाएँ।काशी की देन प्लेटफाम पर प्राई तो वह गुप्तचर मेरे साथ एक ही डब्बे में चढ़ा, भीर. न जाने क्यों, वह यवक भी मेरे ही डब्वे में मा चड़े। उस गुप्तचर के साथ मेरा परिचय था इसलिए उसने पूछा मेरे साथ की महिला कौन है। मुक्ते मौसी के साथ निश्चिन्त होकर घर जाते देखकर माल्म हुमा कि गुप्तचर को कुछ प्राह्वासन मिला, भीर शायद उसने सोचा कि बहुत दौड़-धूप करने की कुछ प्रावश्यकता नहीं है। इसके भलावा मालूम होता है उसका सम्बन्ध काशी के सुफिया विमाग के दारोगा यतीन्द्र मुखोपाच्याय के साथ या, इसलिए कोई गुप्त समाचार मिलने पर यतीन्द्र के सिवाय भौर किसी के नजदीक वह प्रकट न करता। भन्दर का मामला ऐसा ही रहा होगा । इसीसे मालूम होता है उस यात्रा में मैं बच सका । बहुत सबेरे घर मा पहुंचा, भौर घर पर बहुत योड़ी देर टिककर फिर बाहर निकल पड़ा। मेरा

. 98 वन्दी जीवन

रंग-संग देवकर घर के सब लोग बड़े हुखी हुए। घर में सबसे मेंने खुल्लमखुल्ला कह दिया कि किसी समय भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मेरी वाई मेरे दोनों हाय भरने दोनों हायों में दबांकर बड़ी अनुनय के साथ कहने लगी "तू वयों डरता है घभी मैं कहती हैं तुफें कुछ न होगा, तू घर पर ही रह।" किन्तु मैंने किसी की कोई बात न सुनी। टस समय मालूम हुमा रात खतम होकर भीर हुआ चाहता है, चार सा साई चार वने होंगे, मैं घर छोड़कर रासिव्हारी के ठिकाने वर पर ठहरा। फिर दूसरे दिन सुबह के बनत काओं से चला गया, उसी दिन सबेरे ही हुमारे घर की खानातवाथी हुई। हुमारे घर के सामने ही एक गुप्तचर रहता था। सभी गुप्तचरों के मूँह से पुलिस ने मेरे घर आने की खबर पाई थी, पर घर की खानावाथी हुई। हुमारे घर को खबर पाई थी, पर घर की खानावाथी हुई। हुमारे घर को सा पूर्त पर पर हो। तक कि कई पुलिस वालों ने समकत में भगी भागा हूँ और सड़कों पर बौड़पूप भी की। पीछे करकते जाकर सुना कि पुलिस मुक्ते वहने आई तो पुलिस के सामने ही, कहते हैं, मैं खतां-खतों पर भागता हुआ ग्रायव हो गया, और यह सब देखती हुई भी कुछ न कर सकी।

राजपुताना के एक युवक के साथ में दिल्ली था पहुँचा। अपने दल के ही एक युवक के डेरे पर श्रतिपि हुमा। दिल्ली में जो करना था सी किया। दिल्ली में ही चिगले के साथ मेंट होने की बात थी। उस समय के होम मेम्बर सर रेजिनल्ड फंडक साहब तब दिल्ली में न थे, थीर एक-दो थीर कारण थे, जिससे दिल्ली में

कुछ किया नहीं गया ।

ुक्र स्वता में एक दिन वाइक पर धूमते-धूमते सांक हो गई थी। रास्ते में जगह-जगह विस्ता या शाम को साढ़े छः वजे बत्ती जला लेगा चाहिए। मैंने भी बाइक की बत्ती जला ली। मेरी बत्ती कुछ खराब थी। मैं बाइक पर तेजी से जाते हुए ज्यों ही रास्ते के मोड़ से धूमा त्यों ही देखा कि एक अंग्रेज घुड़सवार वड़े रोब से थोड़ा दोड़ाये चला खाता है। मुक्ते देखते ही मेरी और हाथ बढ़ाकर उसने अंगूवी से दशारा किया 'ठहरो', मैं भी कट बाइक से नीचे उतर पड़ा। बुड़क्सर ने मेरे मजदीक आकर परन किया, 'बत्ती क्यों नहीं जलाई?' तब देखा बाइक की बती चुक्त गई है। मैंने कहा, "बत्ती अभी बुक्त गई है हाथ लगाकर देखो अभी गरम है !" "बती जलाओ" कह कर अंग्रेज घुड़सवार ने थोड़ा छोड़ दिया। मैं कुछ देर एकटक उस वर्षोन्मत्त अंग्रेज घुड़सवार की भोर देखता रह यथा, भीर सोचने लगा, "हाय रे! कब हम भी घोड़े पर चढ़कर इस तरह माया ऊँचा करके छाती फुलाये पूर्वेगे ।"

मेरठ में पिंगले कृतकार्य हों या न हों, दिल्ली में हमें कुछ काम करना था। इसी बीज समाचारवत्र में पढ़ा, मेरठ छावनी में पिंगले पकड़े गए। श्रीर ठीक इस समय में भी बुरी तरह धीमार पड़ गया। लाचार मुक्ते दिल्ली छोड़नी पड़ी। इस बीमारी में मैं पनद्रह दिन तक एक साथ खाट पर पड़ा रहा। इसरे सप्ताह निमो-निक लेखाण भी दिखाई दिए। उस समय जिन युवकों ने भरी सेवा की थी उनके यल की बात मैं जीवनभर भूल नहीं सकता। मुक्ते उस समय उठने की भी ताकृत न थी। उस समय उठने की भी ताकृत न थी। उस समय वही युवकाण भेरा मल-मुत्र तक साफ करते थे।

, उधर पंजाब में लाहीर पड्यन्त्र के मामले की सुनवाई ब्रारम्म हो गई। लाहौर के मामले में शायद ब्रनेक बातें सुनने लायक हैं। किन्तु मुफे इस विषय में कुछ विशेष नहीं कहना है।

इस प्रसंग में सबसे पहले यह बात घ्यान में आती है कि इस मामले में सौ. विष्वविधों में से प्रायः दस व्यक्ति विष्वव धर्म को तिलांजित देकर अपने ही बच्छुओं को विषत्ति के मुंह में बालने से भी नहीं चूके। इन सब मुखाबरों के विषय में देश में अनेक आतोचनाएँ हुई हैं। इन्हीं को दिक्कर ही बहुत लोगों की विष्व-विधों से विषय में देश में अनेक आतोचनाएँ हुई हैं। इन्हीं को देक्कर ही बहुत लोगों की विष्व-विधों से विषय में वही हीन धारणा हो गई है। पर एक बात याद रहे कि इसा-मसीह के शिष्यों में भी विश्ववासघातकता का दृष्टांत पाया जाता है। मसीह-जीस महापुरूष के सम्पर्क में आने के बाद भी मनुष्य का अध्यत्वन हो जाता है। तब अध्य स्थानों में ऐसा अध्यत्वत हो जाते में आश्वर्ष ही क्या है ? वहा अध्यत्वन हो जाता है। तब

है कि विष्लव का काम जितना आगे बढ़ेगा विश्वासघातकता भी उसी परिमाण में बढ़ेगी । इन सब पड्यन्त्र के सामलों में जैसे एक तरफ विश्वासघात के दृष्टान्त आये जाते हैं, वेसे ही दूसरी तरफ वीरता की भी भद्भूत कीर्ति हम देख पाते हैं। जो हो, लाहीर पड़यन्त्र के मामले की केवल दो वात में पाठकों को देता हूं।--ग्रदालत में विचार के समय ज्वालासिंह नामी एक सिक्स ने ग्रभियुवतों के शिनास्त के विषय में एक उच्च पेश किया। केवल इसी ध्रपराध पर जैल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने चन्हें तीस वेतों की सजा दी। धाइचर्य की बात है कि पंजाब में कहीं भी इसका करा मो प्रतिवाद नहीं हुमा। करतारसिंह ने मुकद्दे के समय प्रदालत में सब बातें स्वीकार कर लीं पर प्राप्रेज जज ने पहले दिन उनकी किसी बात को दर्ज नहीं किया। उन्होंने करतारसिंह को सममाकर कहा कि उनकी स्वीकारीनित से उनका भ्रपना Case बहुत खराव हो जायगा। इस पर भी करतारसिंह ने भ्रपना मत न बदला । उन्होंने सब घटनाघ्रों का दायित्व स्वयं घ्रपने ही सिर पर लिया । विवश होकर जज ने कहा, "करतार्रीसह बाज मैंने तुम्हारी कोई भी बात नही सुनी तुम्हें एक दिन का और समय देता हूँ। धच्छी तरह सोच-विचारकर कल जो कहना हो वह कहना।" दूसरे दिन फिर करतारसिंह ने सब दायित्व अपने ही सिर पर ले लिया । उनकी शान्त वीरता पर सब मुग्ध हो गये । भारत के इतिहास में करतार-सिंह का नाम सदा यमर रहेगा। भारत के विष्तव यूग को भी करतारसिंह ने 'स्मरणीय कर दिया।

इस पढ्यन्त्र के मामले में लाहीर डी० ए० वी० कालेज के भूतपूर्व प्रध्यापक माई परमानन्द भी पकड़े गए, इन्हें भी अन्त में आजन्म कालेपानी का दण्ड मिला। साहीर जेल में रहते समय वे करतार्रासह के पास की कोठरी ही में बन्द थे। उस समय पायः सभी राजनीतिक अपराधी एक ही वैरक में बन्द रहते थे। राज की वे सभी अपनी-अपनी कोठरी से एक भूतरे के साथ गप-यप करते थे। कहते हैं एक दिन भाई परमानन्द ने करतार्रीसह से कहा—"देखों यदि मालूम होता कि अन्त में मुफे भी यही दुनित भोगनी होगी तो में भी तुन्हारे काम में पूरे उद्यम से योग देता!" माई परमानन्द के एक और करतार्रीसह थे और इसरी ओर की कोठरी में एक योर सिक्ल थे। वे मब नी बचे हुए हैं और इन्हों से मैंने उन्नत घटना अपड-मन में मूनी यी।

## (1) प्रताप की कहानी

राजपूताना के जिस युवक के साथ में दिल्ली गया उसका माम या प्रतानिह । ये राजपूताना के चारण बंग के थे। चारण लोग राजपूतों में पूज्य माने जाते हैं। प्रताप के पिता का नाम या सरदार कैसरीसिह। वे उदयपुर के राणा के विशेष प्रिय थे और अब मुन्ने ठीक माद नहीं, या तो प्रताप के पिता या उनके दादा उदय-पुर के राणा के मन्त्रो पद तक पहुंचे थे। इनकी जागीर मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरी राज्य थे।

एक दिन था, जब यही राजपूताना वीरों का लीका-निकेतन कहा जाता था, एक दिन इसी राजपूताना में भीष्म के समान महापुरुषों का भी आविर्माव हुआ था, बंगाल की कल्पना दृष्टि में शायद आज भी राजपूताना उसी अतीत युग की यूरता, बीरता और उदारता की प्रतिपूति-रूप ही प्रतीत होता है, किन्तु पोराणिक युग का वह गौरवमण्डित राजपूताना आज नहीं है। तथापि राजपूताना के आज बिलकुल अधःपतित हो जाने पर भी उस अतीत युग के संस्कार आज भी प्रत्येक राजपूतानावासी के हृदय में अकित हैं। प्रताप-परिवार की कहानी देसकर यह वात मेरे मन में स्वतः जाग उठती है।

यह परिवार राजपूताना के गष्य-मान्य समृद्ध जमींदारों में गिना जाता था, किन्तु स्वदेश-प्रीति श्रीर तेजस्विता की खातिर इन्हें श्रपना घर-बार यरवाद करना पडा। सबसे पहले दिल्ली पर्यन्त्र के मामले के सम्बन्ध में प्रताप कोर प्रताप के वहनोई पकड़े गए। किन्तु उनके विरुद्ध कोई विषेप प्रमाण न रहने से उस बार उनका छुटकारा हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद कोटा में हो एक और राज-नीतिक मामले में प्रताप के पिता सरदार के रारी सिहजी को आजन्म कालेपानी का सण्ड हुया और प्रताप के एक सगे चवा के नाम भी वारण्ट निकला, सम्भवतः आज भी वे पकड़े नही गए। के दारी सिहजी का स्वास्थ्य प्रच्छा न रहने से उन्हें अण्डमन नहीं जाना पड़ा, देश की जेलों में ही रहना पड़ा।

इस मामले के फलस्वरूप सरदार कैशरीसिंहजी की और उनके छोटे भाई की सम्ची सम्पत्ति तो जन्त हुई ही, इसके बलावा उनके जो भाई राजनीति के पास फटकते भी न थे, उनकी भी सारी सम्पत्ति जब्त हो गई। इस तरह वे समृद्ध-सम्पन्न जागीरदार की भ्रवस्था से एकदम रास्ते के भिखारी हो गए। प्रताप की माता के दः सों की उस समय सीमा न थी, शाज एक सम्बन्धी के पास रहतीं ती कल दूसरे सम्बन्धी के घर जाकर श्रतिथि बनतीं। श्रन्त में श्रपने पिता के घर जाकर किसी तरह दिन काटती रहीं, प्रताप के मामा के घर की हालत भी विशेष अच्छी न थी। विघाता जब किसी के प्रति निदंय होते हैं तब उनकी निष्ठुरता के निकट संसार की सब निष्ठ्रता फीकी पड़ जाती है और वे जिनको बीर बनाकर उठाते हैं, उनके वीरत्व के निकट मगवान् की निष्ट्रता भी हार मानने को बाध्य होती है। इसी से इतनी विपत्ति में पड़कर भी प्रतापसिंह बराबर विष्लव दल में काम करते रहे । काम करने-करने में भी बन्तर है, केवल कर्त्तव्य ज्ञान से काम करना एक बात है, भीर काम करके मानन्द पाना दूसरी बात; हमारा विचार है कि काम करके आनन्द पाया जाय यही हमारा कत्तंव्य है; अर्यात जैसा काम करके मन में किमी तरह का अनुताप-परिताप न हो, जैसा काम करने से मन में धौर प्राण में ग्लानि की कोई सूचना भी न हो और सबसे बढ़कर जैसा काम करने से मनुष्य साझात् रूप से ग्रानन्द भी पाये, हमारा विचार है वैसा काम ही मनुष्य का कर्त्तं व्य है शीर जो करके मनुष्य ब्रानन्द तो राये ही नहीं, प्रत्युत उससे बतेश का ब्रामास हो वह काम करना मनुष्य को उचित नहीं। वैसी स्थिति में धानना होगा कि धनधिकार

बाद में जुलाई सन् 1919 में उन्हें छोड़ दिया गया था वर उन्के माई का बारण्ड भमी तक नहीं इटाया गया ।

दिल्ली में

े चेप्टा की जा रही है, क्योंकि वैसी स्थिति में ग्रानन्द ग्रयवा तृष्ति कुछ भी नहीं होती । प्रयात लज्जा की सातिर, लोक-निन्दा के भय से कर्तव्य-कार्य में योग देना एक बात है, श्रीर कत्तंव्य-कार्य करके सचमूच श्रानन्द पाना दूसरी बात । प्रताप ने जो अपनी पारिवारिक अवस्था के भीपण संकट-काल में भी इस प्रकार विप्सव कार्य में योग दिया या उससे उनके दिल के किसी कोने में किसी तरह की ग्लानि प्रयवा संकोच तो था ही नहीं, यरन विपत्ति की ऐसी कराल मृति शाँखों से देखकर मी वे पिता के मिश्रेत प्रिय कार्य में फिर भी अपने को लगा सके, इससे उनका दिल आनन्द और गर्व से फल उठता था। ऐसे बहुत सज्जन देसे गये हैं जो केवल कतंत्र्य की खातिर भयवा बन्धत्व को निवाहने के लिए ही इस विप्लव कार्य में योग देते थे, इसीसे उनके कार्य में वैसा उत्साह न देखा जाता या श्रीर इसीलिए वे श्रीध-कांश समय मुरफाये से रहते थे। ऐसा माय देखकर हम उन्हें श्राधिक दिन यह विडम्बना न भोगने देते, और घी घ ही निविवाद रूप से मानन्द भोगने का मुबसर दे देते थे, जिससे वे छटकारा पाकर शान्ति से दम ले सकें। किन्त जब-जब ऐसा नहीं किया गया है, जब-जब प्रकृति और प्रवृत्ति के विरुद्ध भावरण किया गया है. तब-तब प्रकृति देवी ने अपना पूरा बदला चुकाया है । प्रताप वैसे कर्त्तव्य की खातिर ही इस कार्य में योग न देते थे। उन जैसे युवक मैंने बहुत ही कम देसे हैं। प्रताप केवल स्वयं ही ग्रानन्द में रहते हों सो नहीं, उनके संग में जो रहते थे वे भी मानन्द पाते थे ! तो भी बीच-बीच में प्रताप का मन माता-पिता के लिए प्रधीर न होता हो सो नहीं, हमारा तो विचार है कि जिसका मन ऐसी अवस्था में माता-पिता के लिए प्रधीर न होता ही उसका विस्वास करना उचित नहीं है। मामा-मोह का एकदम अभाव होना एक बात है, और माहा-मोह में तिन्त न होना दूसरी गत । मनुष्य की दृष्टि से मैं तो उन्हीं को श्रेष्ठ कहूँगा जिनके स्पनाव में भाय-मोह की पूरी सत्ता है किन्तु जो माया-मोह में लिप्त नहीं होते । इसीसे प्रताप को जब द:सी देसता तब मेरे प्राणों में बड़ी ही व्यया होती। किन्तु कार्य-क्षेत्र में जब देखता प्रताप कि सी से भी पीछे नहीं है तब फिर वैसा ही मानन्द भी प्रतीत होता ।

भते-बुरे का इंड भी प्रताप के भंत करण में चरम प्रवस्था तक जा पहुँचा या । प्रताप के पकड़े जाने पर पुलिस बहुत दिन तक मनेक प्रकार के प्रकोमन दियाकर उन्हें सब गुप्त बातें प्रकट कर देने के लिए विशेष तंग करती रही । पुलिस प्रताप से

कहती कि सब गुष्त बातें कह देने पर केवल प्रताप को ही नही वरन उसके पिता ' को भी छोड़ दिया जायगा; यही नहीं उसके चाचा पर से भी मुकहमा उठा लिया जायगा, उनकी सब सम्पत्ति फिर लौटा दी जायगी, और इस सबके यलावा और भी कुछ पुरस्कार दिया जायगा। प्रताप की माता ने कितना कव्ट पाया है, प्रताप में भी दण्डित हो जाने से माता की श्वनस्था कैसी शोचनीय हो जायगी और इस घाघात को वे कैसे सह सकेंगी, यह सब वातें पुलिस प्रवनी स्वभावसिद्ध चतुराई के साथ बार-बार समकाती थी। पुलिस की ये सब बातें विलकुल निर्मूल हों सी भी सो न था। पहले-पहल तो वे पुलिस के साथ ज्यादा देर ठीक तरह बात ही न करते थे। पीछे उन लोगों के साथ बात करना प्रताप को मानो कुछ-कुछ भला लगने लगा। एक दिन पुलिसवालों के साथ प्रताप की क़रीव तीन-चार घंटे बातचीत हुई। हम सब पास की निर्जन कोठरी में बैठे-बैठे दम थामकर जमीन-प्रासमान की बातें सोचने लगे, सन्देह हुया कि धवकी बार प्रताप फट पड़ेगा। पीछे मुकद्दमा श्रारम्भ होने पर जब हम सबको प्रायः दिनभर इकट्ठा रहने का सुयोग मिला तव मालूम हुआ कि सच ही प्रताप का मन बहुत विचलित हो गया था। यहाँ तक कि धन्त में एक दिन प्रताप ने पुलिस से कह दिया कि वे एक दिन और सब बातों पर विचार कर सें फिर कहना होगा तो कह देंगे। किन्तू अगले दिन जब पुलिस प्रताप से मिलने ग्राई, प्रताप बोले, "देखिए बहुत सोचा-विचारा ग्रन्त में तय किया है कि कोई बात नहीं खोलूँगा। धभी तक तो केवल मेरी ही माता कष्ट पा रही हैं, किन्तू यदि में गृप्त बातें प्रकट कर दूँ तो और भी कितने लोगों की माताएँ ठीक मेरी माता के समान दु:ख पाएँगी, एक माँ के बदले और कितनी माताओं को तब हाहाकार करना होगा।"—मन के एक बार नीचे फिसल पड़ने पर उसे फिर भ्रपनी जगह लौटा लाना कितना कठिन कार्य है, यह चिन्ताशील व्यक्ति ही समक्र ' सकते हैं।

नहीं मानूम, प्राज भारत में कितने ऐसे पिता हैं, जो सरदार केशरीसिंहणीं को तरह एवं जान-युक्तकर अपने को और अपनी सन्तान को इस अकार देश के कार्य में बिल दे सकेंगे। भारत का दुर्भाग्य है कि प्रताप-सा युवक क्षाज इस बगत् में नहीं है। बरेली जेल में अंग्रेजों का दण्ड मोगते-भोगते उसका नश्चर रारीर उस दिव्य भारता का साथ न नियाह सका। इसी प्रताप के साथ में दिस्ली गया था श्रोर कई दिन तक इकट्ठे काम करने का अवसर पाया था। उस समय प्रताप की दिल्ली में 103

भ्रायु लगभग वाईस बरस की रही होगी। दिल्ली में, हमने इस यात्रा में, कितना काम किया यह दूसरे परिच्छेद में लिखा जाएगा।

# (2) मुसलमान विष्लवदल की कहानी

पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब का विष्तवायोजन विफल हो जाने के बाद मुसलमान विष्यव संघ के साथ हमारे दल का पहले-पहल परिचय हुआ। इस बार दिल्ली में रहते समय इस विष्यव दल के साथ हमें श्रीर भी घनिष्ठ परिचय करने का अवकाज मिला।

इस मुसलमान विष्लव दल के विषय में हमारे देशवासी एकदम कुछ भी नहीं जानते; कारण, कि इनका काम-काज प्रकट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गत तुर्की इटेलियन युद्ध के समय से ही भारत में इस विष्लवदल का सूत्रवात हुआ है। उसी युद्ध के समय, शायद 1911 ई० में, भारत के मुसलमानों ने युद्ध में पायलों की सेवा-सुकूषा करने के लिए तुर्की में एक दल (Medical Mission) भेजा। उस दल में प्रियक्तर मुसलमान लोग ही ये। पंजाब के 'जमींदार' पत्र के सम्पादक श्रीयुत जफरसलीखों भी उस दल में थे।

इस दल ने बुकीं से सुलतान और अन्यान्य स्वदेश-प्रेमी मुतलमान सेनापतियीं श्रीर राजकमंत्रारियों के निकट विशेष सम्मान और प्रादर पाया। मेरे एक मुसलमान बन्धु मुभसे कहते थे कि उसी प्रादर की श्रीयकता से उनका माथा गर्म हो गया था। जिल्हें भारत में पर-मन पर लांखन और अपमान सहना होता था, उन्हें जिल सुकीं में राजा के श्रातिथ रूप में राजसमान के ताथ समय तुकीं में प्रमण करने का सुयोग मिला तब उनका माथा गर्म होना ही चाहिए था। भारत की आबहता में रहकर इतने दिन तक मुसलमान समाज में किसी चेवना के लक्षण दिखाई नहीं दिए, किन्तु जब इसी मुसलमान दल के लोग तुकीं की स्वायीन श्रावहवा के स्पर्श में पाए और जब उन्होंने देखा कि प्राज भी उनके स्वथमीं लोगों ने गूरीपवालों के देश में भी अपना प्राधिपत्य बरायर बना रखी है, श्रीर ऐसे एक स्वायीनवान्य राज्य के बाल-बुद-बिनता तक, प्रयेक व्यक्ति ने जब मारतीय मुसलमान वल को भादर के साथ श्रीयनाया, तब उनकी कितने ही समय वो मोहनिद्रा मानो पल-भर में उड़ गई, सहसा भारतीय मुसलमानों ने श्रपने को पहचान लिया। तुकीं इटैलियन युद्ध के फलस्वरूप भारतीय मुसलमान समाज में साधारण

रुस्टी जीवन

गाड़ीवान तक राज तुर्की का संवाद जानने के लिए व्यस्त रहते थे। स्वधमी लोगों की समयेदना किसी मुसलमान को कष्ट के साथ प्रजंन नहीं करनी पड़ती, यह तो उसका जन्मगत संस्कार होता है। इस साधारण जागृति के सिवाय, तुर्की में मीडि-कल मिदान भेजने के बाद भारत के मुसलमानों में भी विष्तव का कार्य धारम्म हो जाता है। रोलट रिपोर्ट में लिखा है कि प्रग्नेजों के तुर्की इटेनियन युद्ध के समय तुर्की को सहायता न देने के कारण भारतवर्ष के मुसलमानों में प्रसन्तोष का भाव फल गया। पर हमारे विचार में यह वात सलत है। प्रेग्नेज तुर्की की सहायता करते तो मी मुसलमानों में यह जागरण अवस्यम्मावी था, ययोंकि असल बात दो यह थी कि वाहर के साधात से, बाहर के संस्था में थाने से एक प्रपने को भूती हुई जाति जाग गई? प्रग्नेजों के साथ उस जाति का क्या सम्बन्ध था, यह दूसरीवात है।

रूप से एक जागृति के सक्षण दिखाई दिए थे। काशी में देखा, धूनिये-जलाहे ग्रीर

जो हो, इस भैडिकल मिशन के प्रतेक युवक तुकी के संस्थ में प्रांते से विस्तव वर्म में वीवित हो गए और भारत में आकर उन्होंने मुसलमान सम्प्रदाय के बीव विस्तव का कार्य ग्रारम्भ कर दिया। घौर तुकी की गवनेमेंट ने इन मुसलमानों में से किमी-किसी को प्रथवा इनके पसन्द के व्यक्तियों को भारतवर्ष में तुकी राजदूत (Consul) नियुवत कर दिया था। देश के जनसाधारण को इन वालों का कुछ भी पता न मिल सका, किन्तु मारत सरकार इन सब वालों के ग्रलावा और भी बहुत कुछ जानती है।

बहुत कुछ जानता है।

किन्तु मुसलमान विप्तन दस पहले से ही वाहर की मुसलमान शिनतयों की अरेर ही विशेष लक्ष्य रखता था। इनकी सब आशा-प्रतीक्षा इसीलिए मारत के बाहर ही केन्द्रित थी। मुसलमान विप्तन दस के निन सज्जन के साथ दिल्लो में भरी वातचीत हुई थी उनके नजदीक सुना था कि इस विप्तन दल ने इसी बीच कानुल से भारत पर धाकमण करने के लिए शनेक बार धनुरोध किया था। यें वे उस दिन उनके इस कार्य का थोर प्रतिवाद किया था। उन्हों ने मुक्ते यह सममाने का यत्न किया कि वाहर की किसी राजशिवत की सहामता के दिना भारत की विप्तन के परता सार्यक न होगी मीने भी उन्हों यह सममाने को वेदा को कि साहर की सहासता चाहने का यह धर्य न होगा चाहिए कि बाहर की के दे राजशिक साकर मारत में दलत कर ले। उन्होंने मुक्ते वह यत्न से यह सममाना चाहा कि कानुल वाले भारत में साकर यहां स्थायी रूप से कभी न रहेंगे। हमें स्थायीन

दिल्ली में

कराकर ही चले जाएँगे। भारत के बहुत-से मुसलमानों की ऐसी ही घारणा है।

किन्तुं इन्हीं मुसलमान लोगों ने योच-योच में कई बार हमारी घन से सहायता की थी। उनके साथ बातचीत करके जहाँ तक समम सका हूँ उससे जान पहला है कि मुसलमानों का यह विप्तव दल सारे देश में एक साथ ही कार्य करता था। उनका यह विप्तव दल पंजाब के सीमान्त प्रदेश से लेकर सुदूर बहा देश तक फैल गया था। किन्तु हमारे बंगाल के विष्तव दल में दलयन्दी का प्रन्त न था। पर सोमान्य से बंगाल के वाहर जात में एकमात्र हमारो दल ही था, इसीसे हमर बलबन्दी का को बिहेप अवकाश न था।

हमारे दल से मुसलमान दल का यही भेद था कि हम लोग स्वाधीन भारत के जिस रूप की कल्पना करते थे, उस में हिन्दुशों के स्वावसम्बन की बात भले रही हो, हिन्दुओं की प्रधानता का कोई विचार न था, एवं हमारी कार्य-प्रणाली में मुसलमानों को अलग रखने का ख्याल दूर रहा, हम तो उन्हें दल में खीचने की ही चेट्टा करते थे। हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं स्राते थे तो उसका कारण यह था कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से हिन्दुओं की तरह प्रेम न करते थे। मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने से हमारी यह धारणा हुई है कि हमारे देश के मुसलमान लोगों का तुर्की, मिश्र, घरव, फारिस ग्रयवा काबुल की ग्रोर जितना सिचाव है, भारत की थ्रोर उतना नहीं है। वे तुर्की के गौरव में धपने को जितना गौरवान्वित मानते हैं, भारतवासियों के, हिन्दुश्रों के गौरव में श्रपने को उतना गौरवान्वित नहीं मानते। मसलमानों के मन के भाव बहुत कुछ ऐसे थे इसी कारण उनका विष्तव दल भी एक स्वतन्त्र रूप से गठित हुआ था। नवीन तुर्की के आदर्श से अनुप्राणित होकर भारत के अनेक मुसलमान विष्यववादियों ने भी विश्व-इस्लामिक (Pan-Islamic) मादर्श की प्रहण किया था, इसीलिए भारत के मसलमान विप्लव दलको केवल भारतीय विप्लव दल न कहकर भारत का मुसल-मान विष्लव दल कहना संगत है। हमारे इन दोनों विष्लव दलों के सिवाय दिल्ली में ग्रीर भी एक दल या श्रीर सम्भवतः श्रव भी है। यह दल कोई गुप्त समिति न थी। इस विषय की बालोचना धागे की गई है।

# (3) दिल्ली के निष्कलंको दल की कहानी

इन्द्रप्रस्य, हस्तिनापुर अयवा दिल्ली हिन्दुओं के मन पर कैसा मोहजाल डाल

देती है! काल के चक्कर में पड़कर कितने मिन्त-भिन्न राजवंश, कितनी देश-देशान्तर की जातियाँ भाकर दिल्ली के कितने नये-नये रूपों की सृष्टि कर गई, कितनी जातियों के उत्थान भीर पतन के बीच दिल्ली का इतिहास गठित हमा है, भीर दिल्ली के इतिहास की तरंग के साथ मानो भारत का इतिहास भी तरंगित होता रहा है। हिन्दुमों की गौरवमंडित दिल्ली विदेशी विधामधों के पैरों तले धाकर धार्य-कीर्तिको लांच्छित करने लगी, फिर इसी दिल्ली में ही युग-युग में भिन्त-भिन्न राजशन्तियों की परीक्षा चलने लगी, कितने संधर्ष, कितने राष्ट्र-विष्लव, कितने विरोधों के बीच दिल्ली का आधुनिक इतिहास गठित होता है। इसीसे दिल्ली के इतिहास का ग्रयं हो जाता है, मारत साम्राज्य का इतिहास। श्रीर इस क्षात्र-शक्ति के संघर्ष के इतिहास में जहाँ दिल्ली का इतिहास गठित होता है, वहाँ इसी दिल्ली में ही बनेक साधु-सम्प्रदायों का भी बाविर्भाव होता है। मुसलमान श्राधिपत्य के समय जैसे दिल्ली के निकट सतनामी सम्प्रदाय का ग्राविभीव हुमा था बैसे ही अंग्रेज़ों के इस ग्राधिपत्य के समय इसी दिल्ली में निष्कलंकी दल का भ्राविर्माव हुमा है। सतनामी सम्प्रदाय के समान यह दल भी बहुत ही शुद्र है। आज प्रायः तीस साल से यह दल दिल्ली में है। इन तीस वर्षों में ये लोग भारत की स्वाधीनता के लिए समस्त पृथ्वी पर सत्ययुग को लाने के लिए भगवान् के निकट नित्य प्रार्थना करते प्राए है। वे विश्वास करते है कि कलियुग समाप्त हो गया है और कल्किदेव के आविर्माव का समय हो गया है। आजकल ये लोग प्रचार करते हैं कि कल्किदेव ने जन्म ले लिया है और शीघ ही प्रकट होंगे। किन्तु इस शीघ का ग्रयं क्या है ग्रयति ठीक कितने दिन में कल्किदेव दिखाई देंगे, यह ये लोग नहीं कह सकते । ये लोग कहते है कि जब थी भगवान् ने रामचन्द्र रूप में जन्म लिया या तब सारे भारत में केवल बारह ऋषि जानते थे कि श्रीराम भगवान के ही अवतार हैं; और लोग यह बात जानते भी न थे ग्रीर उस समय विश्वास भी न करते थे। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी ऐसे तीय बहुत नहीं हैं जो यह जानते हों कि भगवान का ब्रवतार हुया है। ये लोग कहते हैं कि वर्तमान युग में भारतवर्ष में भ्रतेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनमें से भ्रतेक ग्रपने ग्रसल रूप को नहीं जानते । जिस दिन उन महापुरुषों के सम्राट् श्रपने को र प्रकाशित करेंगे, उसी दिन ये सब अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात और अपने पूर्व की बात जान सकेंगे। इन महापुरुषों में से कई बड़े ही शक्तिशाली हैं, एवं

दिल्ली में 107

इनमें से कोई-कोई ऐसे भी हैं जो समभते हैं कि वे ही शायद भगवान के अवतार हैं। ये लोग कहते हैं कि इस बार भगवान ने बाह्मण के घर में जन्म लिया है, इसीसे वे सभी के पुज्य होंगे। श्रन्यान्य यगों में क्षत्रिय श्रादि के घर जन्म लिया था इसी कारण उन्हें भगवान का अवतार होते हुए भी बाह्मणों के चरणों में भुकता पहता था, इस बार वे ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण कर सबसे पूजा ग्रहण करेंगे श्रीर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण ही इस युग में उनका ब्राचरण ऐसा होगा कि देश-विदेश में ऐसा काई न होगा जा उनके किसी भी कार्य पर अँगली उठा सके। ग्रन्यान्य यगों के अवतार-पुरुषों का भाचरण ऐसा नहीं हुग्रा कि उनके चरित्र में कोई दोष न दिखाया जा सके, किन्तु इस बार उनका श्राचरण ठीक भगवान की ही सरह निष्कलंक होगा। ये लोग विश्वास करते है कि कल्किदेव खड्गधारी होने पर भी किसी के विरुद्ध ग्रस्त्र धारण न करेंगे। ये लोग कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिए इस बार हिन्दुओं को अस्त्र ग्रहण न करने होंगे; कारण कि भारत के जो शत्र हैं, जो पापी लोग हैं, जिनकी प्रकृति खल और ग्रसर भावों से पूर्ण है, वे सभी आपस में ही मार-काट करके नष्ट हो जाएँगे और उनमें से जो बचे रहेंगे वे भी रोग, महामारी और दुभिक्ष में मर जाएँगे। इस तरह इस बार पथ्बी पाप-भार से मुक्त हो जाएगी और इस प्रकार जो सत् प्रकृति के पुरुष हैं, वे ही बच जाएँगे थीर पथ्वी पर सत्ययग का आविभाव होगा। वे कहते हैं कि सत्ययग का कार्य आरम्भ हो गया है एवं और कुछ बरसों के अन्दर ही संसार से पाप का लोप हो जायगा।

इनकी साधना की पढ़ित होती थी, लगातार किल्किदेव का नाम जपना और उनके निकट भारत के ग्रीर जगत् के मंगल के लिए सामूहिक रूप से श्रीर व्यक्ति-गत रूप से नित्य प्रार्थना करना। ये कहते हैं भगवान् ही जब जगत् के एकमात्र कर्ता भीर नियन्ता है, तब सब प्रकार से उन्हीं के शरणागत होकरं उन्हें हमरण करना भीर उनकी व्यान-धारणा करना ही हमारा एकमात्र कार्य है। संसार के सब कार्य करते रहने पर भी भारत की स्वाधीनता और भारत के सर्वांगीण मंगल के लिए एक प्रार्थना करने के विचाय और कुछ भी थे लोग नहीं करते—श्रीर थे लोग कोई संन्यासी भी नहीं होते। इनके प्रायः सभी सिद्धान्त विस्त्रवियों के समान है, भीर भारत के विस्त्रव प्रयासी दल के लोगों को थे खूब ग्रच्छा भी मानते थे, किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से साधारण संसारियों की तरह होने पर 108 बन्दी जीवन

भी भारत की स्वाधीनता के लिए ये लोग एक प्रायंना के सिवाय और कुछ मी फरना नहीं चाहते या नहीं करते। कह नहीं सकता इन लोगों में सचमुच कोई मानसिक या चिरश्रनत दुवंतता है कि नहीं, वधोंकि इन लोगों के साथ अच्छी तरह मिलने-जुलने का सुयोग अथवा अवसर मुक्ते नहीं मिला। इस बार दिल्ली में आने से पहले ही यद्यपि इस सम्प्रदाय की वात में सुन चुका या, तो भी इनमें से किसी के भी साय अब तक सासात् रूप से बातचीत और परिचय न हुआ था। इस बार दिल्ली में रहते समय इनके दल के नायक के साथ केवल दो-तीन दिन बात करने का सुयोग पाया। इन्हें सब लोग बालमुकन्द चर्फ हुनुमानजी कहते थे। सुना था कि ये बीच-बीच में दिल्ली की आम सड़क पर पुकार उठते थे कि भगवान् कितक-देव का शाविमीव हो गया है, पापी लोग सायान हो लाई, इस समय पत्र लोग अगवान् के तमम का लग करों और पूर्ण रूप से सरल अन्तक राज्यात हो जाओ, इस बार पापियों का और कोई निस्तार नहीं है, समय रहते सब साववान हो जाओ, इस बार पापियों का और कोई निस्तार नहीं है, समय रहते सब साववान हो जाओ, इस बार पापियों के की किए अनुतत्व होकर भगवान् किल्करेव के शरणागत हो जाओ, इस्वादि-इत्यादि।

प्रताप के साथ इस बार दिल्ली में रहते समय मैंने इन्हीं वालमुकुन्दजी के साथ बातचीत की थी। ये विलक्तुल सीधे-सादे ग्ररीव ब्राह्मण थे, लिखना-पढ़ना कुछ भी नहीं जानते थे। अपने हाथ से ही रसोई करते और अपने जूठे बर्तन आदि स्वयं साफ़ करते। इस दल के सभी लोग इन पर यथेष्ट श्रद्धा-मन्ति रखते थे। इनके इस दल में मच्यम दर्जे के शिक्षित श्रेणी के लोग कोई बहुत न थे। प्राय: ये सभी अग्रेजी से प्रनिक्त भीर भोहत्या करने वालों के परम श्रृष्ठ थे।

इनके नायक बालमुकुन्दजी अब देह त्याग कर चुके हैं, और आज मालूम होता है पांच-छः वर्ष से मध्यम अंगी के अंग्रेजी पढ़े लोग भी इनके दल में आकर सोग होने लगे हैं।

यात दन तग हूं।
यह प्रवतार के आविमित की बात दिल्ली के निष्कलंकियों के दल के सिवाय
और भी धनेक लोगों से सुनने में आई है। मेरे जेल से लौटने के बाद गोरखपुर
में मेरे मामाजी के पास एक साधु खाये थे। वे मी निष्कलंकी दल की तरह फनेक
बात कह गए थे। पिछले युद्ध के सैमय बमेरिका जब जर्मनी के विरुद्ध मेंग्रेजों के
भ पक्ष में नहीं मिला पा, उस समय यही साधु धाकर भामाजी से धौर मेरे मेंग्रेल
माई से ग्रमेरिका के प्रेसेजों से मिल जाने और खन्त में प्रेसेजों के पक्ष के गीतने

की मिवप्यवाणी कर गए थे; अण्डमन में रहते समय ही यह सब बात मुक्ते लिए भेजी गई थी; यह पत्र अब भी मेरे पास है। इसके सिवाय कलकत्ता हाईकोर्ट के मृतपूर्व ककील "ब्रह्मियं इचित्र ऋषि क्षो ब्रह्मियं" नामक प्रंथ के लेखक श्रद्धेय श्रीयुत ताराकिशोर धार्म महावाय भी इस अवतार की बात का बहुत दिन से प्रचार करते श्रात हैं। युगानत के प्रखिद सम्पादक उपेन बाबू से भी कई सायुमों ने इस प्रकार की भ्रात हैं। युगानत की शिव्र सम्पादक उपेन बाबू से भी कई सायुमों ने इस प्रकार की भ्रात बातें कही भी। इन सबकी बातें पूरी तरह एक न होने पर भी इन सबकी बातों का सर्पाय नायः एक ही था।

#### (4) दिल्ली के विप्लव दल का पुनर्गठन

दिल्ली के विच्लद दल के दो मुख्य कार्यकर्ता श्रीयृत प्रवधिवंहारी घीर श्रीयृत प्रमीरपन्द उत्तर भारत के धनेक विच्लियों की प्रपेशा बहुत ग्रंसों में श्रेष्ठ थे। इनकी प्रकृति में वर्ष-भाव प्रत्यत्त प्रवा । धर्म श्रीर कर्म का इस प्रकार एकत्र समावेश मारत के बहुत थोड़े विच्लियों में देतने की मिला है। प्रवयिवहारी की आयु जब केवल तेईस या चौबीस वर्ष को पी, तब से प्रयवा उसके भी कुछ दिन पहले से हो वे इस विच्लव दल में योग देते थे। इस प्रायु में 5 उनकी प्रकृति के जीसा गर्म-भाव देवा गया था उसके कहना परता है कि ऐसा संस्कार केवर ही उन्होंने जनम निया था। एक उर्दू कविता सन्हें बहुत प्रिय थी, विवे वे प्राय: दोह-रावा करते थे। वह कविता इतनी सुन्दर है कि उसे यहाँ उद्पृत किये देता हूँ। कविता यह है:—

"एहसान नासुदा<sup>1</sup> का उठाये मेरी बला, किरती सदा पै छोड़ दूँ लंगर को तोड़ दूँ।"

सचमुच ठीक इसी प्रकार श्रगाध विस्वात हृदय में रखें हुए श्रवधविहारी ने श्रपनी जीवन नौका श्रारपार हीन महासागर के बोच ही छोड़ दो थी।

स्रवपित्हारी की प्रपेक्षा सभीरवन्द उस में बीस वर्ष बड़े थे। सभीरवन्द शिक्षक का कार्य करते थे भीर बचपन से ही भवपिवहारी मभीरचन्द के पास, पहले छात रूप में भीर किर शिष्य रूप में तथा मित्र रूप में, उन्हीं की संगत में पत्ने भीर बड़े हुए थे। ये सभीरवन्द स्थामी रामतीय के विशेष मक्त और शिष्य

१. नानुरा==मल्ला**इ** ।

ये । और इनके साम स्थामीजी का साक्षात् परिचय भी था । स्वामीजी की वक्तृता श्रादि का इन्होंने ही सबसे पहले प्रचार श्रारका किया था ।

बन्दी जीवन

इन्हीं के प्रभाव से दिल्ली के ग्रन्यान्य कार्यकर्तामों में भी ऐसा ही वर्ष-भाव भंकित हो गया था। इनमें से श्रीयुत लख्मीनारामण श्रीर श्रीयुत गणेशीनाल सास्ता का नाम विशेष रूप से उस्तेयनीय है।

धमीरचन्द घोर भवपविहारी के साथ मेरी वैसी विनष्टता न हुई घो; कारण कि वे पहले ही पकड़े गए थे। किन्तु इस बार प्रताप के साथ दिल्ली आकर लखंगी-नारायण श्रोर खास्ताजी के साथ खुब धनिष्ट रूप से मिलने का श्रवसर पाया।

दिल्ली के निष्कलंकियों की बात अवधिवहारी आदि सभी जानते थे; किलु इनमें से लखमीनारायण निष्कलंकियों के प्रति अनाध श्रद्धा रखते थे, मैं जिस समय की कहानी कह रहा हूँ उस समय लखमीनारायण वैद्यक पढ़ते थे और निष्कलंकियों की तरह अंग्रेजी के नज़रीक न फटकते थे।

अवधिहारी और समीरचन्द के पकड़े जाने पर दिल्ली के विष्त्र व सक कार्यमार सख्मीनारायण भीर गणेशीलाल पर भा पढ़ा। गणेशीलाल फ़ारसी के बड़े पण्डित से भीर बड़ी अच्छी कितता लिख सकते थे। लाला हरस्याल खास्ता जी का वहुत-सी किवताएँ प्रपनी 'पदर' पितका में उद्युत कर देते थे; और हमारे मुक्ट्मे में केवस इस किस्म की जातीय भावपूर्ण कितता लिखने के अपराय में ही उन्हें सात बरस की कड़ी केद की सजा हुई थी। खास्ताजी भी अंग्रेजी लिखना पुज्ब न जानते थे, किन्तु फ़ारसी भाषा के सहारे जितना ज्ञान पाया जा सकता है वह सब उन्होंने पाया था। खास्ताजी का दर्जनशास्त्र से विशेष प्रमुखा उनकी प्रकृति में ज्ञान की प्रवित्त ही विशेष पुष्ट हुई थी।

में इस बार अतान के नाय दिल्ली माने के पहले मीर भी कई बार दिल्ली माना के पहले मीर भी कई बार दिल्ली माना के पहले मीर भी कई बार दिल्ली माना के माना दिल्ली माना के माना दिल्ली माना माना के माना दिल्ली में हमारा काम प्रायः कुछ भी माने नहीं बढ़ रहा था। सछमी भौर खास्ताओं का उत्साह घीरे धीरे मन्द्र सा होता बाता था। दिल्ली एक्पन्त्र के मामके की सुनाई खतम होने के बाद पहले नहस लखभी भीर सबको प्रपेशा मधिक उत्साहों थे, भीर भनेक विपत्तियों के बीच में हमारे साथ मिलते-जुनते थे। पहले-महल वे विपत्ति की परवाह न करके दल के मनेक कार्य करते थे, किन्तु थोड़े ही दिल में उनका उत्साह मद हो गया। धीरे-घीर धवस्या ऐसी हो गई कि

दिल्ली में

लक्ष्मी धव लोक-संग्रह की वंसी चेप्टा न करते थे, और आधी इच्छा से जिन सब लोगों का उन्होंने संग्रह किया था वे भी वेसे उरसाही न होते थे। किन्तु इस समय सछमीनारायण के मन में एक और भाव कमझः बढ़ने लगा। दिल्ली के निष्क-लंकियों के साथ घनिष्टता होने के कारण उनसे यह पिरवर्सन हुआ। उनके मत कियों के साथ घनिष्टता होने के कारण उनसे में हिनसेष्ट होते लाते, और अधिकांझ समय भगवान् का नाम जपने और उनकी धारापना में ही गैवा देते। इस तरह धीरे-धीरे वे हमारे काम की धवहेलना करने लगे। वे स्वयं जिस प्रकार निष्कलंकियों के प्रति अगाध विश्वास रखते थे उसी प्रकार जिन कुछ कार्यकर्ताओं का संग्रह किया था उन्हें भी इसी निष्कलंकी दल के विश्वासी भवत बना हालने करो। अन्त संगर कार में उनका बैसा उरसा है नहा । अन्त में हमने सुना कि क्यों मारापण खाली प्रार्थना करने के सिवाय हाय से या कलम से और कुछ भी म करीं, और उनके अनुवायों भी उन्ही के मार्ग का असुसरण करने।

इन सब कारणों से घनेक प्रकार से विष्लव की चेंटा विफल होने के बाद हम और प्रतापसिंह मये सिरे से कार्य चलाने के लिए दिल्ली घाये। हमारे दिल्ली घाये का यह भी एक कारण था। कोड़क साहब के दिल्ली में न रहने से हमें अपना एक विशेष कार्य अन्त में स्थिति हो रखना पड़ा, किन्तु दिल्ली की विष्लव समिति के पनगठन में हम पूर्ण उद्यम से लग गए।

दिल्ली में हमारे लिए मकान किराये पर ठीक कर देना, दिल्ली के पूराने. कार्यकर्ताओं के साथ आलाप-परिचय करा देना आदि साधारण कार्यों को छोड़ लखमीनारायण घोर कुछ न करते थे। अर्थात् दिल्ली का सब कार्यमार हमारे हार्यो सोंपकर उन्होंने विप्तव के कार्य से छुट्टी पाने का प्रबन्य कर तिया।

हुम लोग दिल्ली में एक मकान माड़े पर तेकर प्राय: पन्द्रह दिन रहे। दिल्ली से राजपूताना बहुत दूर नहीं है, मैं दिल्ली में ही रहा श्रीर प्रताप को दो बार जय-पुर भेजा। हमारी इच्छा थी कि राजपूताना के कुछ युवकों को दिल्ली में लाकर दिल्ली के विस्तव केन्द्र को गुगठित कर हालें। शताप राजपूताना में कार्य करते दिल्ली के व्यवकर्ताओं के साथ मिलता-जुलता श्रीर उनमें से प्रपनि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ मिलता-जुलता श्रीर उनमें से प्रपनि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ मिलता-जुलता श्रीर उनमें से प्रपनि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ पिलता। इस प्रकार दिल्ली में कुछ दिन जाम करने के कह-स्वरूप खास्ताजों के मन में बुभी हुई धाग फिर प्रज्यवित हो उठी। उन्होंने प्रपना पुराना उद्यम फिर पा तिया। हमने देखा खड़मीनारायण के बदले खास्ताजों हो

112 वन्दी जीवन

दिल्ली का कार्यभार प्रहुण कर सकेंगे। उन्हींकी चेट्टा से इस बार हमारे साथ दिल्ली के मुसलमान विन्तव दल का पनिष्ट परिचय हुया। मुसलमानों के साथ ठीक हुया कि वे हमें पिस्तील, रिवाल्वर और गोली जुटा देंगे और हम उन्हें बम जुटा देंगे। इसके दिलाय जिस प्रकार हम दोनों दल सीझ ही और भी अधिक सिम्मिलत रूप से कार्य कर सकें उनका भी विस्तृत आयोजन किया जाने लगा। इतने दिल बाद मानो मालूम होने लगा कि दिल्ली में फिर से कार्य का स्रोत वहने लगा। इसने हमारे पास से बम लेने के लिए हो, यसवा मयार्थ में सहायता करने के लिए हो, विल्ली में मसलमान दल ने हमारी इस बार बड़ी आधिक सहायता करने के लिए हो,

इस प्रकार जिस समय दिल्ली का कार्य कमशः आते बढ़ने लगा में भी ठीक ससी समय खूब बीमार पढ़ गया। साचार प्रताय की संग लेकर में वंगाल चला भाषा, मेरे नाम उस समय वारण्ट निकल आया था इसलिए युक्त प्रदेश में न रहे-कर बंगाल आगा ही ठीक समक्षा।

एक बात हम सभी ने सुनी है कि वर्म-कर्म करते-करते हमारा देश एकदम उन्न गया है। बड़े ही दुःख के साथ एक बात स्वीकार करनी पड़ती है कि दर्ब-बारह बरस के विप्तव-कार्य के तजुरने में हमने देखा है कि जो लोग पर्म वर्म बहुत पुकारा करते ये उनमें सो में से निन्यानदे आदमो बाद को लोकहित केकार्य में निक्ताह हो जाते ये पीर यन्त में इने गिने, दो-एक आदिम्पों के विवाय मीर सभी अायः तामविक वृत्ति के हो जाते थे। पर्म और मान्यिकता की पूरी परस होती है त्याग में; और इस स्वाग की कसीटी पर करो जाने पर मधिकांग्र धार्मिक दिल्ली में

कहलानेवाले लोग तामसिक ग्रीर स्वायंपरायण प्रमाणित हुए हैं। हमारा विध्वास है कि प्रायं-सम्मता में दो बड़े ऊँचे सिद्धान्त हैं—प्रविकारभेद ग्रीर गुरुवाद, इन दोनों की ग्रीर एकदम घ्यान न देकर जब हम धर्म-कर्म करते जाने को कहते हैं तब स्वधमं छोड़कर परधमं करने लगते हैं, ग्रीर इसी कारण हमारी दुर्गति होती हैं। इसीसे सारिवकता की ग्रीट में हम प्रायः तामसिकता को ग्रायय देते हैं ग्रीर पर्म के नाम पर केवल साधमंत्रर करते हमते हैं।

लछुभीनारायण में सचमुच तेज था, उन्होंने सचमुच श्रान्तरिक माव से मग-वान् का स्मरण करना श्रारम्भ किया था, किन्तु सांसारिकता श्रीर शाध्यात्मिकता के बीच वे सामञ्जस्य नहीं रख सके श्रीर लक्ष्मी की देखा-देखी उनके बन्धुओं ने भी कमें को त्यागकर केवल मिनत को प्रहुण कर लिया था, किन्तु विपत्ति के दिन, हम सब के पकड़े जाने पर इन्हीं लक्ष्मी के बन्धुओं ने जिन्होंने इतने दिन तक मग-वान् का नाम लेना ही जीवन का एकमाश्र कर्त्तंच्य बना रखा था; पुलिस के पंजे में पड़कर श्रपने की बचाने के लिए हम सबके विषठ गवाही दी थी भीर ती शीर सक्षमीनारायण के विषठ मवाही देने से भी वे नहीं चुके।

विपत्ति में पड़ते से पहले तक लखुमीजी उनके विषय में कहते थे कि इस समय वे लोग विलकुल भनित सामना में लिप्त हैं, इसीसे उनके द्वारा में विप्लब का कोई काम-काज कराना नहीं चाहता, इनके सिवाय इस समय मगवान को इसरफ करना ही एकमाज काम है, अपने हाय से हमें कुछ करना नहीं है, श्री किल्किन्याना प्रकट होंगे, और पूर्णतः उन्हों की वारणागत होना इस समय हमारा प्रधान कर्ताव्य है। लखुमीनारायणजी बहुत दिनों से बहुत विपत्तियों के बीच विप्लव समिति में काम-काज करने आते थे, इसीसे दूसरे साथियों की प्रपेक्षा उनकी मानिसक स्वित बहुत अधिक थी। हमारा विचार है इसी कारण विपत्ति में सक्कर भी वे परणे को मूले नहीं, किन्तु उनके दिखाए कर्मियुसता के आदर्भ में प्रके लोग उनटे रास्ते पड़ गए, इसीलिए असल परीक्षा के समय ये लोग मनक्षीचित व्यवहार न कर सके।

प्रवयिबहारी भी बड़े ही मक्त ये और वे भी निष्कर्लकियों के निकट जाया-भाया करते थे, किन्तु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्याग दिया था, इसीसे सीसारिकता और परमाधिकता के बीच वे सामंजरूप रख सके। वर्तमान भारतीय समाज में सांसारिकता और भाष्यात्मिकता के इसी सामञ्जरूप का विद्येष मागाव है।

# (1) रासबिहारी का भारत त्याग

वारी का बुखार सेकर प्रताप के साथ बंगाज़ में मैं भपने केन्द्र में भा उपस्थित हुआ। बंगाल में हमारी विष्तव समिति का केन्द्र या कलकता के निकट एक गाँव। अनेक कारणों से उस गाँव का नाम अब भी नहीं लिखा जा सकता। इसी स्थान में मुक्ते पनद्वह दिन तक खाट पर पड़े रहना पड़ा। बौर इसी स्थान के शुवकों ने उस समय बड़े मत्न से मेरी सेवा-शुकूषा की। प्रताप मुक्ते बंगाल में छोड़कर राज्यूताना बले गए। बात ची कि में स्वस्य होने पर राज्यूताना जाऊँगा भीर इस बार बड़े यत्न के साथ राज्यूताना में विस्तव के केन्द्र स्थापित करने होंगे। परस्तु जब उनके साथ मेरी किर मेंट हुई, तब हम दोनों ही जेल में थे।

में जब इस प्रकार बीमार होकर खाट पर पड़ा या तब पूर्व बंगाल के एक नेता श्रीयुत नगेन्द्रनायदत्त उर्फ गिरिजा बाबू शायः मेरे पास बाबा करते थे। उनके साथ परामग्रं करके हमने निश्चय किया कि रासूबा को प्रव किसी प्रकार भी भारतवर्ष में नहीं रहने देना होगा। बहुत हो चुकी, यावान बनेक प्रकार से उनको स्रव तक बचाते बाए हैं। धव और ब्रियक उन्हें भारतवर्ष में वेस्टर्क रहना महन नहीं है। हमारा वल बोट के वाद बोट साकर फैलने का सुयोग नहीं पाता। शिव समय हमारा दल उन्नित की भीर स्रवसर होने लगता है, ठीक उसी समय एक ऐसी वड़ी चोट उस पर धा लगती है कि उस चोट के बाद समहलने में फिर कुछ दिन सग जाते हैं। पहुंचे दिन्ही पर्यान मामले की घोट सम्हालते-सम्हातने

प्रकार, कब और कहाँ जाना होगा ये सब बातें रासूदा से भेंट होने के बाद ठीक की गई। बात बी कि रासूदा विदेश जाते ही सबसे पहले यथेष्ठ परिमाण में मोजर पिरतीलें भीर उनकी गोलियों भेज देंगे थीर बाद में विष्लव के लिए उपयुक्त परिमाण में झस्त्र-शस्त्र भेजने का बन्दोबस्त कर चुकते ही देश चले झाएँगे। किस अकार अस्त्र-शास्त्र देश में आ पहुँचेंगे और बिष्लव श्वारम्भ करते की बिस्तुत आयोजना कुंसी,हीनी चाहिए, यह सब विदेश के उपयुक्त और जानकार समरक्राल क्यांबितों के साथ परामर्थ करके ठीक करने का विचार था।

काशी से रातूदा विनायक कापले को संग लेकर पहले नदिया प्राए श्रीर फिरविदेश जाने के पहले तक कलकत्ता के पास ही कहीं रहे। विदेश जाने के चार
दिन पहले वे कलकत्ते की ही एक कलकत्त्रूर्ण वस्ती में आकर रहे थीर एक दिन
दोपहर हम श्रीर गिरिजा बाबू जाकर उन्हें जहाज पर सद्धा आए। यह धर्मेन सन्1915 की बात है। मैं श्रीर रामूदा एक गाड़ी में श्रीर गिरिजाबाबू दूसरी गाड़ी में
जहाज तक गए। रामूदा का मुमते बड़ा ही प्यार था। रास्ते में रामूदा मुफे अपने,
श्रत्यन्त निकट खींचकर मेरे कन्ये पर हाय रखकर बड़े स्नेह के साथ कहने लये,
पाई देश छोड़ते मुफे कितना कथ्ट होता है यह तुमसे महीं कह सकता, देखो,
खूब सावधान होकर सुनो। भाई, देश के काम को ठीक वंग पर लाकर तुम भी
मेरे पास चले आना।" उनके साथ मेरी यही धन्तिम बात हुई थी।

इस प्रकार तम था कि देश में आगिनिजेशन (संगठन) ठीक ढंग पर हो जाने के बाद में भी विदेश जाकर उनका साथ दूंगा, कारण कि मेरे नाम भी बारण्ड निकल गया था और देश में रहने से उस समय पकड़े जाने की बड़ी सम्भावना थी। वारण्ड निकलना तो दूर की बात है, यदि केवल पुलिस की सन्देह दृष्टि में पड़ जाएं तो भी काम करने में बड़ी समुविधा हो जाती है। देश में निम्न-भिन्न स्थानों के विस्ववकारियों को परस्पर मिला देनेवाला कोई मीर रहना तो में भी राख़्या के साथ ही विदेश चला गाता, किन्तु वैसे किसी भीर व्यक्ति के न रहने से कार्य की खातिर उस विपत्ति के बीच भी मुभे देश में ही रहना पड़ा। काशी छोड़ने से पहले राख़्या ने मेरी माताजी से यह मिता ले ली थी कि मेरे विदेश जाने के सिए वे एक इशार रुपये दे हंगी। मैं ऐसे विस्वव कार्य में लिप्त हूँ, यह बात से निता की बहुत दिन से जानती मीं मोर हम सब बातों में उनकी येथेन्ड सहातु- िसी सी। मेरे वहत बानों के सकसी का फल था लि बंगाती के पर में मुफे

ऐसी माँ मिली थी।

रासदा के विदेश जाने का रहस्यपूर्ण विस्तृत इतिहास लिखने का समय श्रमी नहीं भाषा; केवल इतना ही यहाँ कहे देता हूँ कि बाहर से यह काम फितना ही - रहस्पपुण नयों न दिलाई दे, असल में यह बड़ा सहज भीर सरल या। इस प्रकार जाने के लिए केवल साहस और भगवान का भरोगा करने के सिवाय और किसी चीज की मायस्यकता न थी। जिस समय रासबिहारी विदेश गए उस समय यूरीप की लड़ाई भयकर रूप से चल रही थी, भीर उस समय विदेश जाना या विदेश से देश में भाना कुछ कम कठिन बात न थी। इसके सिवाय रासबिहारी की सी दशा के घादमी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पूमते फिरना कुछ कम खतरनाक न था। प्रवश्य ही उस समय उनके पास हर वनत गोली मरी पिस्तील रहती भी भीर हममें से भी कोई-न-कोई हर बक्त उनके नजदीक मौजूद रहता था। इसी से उन्हें जीते जी पकछ सेना एक हिम्मत का ही काम या किन्तु सबसे अधिक वे मगवान के अनुप्रह पर ही निर्भर रहते थे। जब वे धन्तिम भार कलकत्ते ग्राए सब उन्होंने रियाल्वर संग लेने में भी अनिच्छा प्रकट की थी। रासविहारी का बदन दोहरा था. इसीसे मेरी पारणा थी कि वे दौड़ बिलकुल नहीं सकते । एक दिन मैंने उनसे पूछा, यदि पुलिस पकडने बावे तो पाप दौड़ने की चेप्टा करेंगे कि नहीं ?" उसके उत्तर में हैंसते-हेंसते बोले कि वे विलकुल दौड़ न सकेंगे, उस प्रवस्या में शान्ति से बात्मसमपंण कर देंगे। ऐसे ही और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा या कि चनकी प्रायु जब तकपूरी न होगी वे पकड़े न जाएँगे। प्रायु के उपर सो प्रोर किसी या हाय नहीं है।

रासिवहारी प्रव जापान में हैं । यह वि जापानियों को प्रंग्नेजी पढ़ाते हैं, 'एशियन रिच्यू' मासिक पित्रका की सम्पादकी करते हैं, जापान के विभिन्न स्थानों में भारतवर्ष के विपय में बवतृता धादि देते हैं, धौर भिन्न-निन्न सामित पित्र-कार्यों धादि में सेत लिसते हैं। जापान में बहुत पहने ही वे मंग्नेजों के हाय के दी हो खाते, किन्तु जापान के एक ऊंचे दर्ज के प्रकार के विरोध सल धौर चेप्टा में उस धाकत से छुटकारा पा सके। भव उन्होंने एक उच्च हुत की जापानी महिना का पाणिग्रहण विया है। धौर उन्हें एक पुत्र भौर एक कन्या-रत प्राप्त हुया है। पुत्र का नाम है भारतवन्द्र । हमारी भावज सम्भवतः दर्ज दिन दिन में बँगता सीस चुकी है। रासिवहारी सब जापान सरकार की प्रजा है।

ं जापान से रासिबहारी ने भव जो लेख यंग इंडिया भीर कृत्य पत्रिकाओं आदि
भें भेजे हैं उन्हें शायद बहुत लोग जानते हैं। उनसे उनका बतेमान मत बहुत कुछ
जाना जा सकता है। इसके सिवाय अपने कई बन्धुयों को भी उन्होंने बब पत्र सिखे
हैं, यहां उनका कुछ प्रंश उद्दृत कर दूंगा, उसीसे उनके बतेमान मतामत का कुछ
पता लग सकेगा।

(1)

Tokyo, Japan. 12.4.22

My dearest ..... .

.....The idea that I could not protect ... all from the inhuman ... they were subjected to makes me restless. Of course I consoled myself with the fact that by passing through the agony of fire ..... have come out a better and purer soul. But I did not like the tone of pessimism that pervaded some parts of ... letter. There is enternal life, so work is eternal. You need not be anxious about impurity even if there is any ...... Of course there is no necessity of secret work, and I quite agree with you. Hitherto our knowledge of international situation was very meagre. We mostly confined our attention to India. But now I have come to understand a bit of international politics. This has greatly altered my former ideas. Please remember that we shall have to-rather we are destined to-takle the problem of the world. It is India's mission to usher in a new era of real peace and happiness in the world. India's freedom is but a means to this end, it is not an end in itself .....

(2)

• •

. My dearest.....

Tokyo 9th July, 22

Your letter.....reached me yesterday. What did you wish

-बंगाल,में '119

me to write? And what was your heart's desire? I think I was sufficiently clear in my letter. Of course there are many things which I cannot write in letters for obvious reasons and your . curiosity about them must remain unsatisfied till we meet again. The most noteworthy thing however is that my whole outlook has been broadened and I gave you a hint in this connection in my last letter. Independence India must have, Because her independence is essential for the regeneration of the whole world. It is not the end in itself but it is a means to an end and that end is the destruction of Imperialism and Militarism and the creation of a better world for all to live in. It is India's mission and therefore your and my mission... I like Japan and I have come to adore her, because I am convinced that she will stand for Assian Independence when time comes. When I came here first, the Japanese has little knowledge of the state of affairs in India. It is chiefly through our efforts and sacrifices that to-day every Japanese is closely following the trend of event in India. I have got many Japanese friends, from the cab. inet ministers down to lawyers, M. Ps., journalists and students. Many books in Japanese about Gandhi and Indian movement have been published, and the papers and magazines are regularly carrying articles on India. This month a professor in the Tokyo Imperial University, published a voluminous book in Japanese on India. Next month I am engaged to deliver lectures on Indian Situation for three days ... To-day most of the young men here are staunch advocates of Asian Independence. Even older men and responsible officials are in sympathy with the new awakening noticed from Persia to China. The most remarkable national trait (here) is patriotism. And the people are

ready to revere and love those who have the same characteristics. This is the reason that we are given protection. But for Japanese sympathy and love, I would have been dead long ago... About going back to India well brother, I do not want to return till India is free...Your Bowdidi is learning Bengali.

इसका भावार्थ यह है :---

टोकियो, जापान

मुक्तं प्रस्तान प्रचीर किए रखती थी। जो हो, मैं यही कहकर प्रपने को सालवार देता था कि इस प्रकार थाग में तपकर वे ग्रीर भी निर्मत भीर उज्जवन हो उठिं। किन्तु भाई तुम्हारे पत्र में जगह-जगह जो निराशासुक वातें थीं ये मुक्ते विवक्षत अच्छी नहीं लगीं। हमारा जीवन अनन्त है, इसीसे हमारा कार्य भी अनन्त है। यदि सबमुच तुम्हारे धन्दर कोई मिलिनता हो भी तो चिन्ता की कोई बात नहीं से अवस्था हो अब गुष्त कार्य करने की कोई आवस्थकता नहीं है, इस विषय में तुम्हारे साथ मेरी पूरी सहमति है। अब तक इमें अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाओं के विषय में कुछ भी ज्ञान न था। हमने श्रव तक भारत की घोर ही ध्यान रखा था। किन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कुछ समस्ते लगा हूँ। इससे मेरे पहले विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया है। एक वात याद रखी—हमें अन्त में सारे संसार का प्रदन हक करना होगा, हमारे भाग्य में यही खिला है। संसार में नवीग युग लाकर खल भीर शानित की स्थापना को स्थापन का दायित्व मारत के ही सिर पर है। भारत की स्थाधीनता इसी उद्देश सा साथन है, यह स्वयं चहरी नहीं है।

(2)

टोकियो,

9 जुलाई, 1922

प्राणों के · · · तुमहारी चिट्ठो कल मिली। लिखते हो मेरे पत्र से तुम्हारी सात्ता पूरी नहीं हुई। तुम्हारे हृदय को इच्छा क्या ची ? मुक्ते तो प्रतीत होता है अपने पत्र में मैंने सब बात स्पष्ट करके लिखी थी। अवश्य ही ऐसी अनेक वार्त हैं जो पत्र में नहीं लिखी जा सकती। जब तक फिर हमसे भेंट नहीं होती तब तक

उन बातों के विषय में तुम्हारी उत्सुकता तृष्त नहीं हो सकती। तो भी सबसे बढ़-कर जानने लायक बात यही है कि मेरी दृष्टि पहले से बहुत विस्तृत हो गई है, इस बात का मैंने पिछले पत्र में भी संकेत किया था। पूर्ण स्वाधीनता भारत को चाहिए ही, वयोंकि उसकी स्वाधीनता पर सारे संसार का पूनरुद्वार निर्भर है। यह स्वयं एक साध्य नहीं, प्रत्युत एक उद्देश्य का साधन है, और वह उद्देश्य है साम्राज्य-सत्ता थीर सैनिक धायिपत्य का संहार भीर सब लोगों के रहने की एक नये अच्छे संसार की सृष्टि । यही भारत का उद्देश्य है, और इसीलिए तम्हारा घोर भेरा उद्देश्य है, ... मैं जापान को बहुत चाहता हूँ और उस पर श्रद्धा करने लगा है, मुक्ते दढ़ विश्वास हो गया है कि उपयुक्त समय धाने पर जापान एशिया की स्वाधीनता के लिए सिर उठाएगा। जब मैं पहले यहाँ ग्राया, जापानियों को भारत की प्रवस्था का कुछ भी ज्ञान न था। किन्तु ग्रव मुख्यतः हमारी चेष्टा ग्रीर त्याग के कारण प्रत्येक जापानी भारत के घटना-प्रवाह को उत्सुकता से देख रहा है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से लेकर वकीलों, पालंमेण्ट के मेम्बरों, पत्र-सम्पादकों श्रीर विद्यारियों तक मेरे बहुत-से जापानी मित्र हैं। जापानी मापा में गांधी श्रीर गारतीय मान्दोलन के विषय मे बहुत-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है, भीर पत्र-पत्रि-कामों में भारत पर लगातार लेख निकल रहे हैं। इसी महीने टोकियो इम्पीरियल विद्यापीठ के एक प्रोफेसर ने जापानी में भारत-विषयक एक विराट ग्रन्य लिखा है। अगले महीने मुक्ते भारत के विषय में तीन दिन व्याख्यान देने होंगे। ग्राज यहाँ के बहत-से नवयुवक एशिया की स्वाधीनता के कट्टर पक्षपाती हो गए हैं। बुढ़े लोग और जिम्मेदार अफ़सर भी फारस से चीन तक फैली हुई नई जागति से सहानभृति रखते हैं। देशभिवत तो जापानियों की जातीय विशेषता ही है। श्रीर चे लोग जिनमें भी वह गुण देखते हैं उन्हीं पर प्रेम भीर श्रदा करने जगते हैं। यही कारण है कि हमें शरण मिली है। जापानियों की सहानुभूति ग्रीर प्रेम न मिलता तो में बहुत पहले मर चुका होता। " माई देश में वापस भाने के विषय में मफेयही कहना है कि जब तक भारत स्वाधीन न हो मैं वापस स्नाना नहीं चाहता । ''तुम्हारी बौदीदी (भावज) बंगला सीख रही हैं। ' ' ।

चाहता। पुरुहार वाराचा (नाराज) का नाराचा के विषय में बहुत कुछ इन पत्रों से रासविहारी के मन की बर्तमान अवस्या के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। किन्तु वर्तमान अवस्या की बात छोड़कर जिस समय की अवस्या लिख रहा था, उसी समय की बात फिर लिखता है।

### (2) केन्द्र की कहानी

रासूदा भारत छोड़कर चले गए; उन्हें जहाज पर चढ़ाकर हम श्रीर गिरिजा बाबू प्रपने केन्द्र में घापस श्रा गये। केन्द्र के साथ हमारा सम्बन्ध खूब घतिष्ठ नहीं था भीर ऐसा होने के श्रनेक कारण थे।

प्रयमतः केन्द्र के नेताओं के साथ हमारे राजनीतिक मतों में मेल न था। वे इस विप्लव समिति की स्थापना के आरम्भ से ही टैररिज्म (त्रास फैलाने) के पक्षपाती थे। उन्होंने घब तक देश में सशस्त्र विष्लव करने के लिए कोई चेच्टा न की थी। वे समऋते थे कि यदि कूछ दिन तक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ग्रंप्रेज गवर्नमेंट के ऊँचे कर्मचारियों का रिवाल्वर ग्रीर बम से काम तमाम कर दिया जाय तो गवर्नमेंट घबड़ाकर देश को श्रनेक राजनीतिक अधिकार दे देगी। भीर इस प्रकार तमने के जोर से अधिकार के बाद अधिकार प्राप्त करते हुए अन्त में पुर्ण स्वायत्तवासन तक ले लेना सम्भव है, ऐसा उन लोगों के मन का विश्वास या। भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तशासन ले लेने का ही ग्रयं होता स्वाधीनता की प्रयम सीढ़ी पर पहुँच जाना, क्योंकि पूर्ण स्वायत्तशासन प्राप्त कर लेने पर भारत के लिए स्थाधीनता पाना कुछ कठिन बात न होती। वे यह भी कहते थे कि इस प्रकार घयवा किसी घोर प्रकार स्वायत्तशासन पाये विना भारत के लिए पूर्ण स्वाचीनता पाना सम्भव नहीं है। उनका विश्वास था, टैररिज्म (त्रास फैलाने) के द्वारा ही सहज में श्रीर थोड़े समय में पूर्ण स्वायत्तशासन पाया जा सकता है। यह कार्य-प्रणाली उन्हें बंगाल के किन्ही स्वनामधन्य देशपूज्य नेता से प्राप्त हुई थी। किन्तू इस टैररिज्म को भी सार्थक करने के लिए दल का जैसा गठन करने की भावरपकता थी वह भी वे न कर सके थे। जैसे किसी जगह के एक मैजिस्ट्रैट को भारता होता तो एक युवक को रिवाल्वर देकर उस जगह भेज देते, यद्यपि पहले से उस जगह पर दल के गठन की कोई चेव्टा न हुई होती थी।

सुनियन्तित, उपयुक्त और शिक्तवाली संघ के बिना धाजकल कोई कार्य भी सफल नहीं हो सकता; और न भारत के लिए स्वायत्तशासन पाने का अर्थ स्वा-धीनता पाना ही है; ऐसे एक विराट् और कठिन कार्य को सफल करने के लिए कैसे विशाल और शिन्तशाली संय की धावश्यकता थी, हमारे केन्द्र के नेता लोग यह बात भली प्रकार नहीं समक सके। इसीसे इनकी नायकता में बंगाल में कोई

.123:

भी विशेष दल नहीं उठ खड़ा हाता; इनके दल का खुद दायरा प्राम की सीमा
- पार नहीं कर पाता। इस प्रकार कार्य करने से कृतार्थ न होने की ही सम्भावना
थी; इसी से केवल इनके यत्न से, कहा जा सकता है, प्रास (Terrorism) की
- कोई चेष्टा सार्थक नहीं हुई। इस कार्यप्रणाली के विषय में इनके साथ मेरा प्राय:
- घोर विवाद होता था।

इस प्रकार दल का आदर्श केवल टैरिएम रक्खा जाने के कारण ही मेरे समान ग्रनेकों यवक इनके बादर्श में जी-जान एक करके साथ न दे सकते थे। ग्रीर इस प्रकार के त्रास का बादरां सचमूच चिन्ताशील युवकों के हृदयों को ब्राकपित - नहीं कर सकता । यथार्थ में खब ऊँचे, उदार और विशाल श्रादर्श की प्रेरणा के विना कोई व्यक्ति अपने जीवन की और अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर देश के . कार्य में योग नहीं दे सकता । इसीसे टैररिज्म के भादर्श पर लोक-संग्रह सम्भव न था । इसीलिए लोक-संग्रह के लिए भ्रन्यान्य भनेक श्रादर्श लाये जाते और विप्लव-समिति की की कार्यप्रणाली के विषय में प्रायः सबको ही घोर ग्रेंबेरे में रक्खा - जाता । इस प्रकार केवल कुछ लोगों का संग्रह करके उनके द्वारा केवल टैरिरज्म के काम कराये जाते. यह बात हमारे मन के माफिक न थी। रासविहारी ग्रीर उनके मतावलम्बी युवकों के साथ बातचीत होने के बाद जिस दिन पहले-पहल इन सब नेताओं के साथ मेरा परिचय हुआ उस दिन मैं एकदम स्तब्ध-सा हो गया था, सोचता था यह फिर कैसे दल में बा घुसा! उनकी बातों का प्रतिवाद मैंने उसी दिन किया था और रासविहारी के साथ फिर बातचीत होने पर उनसे भी इस विषय में शिकायत की थी। उसी दिन से रासविहारी ने मुक्तसे कह दिया कि कमंयोग और ध्रमंसाधना की बातों के सिवाय अपनी कार्यप्रणाली के विषय में कोई बात इनके साथ फिर मत करना ।

रासिवहारी बचपन से ही इनके संसर्ग में थे, पर इनकी प्रकृति के साथ उनकी प्रकृति का मेल न था। जरा बड़े होकर जब वे वेहरादून नौकरी करने गए तभी वे अपने कार्य को बारा की अपने आप ही सृष्टि करने लगे। प्रकृति देवी जैसे सबसे अविकात ही अपने सव कार्यों के सृष्टि कर बातवी हैं, रासूदा भी वैत ही अपने नेताओं से अज्ञात एक विवास के वहा कर बातवी हैं, वेशक कार्य कुछ आगे बढ़ जाने के बाद केन्द्र के नेवाओं के जन्होंने बहुत कुछ बतता दिया था। रासविहारी इनके समान केमल नास (Terrorism) के प्रशासनी न थे, इसी कारण उनकी

ो24 वन्दी जीवन

कार्यप्रणाली एक घोर ही किस्म की थी। किन्तु इनके साथ मत का भेल न रहने पर भी रासविहारी विरोध और दलवन्दी के पक्षपाती न थे, इसी से इनके साथ जहाँ तक सम्भव होता था मिलजुलकर ही काम करते थे।

एक और कारण से भी केन्द्र के नेताओं के साथ हमारा मारी विरोध रहता था। ये नेता लोग समम्मते ये कि माध्यात्मिकता का गूढ़ ममें केवल वे ही लोग प्राप्त कर सके थे, इसी से उनके साथ मतभेद होते ही वे कह देते कि हम लोग विलकुल पारचात्य धादशें में मतवाले हो गये हैं, मानो त्रास फैलाने (Terrorism) की घ्रपेक्षा खालिस विप्तव की चेट्टा ग्राधिक पारचात्य धादशें से अनुप्राणित थीं, विषद्ध पक्ष के मत का खण्डन करने की यह धकाटय ग्रुवित श्राजकल बहुत लोगों की खवान पर सुनी जाती है।

ये लोग अनेक प्रकार से प्रचार करते ये कि वैराग्य-सापना अथवा ज्यानपारणा और समाधि का मार्ग ही भगवान को पाने का एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग नहीं
है। इसीसे ये लोग प्रचार करते ये कि संसार को त्याये बिना संसार के सब कार्यों
को ठीक प्रकार करते हुए संसार में अनासक्त होकर रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है, किन्तु
ज्यवहारक्षेत्र में ये अपनी सुद्र टीलो को राजनीति से प्रयत्तपूर्वक पृथक् कर रखने
की अरपूर चेट्टा करते थे। इसी से हमारे साथ इनका नित्य ही विरोध होता।
जिस दिन पंजाब कर विस्तवायी जन विकत होने के बाद हमने इस केन्द्र में अकर
जरावन जेने के लिए आश्रय जिया उसी दिन इन लोगों ने चुटकी लेकर हम से
आरायन करी।"

हमारा विचार है कि इनकी प्रकृति विस्तव धर्म की विरोधी थी, इसी से ये लोग धनेक घटनाचक में पड़कर कमदा: इस विस्तव के चक्कर से बहुत दूर हरते गए। ये लोग मुँह से ज्ञान, कमें भीर वैराग्य के बीच समन्वय करके चलने के ब्राद्य का प्रचार भने ही करते थे, किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से संवार के कार्य में लिस्त रहकर भी राजनीति से, विदोधतः जिस राजनीति के आदर्य का अनुसरण करने से अर्थे का सकार के साथ विरोध होगा जरूरी होता उस मार्ग में से स्वेद पत्र के से साथ विरोध होगा जरूरी होता उस मार्ग में से अर्थे के से साथ विरोध होगा जरूरी होता उस मार्ग में से पढ़े पत्र के साथ विराध वाज विराध करते थे। किसप्ते हो जा उस से से लोग दूसरे विस्तवियों के संस्था में थे, तब सक सब तरह से भीषण विपति की भी परवाह न करते हुए उन सब विस्तवियों की सहायता करते थे, किन्तु इनकी

वंगाल में 125

प्रकृति दूसरी तरह की थी इसीसे इन्होंने प्रायः इन सब विष्यितयों का संग छोड़ दिया था। जिस प्रकार वैराग्य की प्रवृत्तियांने महापुरंप पहले-पहल संसार और भोग में लिप्त रहते हैं, किन्तु स्वयमंवश घीरे-धीरे उसी वैराग्य के मागें का अव-लम्बन कर अन्त में संसार त्याग देते हैं, उसी प्रकार हमारे ये नेता लोग पहले-पहल विष्यव समिति के साथ अन्तरंग रूप से लिप्त थे, पर स्वयमंवश ये लोग सब प्रकार के विष्यव के अनुष्ठान से घीरे-धीरे दूर सरक गए और अन्त में विष्यव कार्य में योग देना तो इन्होंने छोड़ दिया लेकिन हाँ यस संसार को ही नहीं छोड़ा क्यां प्रकार के स्वाननीति यो ही छोड़ा दर और सब प्रकार से समाज की सेवा में लोग करते रहें।

इन सब कारणों से इनके साथ हमारा मन न मिलता था। जब तक रास-बिहारी देश में थे सब तक वे इनसे दूर-दूर रहने पर भी इनको बड़ा मानकर चलते थे. मालम होता है इसका प्रचान कारण यह था कि रासविहारी वचपन से ही. इन्हीं की नायकता में कपर उठे थे, किन्तु कमनाः रासूदा के चरित्र में भी ऐसा परि-वर्तन हो गया था कि भारत त्याग करने से पहले जब वे इनके पास झन्तिम बार माए थे तब ये रासूदा के व्यक्तिगत प्रमाव को देखकर कह उठे थे, "इसे किस प्रकार छिपा रखें ? इसे जो देखेगा उसीकी दिष्ट इस पर घटक जायगी, इसे देख कर ही मानो माल्म होता है 'हाँ, एक मनुष्य-प्रसल मनुष्य' बैठा है।" जिस समय की यह बात है उस समय इनके मकान की मरम्मत का काम चलता या इसी-लिए कूली मजदूर स्नादि नित्य मनान के भीतर जाया-साया करते थे। इन सब कुली-मजदूरों के जाने-प्राने का स्थाल करके ही उन्होंने यह बाद कही। थी। एक दिन यही रासुदा के गुरु के समान थे, किन्तु अन्त में शिष्य के प्रमाव से मृग्य हो गए थे। रासविहारी के विदेश चले जाने के बाद से कमशः हम लोग इन सब नेताओं से दूर हटते गए। इस समय बंगाल में जो सब विप्लव दल थे जनमें से दाका के विप्लव दल के साथ हम सबसे ग्रंधिक घनिष्ठ रूप से मिल-जुलकर काम करते थे।

# (3) ढाका भ्रनुशीलन समिति की कहानी

बंगाल में सभी विष्तव दतों की घारणा यी कि डाका की अनुशीलन समिति दूसरी विष्तव समितियों के साथ मिल-जुलकर काम करने की अनिच्छुक है, अयदा 126 बन्दी जीवन

बंगाल की कोई भी विष्तव समिति ढाका की धनुशीलन समिति के साथ पिल-जुलकर काम न कर सकेगी। किन्तु वे लोग यह न जानते थे कि ढाका की समिति चन्दननगर ग्रयवा रासिवहारी के दल के साथ परी तरह मिल गई थी, और यह मिलना यरोपियन महायुद्ध से बहुत पहले ही हो गया था। मेरी जहाँ तक जान-कारी है उससे इतना कह सकता है कि सब दोप-गण मिलाकर यह ढाका की शतु-शीलन समिति वंगाल की घन्यान्य अनेक विष्तव समितियों की ग्रुपेशा खेळ थी। इनके समान बड़ा दल बंगाल में श्रीर किसी विष्तव समिति का न था। पूर्व इंगाल ग्रीर उत्तर बंगाल के प्राय: प्रत्येक जिले में इनकी शाखा-प्रशाखाएँ थीं। यह ती सभी मानते हैं कि संस्था और विस्तार में बंगाल के सब विष्तव दलों से ये बढ़े-चढें ये। किन्तु पहिचम बंग के विष्तव दल के नेता पूर्व बंग के दल को कम हुकिं-मान सममते थे, इसीसे पूर्व बंग के दल को वे विश्वास की दृष्टि से न देखते थे। पहिचम बंग के विप्लव दल के मुनक लोग पूर्व बंगाल के मुनकों की अपेक्षा अपने को अधिक संस्कृत और सुशिक्षित (Cultured) समऋते थे। इसके सिवाय डाका की धनशीलन समिति की बंगाल के प्रायः सभी विष्तव दल परिमाण में छोटा होने के कारण ईर्प्या की दृष्टि से देखते थे, इन्हों सब कारणों से चन्दननगर प्रयवा रासविहारी के दल को छोड़कर बंगाल का और कोई दल भी ढाका के अनुशीलन दल के साथ मिलकर एक अखण्ड दल खड़ाकर लेने को इच्छुक न था। मनुष्य की शहंकार वहीं भयानक वस्तु है। यह मनुष्य को ऊपर उठाने में नैसे सहायता करता है देसे ही नीचे गिराने में भी कसर नहीं करता। बहुंकार को सुसंयत करना बड़ा कठिन काम है, इसी से प्राय: सभी जगह अनेक अनयों की सृष्टि इसी शहंकार से हुई है। बंगाल में मिन्न-मिन्न विप्तव दल मिलकर एक विराट् दल में परिणत न हो सके इसका मुख्य कारण इन मिन्न-भिन्न दलों के नेताओं की श्रद्र ग्रहकार-बुढि ही थीं । बंगाल का कोई दल यदि दूसरे दलों के साथ मिल जुलकर एक होते की चेच्या नहीं करता, और धन्त में चेच्या करने पर भी कृतकार्य नहीं हो सकता हो इसी भ्रहंकार के प्रमाव के कारण। इसीलिए बंगाल में भ्रनेक शुद्र विप्लवदलों की श्रस्तित्व था। ऐसा जान पहता है मानो बंगाल में कार्यकर्ता उनकी धपेशा नेतामी की संख्या ही अधिक है। बंगाल में जो दस युवकों की भी एकत्र कर पाया वही एक नेता बनकर खड़ा हो गया; एक बार नेता हो जाने पर फिर वे प्रन्य किसी दल के साथ मिल जाना स्वीकार न करते; इसका प्रधान कारण यही था कि ये

चंगाल में 127

सव नेता कहुलानेवाले सोचले ये कि इस प्रकार प्रत्यान्य वनों के साथ मिल जाने से उनकी स्वतन्यता एकदम नष्ट हो जायगी। मेरा विचार है कि बंगाल के भिन्नमिन्न श्रुद्ध हों के नेताओं के मन में ऐसा भाव था। इसी कारण वे डाका के इल के साथ मिल ना स्वीकार न करते थे; वे सोचते ये कि किसी बड़ें इस्त के साथ मिल जाने से उनका श्रुद्ध प्रप्त प्रदूष हों जायगा और उस बड़ें दलों सायद उनकी प्रधानना कुछ भी न रहेगी। बहुत बार मैंने स्वयं वंगान के छुछ विच्य वदनों को डाका दल के साथ मिलाने की बेच्टा की है, किन्तु किसी बार भी इतकाय नहीं हुए। निःसन्देह ऐसा मिलाप न होने का एक थोर भी विद्येष कारण था। बंगाल के मिन्त-मिन्तु विच्यव वतों के बीच ऐसे कीई प्रतिमानान् शनितवाली पुरुष नहीं हुए जिनकी व्यक्तियत मोहनी शनित के वल से खिनकर भिन्न-भिन्त दल क्रात में एक दल में परिचल हो सकते। धवरस हो वेंसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के होने पर भी

चाहे जिस कारण से हो बगाल के प्रायः सभी विष्लव दल ढाका की गमित के प्रति असन्तृष्ट थे। शायद इसका एक कारण यह या कि पूर्व बंगाल की अस-बीलन समिति के प्रायः सभी सदस्यों के मन में कुछ ऐसे गर्व का भाव था कि अनके समान शवितशाली दल बंगाल में घीर कोई नहीं है। जान पडता है कि इसीलिए पहिचम बंगाल के विष्लव दलों का पूर्व बंगाल के दो-एक छोटे-छोटे विष्तव दलों के प्रति वैसा देव न था जैसा इस डाका समिति के प्रति था। ऐसा होने का एक और कारण भी था। डाका समिति पुलिन बाबू द्वारा स्यापित हुई थी। ग्रीर इन पुलिन बाब की प्रकृति में स्वेच्छाचारिता (autocracy) का माव भयानक रूप से प्रवल था। पुलिन बाबू सचगुच धौर किसी के साथ मिलकर काम करने के पक्षपाती न थे। पुसिन बाबू का आधिपत्य जहाँ जरा भी कम हो वहाँ पलित बाबू का रहना असम्भव होता, इस अंश में पुलिन बाबू और वारीन बाब् एक ही प्रकृति के घादमी थे। इसी कारण पुलिन बाबू की विद्यमानता में ढाका की समिति और किसी समिति के साथ न मित सकी, और बहुत कूछ पलिन बाबू के कारण ही उसी समय से बंगाल के सभी दल ढाका समिति के प्रति भूतिन पार्च । अपने हैं और समय बीतने पर वहीं असन्तोप की आग क्रमशः बूरा रूप धारण कर लेती है। असल में मिल-जुलकर काम करने के लिए जो समक्रीतें की प्रवृत्ति (compromising attitude) होनी चाहिए पुलिन बावू में उस

बन्दी जीवतः

जिन्स का विशेष प्रभाव था। किन्तु पुलिन बाबू को जेल होने के बाद ढाका समिति में एकछत्र श्राधिपत्य घोर किसी का नहीं रहता। तभी से यह समिति बहुत-कुछ ग्णतन्त्र के प्रादर्श पर गठित हो गई। बंगाल के भिन्न-भिन्न दल प्रपने नेताओं के नाम से ही परिचित थे, जैसे यतीन बाबू का दल, विषित बाबू का दल इत्यादि। किन्तु पूर्व बंगाल की इस ढाका समिति का कोई एक निर्दिष्ट नेता न रहने से यह श्रन्तदक ढाका श्रन्शीलन समिति के नाम से ही परिचित होती शाई है। इस्प्रकार संबंधि में एक व्यक्ति के नेतृत्व में न रहनेसे यह दल कुछ कम शक्तिशाली हो गया हो सो भी नहीं, कारण कि जितने श्रांची-तुफानों में से इस ढाका समिति को गुउ-रना पड़ा है उतने किसी और दल ने भी सहे हैं कि नहीं इसमें सन्देह है। बार-बार विषम विपत्तियों में पड़कर भी फिर यह दल सिर चठाकर खड़ा हो गया है। पूर्व बंग के यवकों की यही एक विशेषता है कि वे एक बार जिसे ग्रहण कर लें उसे जीवन रहते तक चिपटकर पुकड़े रहते हैं। पिइचम बंग के लोग पूर्वे बंगाल के चाहे जितने दौप देखा करें, मुक्ते तो प्रतीत होता है कि पूर्व बंगाल के युवक पश्चिम बंग के युवकों की अपेक्षा अधिक सरल और अधिक दृढ़प्रतिज्ञ निकलते हैं। परिचम बंग के लोगों में भान्तरिकता कम है, और स्वदेशी युग के इतिहास की पालीचना करने से देखा जाता है कि पूर्व बंगाल सभी प्रकार से राष्ट्रीय कार्यों में पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अधिक अग्रसर रहा है। पूर्व बंगाल के यूवक और सब बातों में अच्छे हैं, पर उनमें यह एक बड़ा दोप है कि वे अनेक बार बड़े तिकड़भी (intriguing) साबित होते हैं और उनमें, मालम होता है, संकीर्ण श्रादेशिकता का भाव भी कुछ प्रवल है। खर, जो भी हो, पुलिन बाब के बाद ढाका समिति के जो नेता हए, उन्होंने बहुत कुछ समक्त निया था कि देश के किन्न-भिन्न विष्तव दल पित-जुलकर सम्पूर्ण रूप से एक न हो जाएँगे तो देश का मंगल नहीं है । इसी से वे देश के सभी दलों के साथ मिलने को इच्छुक थे, इसीलिए सम्भवतः बारी-साल पर्यंत्र के मामले के समय ही ढाका समिति चन्दननगर दल के साथ मिल जाती है। काशी का दल भी इस ढाका समिति की मार्फत ही रासबिहारी के उत्तर भारत के दन के साथ परिचित हुआ। इस प्रकार हमारा दस पूर्व बंगाल से लेकर पंजाब तक ु फैलकर एक साथ काम करता रहा । पंजाब के विष्तवायोजन के संवाद मी मधि-कांश स्थानों में इसी ढाका समिति की माफेत ही बंगाल के भिन्त-भिन्त विप्तव दलों के पास भेजे जाते थे। लाहीर, दिल्ली, काशी, चन्दननगर और ठाका के

बंगाल में 129

विष्लव दल इस प्रकार विलकुल एक हो जाते हैं। किन्तु इस वात को बंगाल के अन्यान्य विष्लव दल उस समय पृणाक्षर न्याय से भी न जान सके थे।

जिस समय डिफ्स प्रॉफ इंडिया एक्ट (भारत रक्षा क़ानून) से कई हज़ार युवक केवल सन्देह के फेर में विना विचारे क़ द हो गए, उस समय बंगाल के सभी दलों ने घिमतहीन होकर परस्पर मिल-जुलकर एक साथ काम करने की इच्छा प्रकट की घोर कुछ दिन तक उस प्रकार कार्य चला भी। यह मिलाप यदि समय रहते ही जाता तो शायद फल और ही तरह का ही सकता था। रासविहारी भारत छोड़ने से पहले जब एक बार कलकत्ता के निकट कहीं थाए, उस समय उन्होंने कलकत्ता भ्रांचल के भिल-भिल- दलों के निकट मिलकर एक हो जाने का प्रस्ताव कर भीजा। किन्तु कलकत्ता भ्रंचल के भिल-भिल वहों के निकट पिलकर एक हो जाने का प्रस्ताव के प्रस्ताव की स्वांचल के भिल-भिल वहां से किन्दु से पिलने के प्रस्ताव की कुछ परवाह नहीं की। विवय होकर रासूदा को इस चेच्टा से हाय खींचना पड़ा।

ज़ो हो रासूरा की विदेश यात्रा के बाद भी हम इस पूर्व बंगाल के दल के साय पहले की तरह ही मिलकर काम करने लगे रासूरा की विदेश यात्रा का सर्च एक हजार रुपया, इसी ढाका समिति से लिया गया। जिस समय रासूरा को विदेश भेजा गया तव तक भी बंगाल के यिन्जव दलों की शिवत कुछ भी कमन हुई थी। प्रत्युत उस समय बंगाल के मिल-भिल्न विद्या के बीच प्रतियोगिता चलती थी कि कौन कितना काम करके दूसरे दलों को सिज्जत कर सकता है। रासूरा को विदेश भेजकर हमने समक्षा था कि विदेश से अस्त्र मंगाने की चेच्टा हमारे दल से ही सबसे पहले हुई है, किन्तु हम उस समय ग जानते थे कि यतीन बाद के दल ने भी ठीक इसी समय अपने शादमी विदेश भेजे थे। देश में चाहे हम सिन्त-भिल्न दक इस प्रकार विच्छित हो हो कर कार्य करते थे किन्तु विदेश में उस समय समी वल, माल में होता है, मिल गए थे।

इस समय की घटनाएँ मली भीति मेरी जानी नहीं है, विशेषकर विदेश में किस प्रकार काम चलता या उसकी अनेक बातें मैं नहीं जानता, क्योंकि राझूदा के विदेश जाने के दोन्तीन मास बाद ही मैं पकड़ा गया। तो भी पूर्व बंग के गिरिजा याबू जब नवम्बर मास (सन् 1915) में पकड़े जाकर काशी घाए थे तब उनसे सुना या कि रासूदा ने कहीं संवाद भेजा है कि वे शीझ ही देश बापत माने वाले हैं। उनके साथ बात थी कि विस्तव चलाने के लिए उपयुक्त अस्त्र-शस्त्र यथेट्ट परिमाण में पहुँचाने का पूरा बन्दोबस्त कर चुकने पर ही वे देश प्रार्थें, इसीक्षे

बन्दी जीवन

उनकी 'देश वापस भाता हूँ' यह खबर पाकर हमने समक्ता कि उन्होंने अस्त्र-शस्त्र पहुँ वाने का कोई अच्छा वन्दोबस्त कर लिया है। किन्तु ठीक उसी समय एक भ्रीर विद्यवस्त सूत्र से हमने जान पाया कि सरकार बहादुर विदेश से अस्त्र लाने के सभी संवाद जान गई पी भीर भारतवर्ष के तट के निकट दोन्तीन अस्त्र भरे जहाज भी कहीं पकड़ लिये गए हैं। पीछे रौलट कमेटी की रिपोर्ट में भनेकों बातें पढ़ीं। विद्यत विप्तव युग के इतिहास का यह अंश भीयुत नित्तनीकिशोर गृह प्रणीत 'यांगलाय विप्तवथाद' में विस्तृत रूप से आतोचित हुआ है। विप्तव युग के इस अंश को मैं नृतिनी बाबू के अन्य से हो कुछ-कुछ उद्देत करके पाठकों सी मेंट करेगा।

### (4) विदेश में भारतीय विष्तववादी गण

भारत की विष्लव चेष्टा को सार्थक करने के लिए विदेशी राजधित की सहायता अत्यन्त भानस्थक है, यह बात भारत के प्राय: सभी विष्लववादी स्वीकार करते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर अंग्रेजों के जो अनेक शत्रु हैं, सुविधा और सुयोग गाने पर वे भारतवासियों को भी अंग्रेजों के विषद्ध सहायता देने में पीछे न रहेंगे, और यदि भारतवर्ष में वैसे उपयुक्त नेतायों का आविभांव हो जाय तो वे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की सुष्टि कर सकेंगे जिसके हारा पृथ्वी के वित्त- साली साम्राज्यों के बीच मतिहान्द्रिता और द्र्या का सकुद्धायों के बीच मतिहान्द्रिता और द्र्या का सकुद्धायों के बीच मतिहान्द्रिता और द्र्या का सकुद्धायों के कीच मतिहान्द्रिता और द्र्या का सकुद्धायों कर के वे भारतवर्ष की स्वाधीनता के उच्च विद्या पर से जाने में समये हो जायें।

संवार में ऐसे दृष्टान्तों का ब्रमाव नहीं है जहां प्रवत राजधितवां के परस्पर के हन्द के कारण प्रपेक्षाकृत दुवंल जातियां प्रवसों के प्राप्त से खुटकारा पा गई हैं। एवं पुराने जमाने की अपेक्षा आवकत यह बात, मानूम होता है, और भी तिःसंवय रूप से कहीं जा सकती है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देव नहीं है जिवके मले- वुरे अपवा जित्यान पतन के साथ पृथ्वी के अन्य देशों का कोई भी सम्वन्य पपवा स्वायं न हो। इसी से मारत वे विच्लववादियों की दृष्टि पहले से ही विदेश की तरफ आक्रियत हुई थी। किन्तु वे यह भी भनी प्रकार जानते से कि मारत का विच्लव रूप यदि उपयुक्त रूप से छितदाती न होगा तो विदेशियों की सहायता भारतवासी ग्रहण न कर सकते, और सहायता से सकनेवाले भारमी न रहें तो

बंगाल में 131

सहायकों के रहने से भी कुछ नहीं वनता। प्रवत की सहायता भीर प्रवत की दुवंग को निगल लेने की चेल्टा इन दोनों के बीच जो भेद है उसे भारत के विष्लव-यादी खूब समक्ष्ते थे, ग्रीर ठीक इसी कारण से बहुत दिन तक, जबतक पर में शक्ति न थी, देश के विष्लव दल ने विदेशों की ग्रीर दृष्टि नहीं लगाई थी।

किन्तु विष्तव चेष्टा के घारम्म से ही इस प्रकार विदेशों की श्रोर वृद्धि रखी जाती तो गत जमन-युद्ध के समय भारत का विष्तवायोजन विलक्ष व्ययं न होता। भारतीय विष्तव दल में बेसे कोई दूर दृष्टिवाले प्रतिभावान उपयुक्त पृष्प न रहते से ठीक समयानुसार वे देश को भी तैयार न कर सके, श्रोर ठीक किस समय से विवेद्ध समयाने का समयम से विवेद्ध समय से सके।

विष्यवादी भारतवासियों में से सबसे पहले स्थामजी कुल्ए वर्मा विदेश गए श्रीर जनके संन्पर्ध से धीर जनकी चेल्टा से धनेक विदेशस्य गारतीय युवक विष्यत्व धर्म में दीक्षित होते रहें। सन् 1905 के विस्वस्य महोने में स्थामजी में इस बात का विचार किया कि छः ज्ययुवत भारतवासियों को छः हजार रूपया वृत्ति देंगे जिसमे वे यूरीन, प्रमीरका श्रीर पृथ्वी के भ्रमानों में युमला मारतवासियों को स्थापीनता के मन्त्र में बौक्षित करने के लायक विश्वा ज्याजंक कर सकें। इसी समय एस० ग्रार० राणा नामक एक महाराष्ट्र केसज्जन ने स्थामजी के पास परिस से इसी विषय का एक पत्र जिला कि वे भी तीन भारतवासियों को छः हजार रूपया राह खर्च के लिए वृत्ति देंगे, श्रीर वे वृत्तियाँ राणा प्रतापित्व, श्रिवाजी श्रीर कियी स्वनामयन्य मुलक्तान राजा के नाम पर समर्पत्व की जायेगी। इनका ज्वेस्थ या इस प्रकार ज्ययुक्त विश्वत भारतवासियों को मारत के बाहर लाकर दिव्यव कार्य में उपयुक्त कार्यकर्ता रूप से तैयार कर देना। किन्तु इनकी चेल्टासे कोई वियेष कार्य हम्रा कि नहीं, मुक्ते मालूम नहीं।

ईसबी सन् 1906 में विनायक दामोदर साबरकर नामक एक प्रतिभावान महाराष्ट्र-बाह्मण लन्दन में बैरिस्टरी पढ़ने गए और इनके आने पर स्वामजी कृष्ण वर्मा का कार्य खुब तेजी से प्रग्नसर हुया। किन्तु ये भी विदेश की किसी भी राज-शक्ति के साथ कोई भी सम्बन्ध-मूत्र स्थापित नहीं कर पाये।

्वापत भ जान नव कर करने हैं। रहते थे। जब बंगाल के प्रसिद्ध हेमदास भी विनायक सावरकर लन्दन में ही रहते थे। जब बंगाल के प्रसिद्ध हेमदास भी विनायत गए, किन्तु हेमदास बम श्रीर विस्फोटक पदार्थ बनाने की शिक्षा पाने की खासिर ही विदेश गए थे, इसीसे उन्होंने भी विदेशी राजशक्ति के साथ कोई भी सम्बन्ध स्थापित करने की चेच्टा नहीं की।

पंजाय के विस्पात लाला हरदयाल भी इस समय विलायत में ये एवं विलायत के विस्तववादियों के संस्पर्ध में आकर वे भी पूरे उद्यम से विष्तव कार्य में योग देने लगे, किन्तु इन्होंने भी उस समय किसी राजशन्ति की सहायता लेने की धोर स्थान नहीं दिया।

इसी बीच स्वदेशी ग्रान्दोलन की प्रवल बाढ़ में वंगाल प्लावित हो गया ग्रोर बंगाल के अशान्त युवकों के मन-प्राण, उस समय दुस्साध्य साधन में, विपत्ति के मुँह में कूद पड़ने लगे। इतमें दिन सक केवल धनियों की हो सन्तान वैरिस्टरी अपवा प्राई० सी० एस० पड़ने के लिए अथवा विलायत के भोगविलास के दूख अपनी बांखों देख माने के लिए ही भारत के बाहर जाया करती थी, किन्तु वंगात के नवजागरण के प्रभाव से कई युवक देश सेवा के प्रावस्त से उद्युद्ध होकर ग्रोर दूसरे ऐसे भी अनेकों जो देश शान्त, सुवोध, भले लड़के होने को स्थादि गरी दूसरे ऐसे भी अनेकों उद्दाप प्रकृति की श्यान्त गति देश की शाबहवा में प्रकाशित होने का सुयोग न पाती थी—ऐसे भी अनेकों युवक अभिरिका में मा इकट्ठे हुए ! इनमें से थीयत तारकताथ दास के नाम से हम लोग सुपरिचित हैं।

स्यामजी कृष्ण वर्षा लन्दन में कुछ दिन काम करने के बाद अन्त में कांस माग भाने की विवस हुए। इस समय पैरिस में एक विष्वववादी पारसी रमणी भी थी, जिसका नाम या मैडम कामा।

लाला हरदयाल भी इसी बीच एक बार देश प्राकर फिर प्रमेरिका वार्य चले प्राए। प्रमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में उन्होंने बीच में कुछ दिन हिन्द दर्शन-शास्त्र के अध्यापक का काम भी किया। इसी समय तारकनायदास भी प्रमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रध्यापक नियुवत हो गए। इनके सिवाय भीर भी एक बंगाली सज्जन इस समय अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रध्यापक का कार्य करते थे। यही 'बालावा विष्वविद्यालय में उल्लिखित सुरेन्द्रकर थे कि नहीं, कह नहीं सकता। प्रमेरिका में 'पादर' दक्त स्थापित होने के कुछ दिन बाद लाला हरदयाल भीर बंगाली प्रध्यापक ने एक बार प्रमेरिका के तत्काशीन प्रेशी-देण्ट के साथ भेंट की बीर उनसे प्रदुरोध किया कि प्रमेरिका में मारहावाधियों को युद्ध-विद्या सीलने धीर प्रन्यात्य कई विषयों में सुयोग दिया जाय। प्रमेरिका बगाल में 138

के प्रेसीडेण्ट ने उनसे मेंट हो को; उनके किसी अनुरोध को माना नहीं। इधर अकृतकार्य होकर उन्होंने एक अन्य राजशिमत के पास प्रपना आवेदन रखा और इस दफ़ा उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया। इस पटना का इस पुस्तक के प्रपम भाग में (तीसरे परिच्छेद में) उल्लेख किया गया है। किन्तु अमेरिका के इस विस्तव दल के साथ भारत के विस्तव दल का वैसा सम्बन्ध न था।

इसी समय या इससे कुछ पहले बंगाल की एक विष्तव समिति की घोर से एक युवक को वर्तिन भेजा गया, किन्तु ये जर्मन सरकार के ऊपर कुछ भी प्रभाव ' न डाल सके। विदेशी राजशक्ति पर प्रभाव डालने के लिए जिस योग्यता घोर चरित्रबल की आवश्यकता होती है, इन युवक में इसका घ्रमाव था।

जो हो, जिस समय धर्मेरिका में विष्तव दल एक विदेशी राजशिवत के साथ सम्बन्ध सूत्र स्थापित करने में कृतकार्य हुआ उससे कुछ ही दिन बाद यूरोप का महायुद्ध खिड़ गया; और लाला हरदयाल, तारकनाथ आदि ध्रमेरिका छोड़ यूरोप माग आए। उनकी विष्तव की सुन्दर योजना इस प्रकार विफल हो गई।

लालाजी पहले कौन्स्टैण्टिनोपल आए और फिर जेनेवा होकर बलित में अन्यान्य भारतीय विष्वववादियों के साथ आ मिले।

यूरोपियन युद्ध घारम्म होते ही घलीगड़ जिले के एक समृद्ध जमीदार श्रीयुत महेन्द्रप्रतापिसह स्विटजरसंड गए। लाला हरदयाल के जेनेवा आने पर महेन्द्र-प्रताप के साथ जनकी मेंट हुई। लाला हरदयाल जी के साथ वे वॉलन थ्रा उपस्थित हुए। इस प्रकार महेन्द्रप्रताप भारतीय विष्लव दल में थ्रा मिले।

लाला हरवयाल झादि के चले धाने पर धमेरिका के विष्लव दल का चार रामचन्द्र नामी एक विष्लववादी सज्जन पर डाला गया।

इससे पहले ही यूरोप में भारतीय विष्तववादी एक दल संगठित कर चुके ये, इस यूरोपियन विष्तव दल के नेताओं में डा॰ चकवर्षी और श्रीयुत वीरेन चडोपाच्याय प्रमुख ये।

ये बीरेन चट्टोपाच्याम हमारे अभोर चट्टोपाच्याय महाशय के पुत्र हैं। श्रोमती सरोजिनी नायडू श्रोर 'शमा' पत्रिका की वर्तमान सम्पादिका श्रोमती मृणानिनी चट्टोपाच्याय इन्हीं बीरेन्द्र की ही बहनें हैं। बीरेन्द्र ने एक धर्मप्राण रोमन कैयो-लिक युवती' का पाणिप्रहण किया है किन्तु इन बम्पति में यवेष्ट प्रेम रहने पर

1. उनका नाम दे- ग्नेसस्मैट्ले । उनके लेख प्रायः मारतीय पत्रिकाओं में छपा करते हैं।

भी इन दोनों के ही प्रमं-विस्वास इतने दुढ़ थे कि इनमें परस्पर इन प्रमं-विस्वासों के कारण बड़ी प्रधानित रहती, इसी से अन्त में इन्होंने अतन रहना आरम्भ कर दिया। अब भी इनमें से किसी ने दूसरा विवाह नहीं किया और एक-दूसर से दूर-दूर रहने पर भी इनके प्रेम में कोई व्यतिक्रम नहीं हुया। वह ही युवती अब भी चट्टीपाध्याय महाराय का सब खर्च-भार उठाती है।

्वैर, पूरोपियन महायुद्ध घारम्भ हो जाने पर अमेरिका और यूरोप के विभिन्त विष्वव दलों के नेता जर्मनी में एकत्र हो गए और जर्मन सरकार के राज-प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके एक साथ भारत में विष्वव संवटन का आयो

जन करने लगे।

 जर्मनी में जो मब भारतीय विष्तवी इकठे हुएथे उनमें से हरवयान, तारक-गायं, वरकतुल्ला, चन्द्रकुमार चक्रवर्ती, हेरम्बलाल गुप्त, वीरेन्द्र सरकार, महेन्द्र-प्रताप ग्रीर चम्पकरामन पिल्लं का नाम हम रौलट कमेटी की रिपोर्ट में देख पाते हैं। चम्पकरामन स्विटलरलंड के विष्तव दल के सभापति थे। वीरेन चट्टी-

पाच्याय का नाम हमने बहुत बार ध्रनेक कागर्जों में देखा है।

पहले हरदयाल श्रांदि कई एक सञ्जनों ने जमना के बाहर से सम्भवतः स्टाकहाल्म शहर से एक पनिका निकाली। यह पनिका निकालने का उद्देश्य या यूरोपिन देशों की मारतवासियों के प्रति सहानुभूति प्राप्त करना श्रोर अंग्रेज किस प्रकार इस वीसवीं शताब्दी में भारत पर शासन करते हैं उसका विस्तृत परिवय यूरोप वालों को देना। यूरोप श्रोर अमेरिका में भारत-विषयक ज्ञान के प्रवार करने से कितना लाभ है, आज भी हमारे देश-नायक यह भनी प्रकार नहीं सम्बद्ध सके, व्यांकि यदि वे समक्ष पाते तो उस तरफ शबक्य प्यान देते।

इस प्रकार अपने स्वायों की बिद्धि के लिए अवार-कार्य में अग्रेज कितना रूपया खर्च करते हैं और कैसे विचारशील उपयुक्त व्यक्तियों को इस काम में निपुक्त करते और उनकों कैसी सहायता करते हैं, यह हमारे देव-नायकों की मजर में प्रभी तक नहीं पड़ा, इसीले प्राज भी जब विदेशों में कुछ भारतवासी इस यात का प्रचार करते हैं कि भारतवासी संसार में स्वायीन होकर ही रहना वाहते हैं, तब हमारे अपने देश में देश के नेतागज विदिश साम्राज्य की महिमा का कीतन करते हैं। संदर, जाने दो उस वात की।

एक तरफ जैसे प्रचार का कार्य चलने लगा दूसरी तरफ वैसे ही भारतवासियों

135

का महत्त-शहत जुटवा देने का भी झायोजन झारम्म हो गया; सब मुखहुझा पर समय पर मुख भी न हुमा। चीन के घांधाई शहर में जर्मनी के जो राजप्रतिनिधि (German Consul General) थे, उन्हों के उत्तर यह घरत्यादि मिजवाने का सब भार था। फिर ये भी झमेरिका के बाविगटन शहर में जो जर्मन राजप्रतिनिधि ये उनके झादेशानुसार सब काम करते थे। इस अकर यूरोप श्रीर झमेरिका के समी भार-स्तिय विस्वव नेता जर्मनी के राजप्रतिनिधि श्रीर युद्ध-सचिवों की सहकारिता से भारत में विव्यव की झाग प्रज्वतित करने का झमीजन करने तमे।

जर्मन के विभिन्न विद्यापीठों में जो सब मारतीय युवक पढ़ते थे, अंग्रेजों के साय युद्ध ख़िड़ते ही जर्मन गवनेमेंट ने पहले उन्हें केंद्र कर विद्या और पीछे उनमें से बहुतों को मारत में बिप्तव प्रचार कार्य के लिए सहमत कर विद्या और उनके हाय में भरपूर रुपया देकर उन्हें भारत भेज दिया, तब भी सम्मवतः यूरोप के (भारतीय) विप्तववादियों के साथ जर्मन गवनेमेंट की कोई बातबेत न हुई थी। इस प्रकार जर्मनी से रुप्या लेकर जो देश में आए उनमें से प्रायः सभी ने वह रुपया हजम कर लिया। उनमें से केवल दो-एक व्यक्तियों ने देश में प्रायः सभी ने वह रुपया हजम कर लिया। उनमें से केवल दो-एक व्यक्तियों ने देश में प्राकर विप्तव दल के लोगों के साथ मेंट की। यूरोपियन विप्तव दल यदि पहले से ही सतक और खतत होकर कार्य करता तो ये सब विष्युंखल पटनाएँ होने की सम्मावना न रहती। रोलट कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर तो मालूम नहीं होता कि यूरोप में वैसा कोई सवित्वाली विप्तव दल या, भमेरिका के 'यदर' दल ने ही यूरोप में जाकर को गुरु हो सका, किया।

जो हो, जर्मन एक्सपर्ट स (बिधेपतों) के साथ परामयं करके तय हुमा कि बर्मा के सीमा के पास ही भारत में विष्तवप्रवासी युवनों की युद-विषयक मुख-मुख शिक्षा देकर बर्मा पर आक्रमण करना होगा और जिस किसी उपाय से हो, विष्तव चताने के लिए उपयुक्त अस्त्र-शस्त्र भारतवर्ष में विष्तववादियों के हाथ में पहुंवा हो देने होंगे। 'गदर' दस के मुख शिक्षत जैसे भारतवर्ष में आए ये वैसे हो और भी बहुत-से शिवल उस समय प्रमेरिका, चीन में त्रस्त उपद्रोग में भी थे; इनके द्वारा हो बर्मा पर माक्रमण करने का उच्चीग सलताथा। उस समय वेदिवा (जावा की राजधानी), मनीला (फिलिपाइम्स की राजधानी), यैकाक दिवाम की राजधानी) और शांघाई मादि स्थानों में मारतीय विष्तववादियों का

धाना-जाना हरदम जारी या।

बन्दी जीवम 136

इधर जैसे 'गदर' दल का भाषीजन चलने लगा; उधर वैसे ही भारत के दल भी बाहर के विष्तव दल के साथ मिल जाने की यथाशनित चेष्टा करने लगे। सम्मवतः 1915 ईसवी के फरवरी महीने में यतीन बाबू के दल के श्रीयत भोता-नाथ चढोपाध्याय बेंकाक गए, किन्तु इनके द्वारा कार्य कितना आगे बढ़ा यह कह नहीं सकता। यतीन्द्रनाथ लाहिड़ी नामक एक युवक के यूरोप से आने के बाद ही उनके कथनानसार यतीन बाब के दल के नरेन्द्रनाय अप्रैल मास में पहले बटेनिया गए और तभी से असल कार्य धारम्भ हुआ। रासविहारी भी अप्रैल मास में शांधाई में थे। बटेविया भीर बैंकाक का सम्पूर्ण भायोजन शांधाई के जर्मन कौंसत जनरत के परामर्श से श्रीर 'गदर' दल की सहायता से ही चलता था। बटेविया

के 'गदर' दल के साथ बंगाल के दल का संयोग स्थापित हो गया था !

29 प्रप्रैस, 1915 के दिन कैलिफोर्निया के सानपेड़ो बन्दर से मैंबरिक नामी एक जहाज भारत के उपकृत की श्रोर प्रस्थित हुआ। यह जहाज पहले स्टेडड भायत कम्पनी का तेल लाने ले जाने के काम भाता था, पीछे सानफांसिस्को की .एक जर्मन कम्पनी ने इसे खरीद लिया था।चलते समय इस बहाज में सब मिलकर पच्चीस कर्म बारी और पाँच नौकर बने हुए व्यक्ति थे। ये अपने को ईरानी बतलाते थे, पर थे श्रसल में भारतवासी ही। सानफांसिस्को के जर्मन कौन्सिल ग्रीर विप्तव दल के रामचन्द्र के उद्योग से ही यह जहाज भेजा गया था। बात थी कि आनी लासंन (Aannie Larsen) नामक एक भीर छोटा जहाज अस्त्रादि लेकर इस मैवरिक के साथ रास्ते में मिलेगा और लासन के अस्त्रादि मैवरिक लेलेगा। किन्तु ग्रानी लार्सन समय पर मैवरिक से मिल न सका, इससे विवश होकर मैव-रिक केवल कुछ भारतवासियों ग्रीर जर्मन एक्सपर्ट स (विशेषज्ञों) को लेकर बर्ट-विया था गया । बटेविया के उच्च प्रधिकारियों ने मैवरिक की खानातलाशी कराई। किन्तु कोई श्रापत्तिजनक वस्तु न पाकर मैवरिक को छोड़ दिया। दूसरी धोर धानीलासँन (Aannie Larsen) जून महीने के मन्त के करीब घस्त्रादि लेकर वार्षिगटन पहुँचा, किन्तु अमेरिका की सरकार ने वे सब अस्यादि जब्त कर लिए, वाशिगटन के जर्मन कोन्सिल ने उन सब प्रस्त्रों के लिए दावा किया, पर धमेरिका सरकार ने उसे नामंजूर किया। मैवरिक झन्त ने बटेविया से अमेरिका , लौट भ्राया भौर उसीमें नरेन्द्रनाय (जिनका वर्तमान नाम मानवेन्द्रनाय राय---एम० एन० राय है) झमेरिका भाग गए।

हेनरी एस॰ (Henry S.) नामक एक धीर जहाज घहत्रादि लेकर मनीला पर्यन्त आ गया, किन्तु वहाँ किलिपाइन के ध्रिपकारियों ने वे सब घरत जहाज से उत्तरवा लिए। इस जहाज में बोहेम नामक एक जर्मन सेनापित थे, इन्हीं पर सुनते हैं वर्मा की सीमा के निकट भारतीय विष्वववादियों की सामरिक धिदा देने का भार या। वे सिगापुर में पकड़े गए। जावा के जर्मन कींसिल के साथ परामधं करके नरेन्द्रनाथ ने ठीक किया था कि मैनरिक के साथ सब घरतादि बंगाल में रायमंगल के पास उतारे जाएँग। रायमंगल में भी इस बात का सब आयोजन ही गया था, पर मैनरिक पाया नहीं । जुलाई, 1915 में मंग्नेज सरकार की सब बातें मालुम हो गई धीर उसके फलस्वरूप भारत में घर यकड़ धारम्म हो गई।

किन्त इसके बाद भी रासबिहारी ने फिर देश में ग्रस्त्र भेजने का श्रायोजन किया। इस ग्रायोजन के अनुसार दिसम्बर, 1915 में मारत में विष्तव भारम्म होने की बात थी। इस बार का ग्रामोजन इस प्रकार का था कि एक जहाज ग्रस्त्रादि लेकर भ्रव्डमन के सब राजनैतिक कैदियों को मुक्त करके सीघा वर्मा पर भ्राक्रमण करता और दूसरे दो जहाज श्रस्त्रादि लेकर भारत के तट पर धाते 1 बंगाल के विप्लव दल की सहायता करने के लिए छियासठ हजार गिल्डर्स (हार्लंड का चौदी सिवका) लेकर एक चीनी सज्जन भारत की छोर छा रहेथे। ये भी सिगापुर में पकड़े गए। इनके पास रुपये के मितिरिक्त पिनांग के एक बंगाली का पता और कलकत्ते के दो पते पाये गए। सिगापुर में अवनी मुखर्जी नामक एक भीर विष्तवी पकड़े गए। उनकी नोटबुक में रासबिहारी का शांधाई का पता, शांधाई के दो चीनियों का पता, चन्दन नगर के मतिलाल राय का पता, कलकत्ता, ढाका भीर कृमिल्ला के कुछ पते एवं स्थाम के एक सिक्ख इंजीनियर धमरसिंह का पता पाया गया। शांघाई में सानातलाशी हुई ग्रीर जिन दो चीनियों के पते ग्रवनी बागू की नोटबक . में पाये गए थे । उनके पास बहुत-से रिवाल्वर भीर कई हजार गोलियाँ पाई गई । पहले के श्रायोजन में यह ठीक हुआ या कि हैनरी एस० जहाज प्रस्त्रादि लेकर स्याम के इन्हीं इंजीनियर अमरसिंह के पास जाता और उन अस्त्रों आदि का कुछ अंश अमरसिंह के जिम्मे रख देता। रौलट (सिडीशन) कमेटी की रिपोर्ट में छुपा है कि प्रमर्शित को फीसी दी गई है, किन्तु इन्हीं प्रमर्शित के साथ मेरी ग्रंडमन में भेंट हुई थी। यह सब है कि इन्हें फौसी का हुवम हुमा या किन्तु दूसरे मुनेक - विष्तवियों के साथ इन्हें भी फौसी के बदले आजन्म कातापानी हो गया था।

.....जो कुछ भस्तपूर्ण जहाज मारत की भोर भाते थे, मुना था कि उनमें से एक को हम सरकार ने धन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के नियमों के भनुसार पकड़ लिया था, और एक को सुनते हैं भंग्नेजों के लड़ाई के जहाज एन० एम० एस० कार्नवाल (H. M. S. Cornwall) ने भण्डमन के निकट ड्वा दिया था। तीसरे जहाज का क्या हुआ कह नहीं सकता। इसी वीच यतीन वायू के दक के एक और युवक भी शांभाई आये, किन्तु बड़ी मुक्किस से शांघाई पहुँचते ही वे पकड़ लिये गए।

इस प्रकार विष्यव योजना की तीसरी चेप्टा भी व्ययं हुई। यूरोपियन महायुद्ध आरम्म होने के एक वरस बाद तक भी भारत के बाहर जाना-आना वैसी
कठिन बात न थी, किन्तु जब अंग्रेज सरकार को विष्यव योजना के सभी सम्बाद
मिल गए तब से भारत के बाहर जाना-आना अत्यन्त कठिन कार्य हो गया और
इसी कारण सस्त्रपूर्ण जहाज अंग्रेजों की प्रसर दृष्टि से बच न सके। इसके विवाय
जर्मरों को भी परिचमी सीमान्त के युद्ध में इतना व्यस्त होना पड़ा कि इघर वै
उस प्रकार च्यान न दे सके। भारतीय विष्युव के साम अपने अस्तित्व का ऐसा
कुछ परिचय न दे सका कि विदेशी राज-अध्नित्यों की दृष्टि इघर आप-से-पाप
लिचती। यदि युद्ध के बहुत पहले से ही भारतीय विष्युव दे का विदेशों की भीर
उस प्रकार च्यान दे सकते तो अवस्य ही और तरह का फल होता।

जो लोग यह सोचते हैं कि संसार की इम्मीर्पिलिस्टिक (साम्राज्य कामी)
गवर्नमेंटों से मार नीय विष्तव बादियों की सहायना पाने की माशा बितकुत दुराशा
मात्र यी जच्हें जान लेना चाहिए क संसार की इन सामाज्यकामी गवनेंमेंटों की
परस्पर शबुता के कारण ही चीन म्रव तक प्रत्यन्त चुरी श्रवस्या में रहने वर में
एक्ट्म ग्रसहाय होकर पराधीनता की वकड़ में नहीं पाया, श्रक्तगानिस्तान, फारिस,
तुर्की श्रादि देश भी इती प्रकार विमिन्न राजधानिस्यों की शहानुमूर्ति भीर सहायता
पाकर ही कमश्र. एक-एक शनिजशाली जाति के रूप में परिणत होते जाते हैं.
विश्वले बोगर युद्ध के समय जमंनी ने योगरों की शहा-शहत्र द्वारा कम सहायता
नहीं की घीर माने पिछने युद्ध के कारण तुर्की की दशा तो एकदम निढाल हो गई
है, कमालपाशा ने तो उस समय एक प्रकार से तुर्की गवनेंट के विष्ट हो बिशेह
है सो योगणा करके मित्र शनिवयों के सन्धि-पत्र को भी निकम्मा कर दिया कित्तु ऐसा
हो सका फांसीसियों की सहायता है और फिर प्राज भी एकदम कांसीसियों पर
नी बिजकुल निर्मर न रहना पड़े दक्षीसिए प्रमेरिका के साथ भीगा की जान-

बंगाल में 139

पहचान बनाने की चेष्टा चल रही है।

जा सकता है किन्तु लेना होता है अपने गुण से ।"

प्रसल वात यह है कि दुनिया में यदि कोई माया ऊँचा करके खड़ा हो सके तो उसे सहायता का श्रमाय नहीं रहता, अन्दर की पाषित के श्रमाय से ही सभी लांछनाएँ होती हैं, अन्दर की दीनता से ही कंगाली होती है, "वाहर से दिया ही

भारतवासियों के प्रयत्न से ब्रह्मदेश में जो विष्तव की चेप्टा हुई उसके बहुत पहले से ही वहाँ के स्वाधीनता-प्रयासी वर्मियों ने भी बहुत बार विप्लव का श्रायी-जन किया था। अण्डमन में भी इस प्रकार के राजनीतिक अपराधों में दिण्डित बहत-से वर्मी थे । युद्ध समाप्त होने के बाद ही उनमें से प्राय: सभी को छोड़ दिया गया था। तो भी अंग्रेज गवर्नमेंट इन सब विष्तव चेष्टाओं को भय की दृष्टि से न देखती थी। जान पडता है कि उसका कारण यह था कि यह सब विप्लवान्दोलन एक व्यापक जातीय जागरण का फलन था, इसीसे वैसा शक्तिशाली भी न हो सका था। किन्तु भारतीय विष्तववादियों की चेष्टा से वर्मा में भी ग्रत्यन्त निविष्ट रूप से विष्लव का श्रायोजन हो गया था। रौलट रिपोर्ट में लिखा है-"Burma, however has not been altogether free from criminal conspiracy connected with the Indian revolutionary movement. It has been the scene of determined efforts to stir up mutiny among the military forces and to overthrow the British Government." श्चर्यात् ''वर्गा भी भारत के विष्लवान्दोलन से सम्बद्ध पड्यन्त्रों से बचा नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार को इलाइ हालने भीर छेनाओं में विप्तव खहा कर देने की दृढ़ चेष्टाग्रों की वह रंगस्थली बन चुका है।" किस प्रकार ये दृढ़ चेष्टाएँ (determined efforts) हुई थीं उसका मुख संक्षिप्त परिचय देता हैं।

गत तुर्की-इटालियन युद्ध के समय भारतवर्ष के मुसलमानों ने एक मैडिकल अर्थात् युद्ध में घायलों की सेवा के लिए एक दल, तुर्की भेजा था। इस दल में फैजाबाद के निकट प्रकबरपुर के रहनेवाले घलो प्रहमद सिद्दीकी नामक एक तरुण युवक मी थे; धपने संरक्षकों को पता दिए बिना ही उन्होंने दल में प्रवेश किया या श्रीर भारत का तट छोड़ने से पहले घर के लोगों को केवल एक पत्र से जता दिया या कि वे भारतीय महिकल मिशन में शामिल होकर तुर्की जाते हैं।

तर्की में कार्यवश इन्हें अनवर पाता के साथ प्रायः चार मास तक समरांगण में ही रहता पढ़ा। उस समय इन्होंने अनवर पादा के जीवन की अनेक रहस्यपूर्ण कहानियां सुनी। तुर्की-इटालियन और तुर्की-ग्रीक युद्ध के समय अंग्रेजों की कट राजनीति की महिमा का तुर्क लोगों ने मर्मान्तिक अनुभव कर पाया था, अंग्रेजी की कटनीति की कहानी, तुर्की के भाग्यनियन्ता उस यंग टर्क (तरुण तर्क) दल की कहानी, किस प्रकार इस तरण तुर्क दल ने तुर्की में पहले-पहल अपने को प्रकट किया, किस प्रकार इस तरुण दल ने मृतप्राय तुर्के समाज में नवचेतना का संचार करके विप्लव पय में चलते हुए अब्दुलहमीद के समान प्रवल दुर्दान्त और कृर मुलतान को पदच्युत करके तुर्की में नवीन नियमतन्त्र राज्यप्रणाली का प्रवर्तन किया । ये सब बातें, दिन पर दिन, घलीग्रहमद, धनवर पाशा के पास स्वप्नाविष्ट की तरह एकान्त में तन्मय होकर सनते थे। मुस्लिम-जगत् की कितनी ही मर्म-कवाएँ, कितनी ही बीरता की कहानियाँ, कितनी ही मनुष्योचित श्रमिव्यक्ति की घटनाएँ सून-सूनकर उनका हृदय मानी एक अननुभूत आनन्द से सिल उठता. मुस्लिम-जगत् के गौरवमय उज्ज्वल भविष्य का चित्र उन्हें बधीर-सा कर डासता या । तुर्की के एक सर्वप्रधान यूरोप-प्रसिद्ध सेनापति भीर प्रसिद्ध नेता जो तुर्की के भाग्य-परिवर्तन के प्रधान अवलम्बन थे, जब ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के एक नगण्य तरुण युवक के साथ निःसंकोच दिल खोलकर बातें करते होते, तब एक भीर जहाँ जनकी प्रशस्त जन्नत छाती फूलकर स्पन्दन करने सगती, वहाँ दूसरी भोर वैसे ही उसी एक मुहुत में उनका मन भारत की उस हीनता और दीनतापूर्ण जीवन-यात्रा के प्रतिदिन के धपमानों की कहानी स्मरण कर मानो प्रनजाने में ही घोर मंग्रेज-विदेषी हो उठता, भीर उनकी धमनियों का रक्त नाच-नाचकर दनि-बार वेग से उन्हें विष्तववादियों के दल में सींचकर ला रखता।

पीक्षे प्रतीमहमद भादि कई मारतवातियों ने तुर्की का देव देवने की इच्छा प्रकट की सो सुर्की के मिनन-मिनन स्थानों के राजप्रतिनिधियों ने बढ़ा समारीह करके राज-सम्मान के साथ उन्हें भपना सारा देश दिखलाया। इस प्रकार देश में

भ्रमण करते समय जब नगर-नगर में नुकं नर-नारी इकट्टे होकर ऊँचे स्वर में जयकार बलाकर उनका धादर करते, जब राजपय के दोनों श्रोर ऋरोखों में से सन्दरियों की उत्सक दृष्टि घोर उनके हायों से टक्के हुए फूल उनके अंगों पर भड़ पडते, तब ने भारतवासी तुर्क देश को भारतवर्ष की अपेक्षा भी सौगुना अधिक अपना सममाकर चाहने लगते। स्वदेश में उन्हें अंग्रेजों के नजदीक जो सन्क मिलता उसके साथ वे इन तुर्कों के व्यवहार की तुलना किए विना न रह सकते, इस प्रकार अलीअहमद विष्लव मन्त्र में दोक्षित हुए और अन्य अनेक भारतवर्षीय मसलमानों की तरह धलीग्रहमद भी तरुण तक (यंग टक) दल में शामिल हो गए ।

इसी तुर्की-इटालियन युद्ध के समय पंजाब के एक और युवक, श्रवसैयद, रंगन से ईजिप्ट गए और फिर ईजिप्ट से तुकी आए । इन्हीं शब्सैयद के अनुरोध और प्रस्ताव से तरुण तुर्क दल के एक सदस्य, ताफिक वे को सम 1916 में रंगून भेजा गया । रंगून के एक मुसलमान व्यवसायी श्रह्मद मुल्ला दाऊद को ताफिक वे तुर्की का कौन्सल नियुक्त करा गए। पिछले युद्ध के समय यह मल्ला दाऊद ही तुर्की के कौन्सल रूप में रंगन में थे।

वलकान युद्ध समाप्त हो जाने पर अथवा यूरोपीय युद्ध आरम्भ हो जाने के बाद अलोग्रहमद देश में लौट आए और कुछ दिन घर पर रहकर अपनी स्त्री के भामूपण भादि वेचकर कुछ थोड़ा रुपया ने भपना व्यापार करने के लिए रंगून चले आए। कौन्स्टैण्टिनोपल से फायमग्रसी नामक एक और भारतीय मुसलमान को तुर्क लोगों ने दिसम्बर सन् 1914 में तरुण सुर्क दल का प्रतिनिधि बनाकर त्रंगून भेजा । फायमधली धौर घलीग्रहमद सिद्दीकी दोनों ने रंगून झाकर परस्पर मिलने के बाद तुर्की के नेतृत्व में वर्मा में विप्तव-पड्यन्त ग्रारम्म कर दिया। कुछ हो दिनों में इन्होंने स्थानीय मुसलमानों के पास से पन्द्रह हजार रुपया चन्दा जमा कर लिया। इस चन्दा करने के सम्बन्ध में एक चात यहाँ कहे विना नहीं रह सकता, वह यह कि वंगाल के सम्पन्न व्यक्ति विष्तववादियों की घन से जरा भी सहायता न करते थे, इसी से बंगाल में राजनैतिक डकेंती का प्रादर्भाव प्रनिवार्ष हो गया था ।

एक स्रोर यदि ये पैन-इस्लामिक (विश्व-इस्लामिक)दल के मुसलमान विप्लव का आयोजन करते थे, तो दूसरी घोर अमेरिका का 'गदर' दल भी गिरचेष्ट न

या। सेमचन्द दामजी नामक एक गुजराती सञ्जन किसी समय रंगून से श्रमेरिका गए श्रीर श्रमेरिका में आते ही वहाँ के गदर दल में सम्मिलत हो गए। पहले-पहल इन्ही सेमचन्द की सहायता ते केवल वर्ना में 'पदर' पित्रका मेजी जाया करती थी, युद्ध के समय यह पित्रका ग्जराती, हिन्दी श्रीर उर्दू तीन मापाओं में छापी जाती थी। यूरोप के मुट के कारण वर्मा के मुसलमान नोग भी उत्तेजित हो नठे थे श्रीर इस 'पदर' पित्रका के प्रभाव से उत्तेजना का स्रोत कमकः वढ़ता गया। इस सामवर वम्बई मे बिलोची पटन के एक सैनिक ने अपने अप्रेज शक्तर की हत्या कर डाली, जिससे इस सेनावल को फिर यूरोप न भेजकर रंगून में रोक रखा गया। रंगून के मुसलमान 'पदर' अखबार के नहारे इस सेना मे विच्यव की बातों का प्रचार करते रहे; फततः जनवरी, 1915 तक यह सेनावल का सम्भावन्मात्र मिलते हिस तमावरम करते रहे; फततः जनवरी, 1915 तक यह सेनावल मामावन्मात्र मिलते ही सेनावियों ने इस दल को कठोर दण्ड दिये। दो सौ बिलोचों को मारत की सिक्त-पान जेजों में नेज दिया।

इस समय सिंगापुर मे दो रेजिनेण्डें थी। उनमें से एक के साथ वर्मा के मुसस-मान विज्ञवी दल का जोड-दोड हो गया। विगापुर के कासिममसूर नामी एक गुजराती मुससमान ने रंगृत में अपने पृत्र को पत्र लिखा, उसमे नुर्की के जो कीसल रंगृन में बे उनके नाम भी एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, सिंगापुर का एक मेनादल विद्रोह करके तुनों का साथ देने को तैयार है और इस समय तुनीं का एक संदाऊ जहाज मिगापुर में भागा धावश्यक है। यह पत्र अमेजों के हाथ लग गया और सिंगापुर की रेजिमेंट को इसरी जगह भेज दिया गया।

इसी बीच प्रमेरिका के गढर' दल के लोग भी विगापुर में प्रां उपस्थित हुए । इन्होंने एक घोर जहां उसी विगापुर को इसरी सेना के बीच प्रचार घारस्य कर दिया, वहां दूसरी घोर वर्षा में भी अपने आदगी भेजे । सन् 1916 के ब्रास्त्य में ही सोहनलाल पाठक घोर हसनलां नामक गढर दल के दो व्यक्तियों ने बेंकोक से रत्न धाकर घपना केन्द्र स्थापित कर दिया । यहां एक बात गौर करने की है कि 'यदर' दल में मुखलमानों को सी लिया जाता था किन्तु मुसलमान विस्वव दल में हिन्दुघों के लिए स्थान न था।

तिनापुर की सेना में प्रचार करने का फल यह हुधा कि इस बार सचमुच ही विज्ञव सारम हो गया। यद्यपि इस सिगापुर के विष्तवायोजन के साथ पंजाव 144 बन्दी जीवन

के विष्तवायोजन का कोई भी सम्बन्ध न था, तो भी ग्राश्चर्य की बात है कि 21 फरवरी सन् 1915 को सिंगापुर में विष्तव ग्रुरू हुआ और पंजाब में भी ठीक यही 21 फरवरी विप्तव शरू करने की तिथि निश्चित हुई थी। इस 21 फरवरी के दिन सिगापुर के संनिक बहुत दिनों के संस्कारों को तोडकर खल्लमखल्ला अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। एक सप्ताह के लिए सिगापर भारतीय सेना के हाथ में हो गया, किन्तु सिगानुर भारत के बीच में न था इससे विप्लव की वह भाग चारों तरफ फैल न सकी, और एक सप्ताह के बाद रूसी, जापानी और भंगेजों के लड़ाकु जहाजों ने भाकर सिगापुर को घेर लिया। इस एक सप्ताह-भर विष्तवियों ने स्थानीय अंग्रेजी सेना के साथ योग्यता से यद्ध किया था, और अंग्रेजी सेना को उस युद्ध में हार भी माननीं पड़ी थी। किन्तु रूस इंग्लैण्ड और जापान के जंगी जहाज आ जाने पर दो दिन की लड़ाई के बाद ग्रन्त में बाघ्य होकर विप्तवियों को भागना पहा । विप्तवियों ने वर्नो-जंगलों में जाकर ग्राथय लिया, जो भाग न सके, वे वहीं ग्रंग्रेजों के हाय बन्दी हो गए ! सिंगापर से भागकर एक ही बार छटकारा पाने का भी कोई उपाय न था, कछ ही दिनों में प्रायः सभी विष्तवी पकडे गए--श्रंग्रेजी श्रखवारों में छपा, सिगापर में एक दंगा हो गया, ' किन्तु अंग्रेज गवर्नमेण्ट और भारतीय विष्तव दल दोनों ही की समक्ष में निःसंशय रूप से आ गया कि विष्तवियों का देशी सिपाहियों को हाथ में कर तेना कछ वैसी कठिन बात नहीं है ।

सिंगापुर की दुर्षेटना के बाद 'गदर' दल के दो-एक बचे हुए व्यक्ति वर्गा बले आये और पूरे उद्यम से फिर वे देशी सेना में विष्त्रव की बात का प्रवार करने सने । एक तरफ से बर्मा के सेनादल में विष्त्रव प्रचीर बलने लगा, दूसरी वरफ वैसे ही वर्मा के सीमान्त पर स्थाम में भी जर्मनों की सहायता से विष्त्रव का आयोजन होता रहा। उत्तर स्याम प्रदेश में जर्मन इंजीनियरों की अधीनता में एक रेलवे जाइन तैयार होती थी। इस कार्य में आधिकांश मिस्सी और मजदूर पंजाबि हो थे। इसी रेलवे साइन की दिशा के क्या पर आक्रमण करने की मोनला करने तानी। अभीरिका, चीन मादि देशों से लीटे हुए सिक्स भीर पंजाबी यहाँ स्वाम के सीमान्त में इकटरे होने लगे।

शिवदयाल कपूर नामक एक विवस ( पंजाबी ) अमेरिका से लौटते समय शांबाई आए । शांघाई के एक जर्मन ने इन्हीं की माफत बहुत-सा रुपया बैकाक के जर्मन कौरसल के पास भेजा। इस रुपए का कुछ ग्रंद्रा वर्मा जानेवाले सिक्सों की खातिर खर्च हुआ और वाकी वैकांक के एक वंगाली वंकील की मार्फत वंगाल के वित्तवियों के पास भेजा गया। कहते हैं, इसी वंगाली वकील ने, यह सब विप्तवा- योजन की वात ग्रन्त में ग्रंपेज गवनंमण्ड के सामने खील दी। जो विप्तवायोजन गुद्ध छिड़ने से बहुत पहले से ही करना उचित था जब वही प्रायोजन गुद्ध के समय में बड़ी दौड़-धूप में किया गया, तब ऐसे तुच्छ जीवों से भी काम लेना मायस्थल हो गया। न जाने किसकी सिकारिया पर इस वंगाली वकील को इस जाम पर लगाया गया था। जो भी हो, इस प्रकार विदेश को विप्तव योजना विफल हुई। — किन्तु बर्मा के कार्यकर्ताग्रों ने एक बार ग्रंद विप्तव की चेटर कर देखी।

मोहनलाल पाठक धौर नारावणसिंह येदो जने एक बार फिर वर्मा मे विभिन्त स्थानों की छावनियों में जाकर सिपाहियों के बीच विष्लवमन्त्र का प्रचार करने लगे। सोहनलाल बर्मा के एक गोलन्दाज सिपाहियों के दल में धंग्रेज-विद्वेप फैलाने लगे, मंग्रेजों की तरफ रहकर प्राणों की बिल देने में कुछ भी सार्थकता नहीं है, यही बात उन्हें समस्ताने लगे । यदि प्राण देने ही हो तो स्वदेश और स्वधमें के लिए प्राण देने का कितना महान् गौरव है, यह भी सिपाहियों को समभाने लगे। सिपाहियों द्वारा मले ही उनका कोई ग्रनिष्ट न हुमा किन्तु सिपाहियों के एक जमादार ने एक दिन सोहनलाल को पकड़ लिया । उस दिन उस जगह उस जमादार और सोहनलाल के सिवाय और कोई नहीं था। सोहनलाल के जामे की पाकेट में तब दो-तीन रिवाल्वर और भरपूर गोलियां भी थी, किन्तु यथा जाने सोहनलाल उस घड़ी किसी स्वप्न की खुमारी मे थे कि उस दिन रिवाल्वर की सहायता से उन्होंने उस प्राणघाती जमादार के हाथ से मुक्ति पाने की कोई चेप्टा ही नहीं की । उस दिन ऐसी अवस्था मे सोहनलाल के मुँह से केवल कुछ ऐसे ही शब्द निकले थे — "ग्रारे भाई तू मुक्ते पकड़ा देगा ? तू वया भूला जाता है कि मैं तेरा भाई हूँ ? भाई होकर भाई को पकड़ा देगा ? भाई की पकड़ा देने में तुक्ते क्या कुछ भी दर्द नहीं होता ? अरे, तू कैसा भाई है, भाई होकर भाई को पकड़ाए देता है ?" लेकिन जमादार सोहनलाल को खीच ही ले चला। यह सच है कि सोहनलाल बहुत बलिष्ठ न ये किन्तु यह बात भी सच है कि कोई भी म्रादमी दूसरे एक आदमी को किसी और की सहायता बिना पूरी तरह काबू नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बलवान व्यक्ति क्यों न हो। असल बात यह है कि सोहननाल ने उस स्वायन्त्रि जमादार के उत्पर जरा भी द्वारीरिक वल का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार मंग्रेजों के पंजे में पड़ने का मर्थ उनके सामने खूब सुरमध्या, इन्ब्बा होती तो वे उस प्राण्नोजुग जमादार के हाप से, रियाल्बर की सहा-यता से क्षणमर में खुटकारा पा सकते थे। किन्तु न जाने भगवान् ने उनके मन को उस घड़ी किस दिब्ब-नोक में भेन दिया था—वे मानो उस दिन इस संसार में एकदम में ही नहीं।

सोहनलाल जेल में डाल दिये गए सही, किन्तु जेल के किसी नियंग का पालन दे न करते थे। जेल के अधिकारी जेल के परिदर्शन के लिए ग्राने तो सारे की दी जिस प्रकार ब्राईने के मुताबिक उनको सम्मान दिखलाते थे, सोहनलाल वैसान करते । वे कहते-में अंग्रेजों के राजत्व को ही जब अन्याय और अत्याचार मानता है तब अंग्रेजों की जेल के नियमों का ही क्योंकर पालन करूँ ?"जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ग्नथवा जेलर उनके सम्मुख आते तो वे और सबकी तरह सम्मान के लिए उठकर खड़े न होते, इसीसे जब वर्मा के लाटसाहब सोहनलाल के पकड़े जाने के ठीक बाद ही जेल का परिदर्शन करने श्राए, तब जेलर साहब ने ग्रत्यन्त संकोच के साथ सोहन-लाल से अनुरोध किया कि वे कम-से-कम लाटसाहब को तो सम्मान दिखाएँ, किन्तु वे इस पर सहमत न हुए। किन्तु ऐसे निर्मीक और बातममयीदा पर इस प्रकार सप्रतिष्ठित होते हए भी सोहनलाल मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, कभी किसी प्रकार की अभद्रता नहीं दिखाते थे। कोई उनके साथ बात करने आए तो वे भद्रतापूर्वक संयोचित सम्मान करके उससे बात करते। वोई उनके साथ खड़ा होकर वात करे तो वे भी खड़े होकर बात करते। इसीसे लाट-साहब के सोहनलाल के पास झाने से ठीक पहले जेलर सोहन के पास आकर खड़े होकर बात करने लगे। इसीलिए लाटसाहव के बाने पर नए सिरे से उन्हें खड़ा नहीं होना पड़ा, और इम प्रकार जेलर ने भपनी और लाट साहब की मर्यादा की उस बार रक्षा की।

सारसाहब ने प्रायः दो पण्टे सोहननाल के साय वार्तालाप किया। नाट-साहब ने सोहननाल से बड़ा अनुरोध किया कि वे समा मौग लें; लाटसाहब ने कहा कि वे बेवल एक बार समा की प्रायंना कर दें, बस, उनकी प्राणवण्ड से रक्षा हो जायगी। सोहननाल ने साटमाहब की भली प्रकार समक्षाकर कहा कि हम समय जो कुछ सन्याय या जोर-जुल्म हो रहा है, सब संबेचों की तरफ से ही हो रहा है, मंग्रेजों ने केवल डंडे के जोर से इम देश पर दलल किया है भीर डंडे के जोर से ही इस देश में शासन कर रहे है, इसलिए क्षमा-प्रार्थना यदि किसीको करनी चाहिए तो लाटसाहब को ही,—सोहनलालने यह सब बात लाटसाहब को समक्ता देनी चाही।

फौसी होने के दिन जब सोहनताल को फौसी के तस्ते पर खड़ा किया गया तव भी एक अंग्रेज मैजिस्टेट ने उन्हें किर एक बार समकाया कि श्रव भी यदि वे केवल मह से क्षमा-प्रार्थना कर लें तो एक दम उनकी प्राण-दण्ड से रक्षा हो सकती है। इन मंग्रेज श्रधिकारी ने सोहन से कहा कि उनके पास श्रादेश श्राया है कि श्रन्तिम बार एक दफा फिर सोहनलाल से क्षमा-भिक्षा मौगने के लिए अनुरोध किया जाय । जीवन भीर मरण के सन्धि-स्थल में खड़े सोहनलाल के मह की मोर जेल के कर्मचारी और राज्याधिकारी अवाक् होकर ताक रहे थे। सोहनलाल धीरे-धीरे मस्वाराने लगे और अनायास ही बोले — "क्षमा. मौगनी हो तो अंग्रेज हम से क्षमा मौगें, मैं किसलिए तुम्हारे पास क्षमा मौगने बाऊँगा ?" बंबेज राज्याधिकारी ने फिर भी सीहनलाल से बड़ा प्रतुरोध किया, धनैक प्रकार समस्याया कि वथा प्राण देकर कछ लाभ नहीं होगा। बन्त में सोहनलाल कुछ सोचकर बोले-"देखो यदि मुक्ते बिलकूल छोड़ दो भीर यदि मैं इच्छानुसार चला जा सकूँ, तो क्षमा प्रार्थना करने को प्रस्तुत हूँ।" अग्रेज राज्याधिकारी ने दु:खित होकर कहा, "बैसा कोई अधिकार उनके हाय मे नहीं है।" सोहनलाल ने कहा-"तो श्रीर जरा भी देर न करी, ग्रपने कर्तव्य का पालन करो, श्रीर मुक्ते भी श्रपना कर्तव्य पुरा करने ਦੀ।"

सोहनलाल को फौसी हो गई।

वर्मों के मुससमान विस्तववादियों ने फिर बकरीर के समय दिग्लव का आयोजन किया। किन्तु धायोजन पूरान होने से विष्तव का दिन पच्चीम दिसम्बर तक हटा दिया गया। वर्मों की मिलिटरी पुलित की एक बारक में रिवास्वर, डाइनामाइट प्रार्दि चहुन-सी चीज पंकड़ी गई भीर उसके बाद बमी के सब सन्देह-जनक वीदियों की किंग्न साँक इंडिया ऐसर के प्रनुसार नजरबन्द कर दिया गया। उसके बाद बमी में कोई उपटब नहीं हुमा है।

लांछनाओं की सीमा न रही। स्वदेश की तो बात ही नहीं, विदेश में भी वे एक देश से दूसरे देश को मारे-मारे फिरने लगे और स्वदेश में 'भारत रक्षा आईन' के नीचे जरा-सा सन्देह होते ही दल-के-दल युवकों को जेलों में या गाँवों की नजर-बन्दी में ठेल दिया जाता । जिनके विरुद्ध तनिक-सा भी प्रमाण पाया गया, उन्हें श्रंप्रेज सरकार के हाथ कठोर दण्ड भोगना पड़ा। अनेकों ने फाँसी के तस्ते पर जीवन दिया, बहुतों को कालापानी हुमा। पुलिस का उत्पात या जेल की कठोरता न सह सकने पर कई युवकों ने ग्रात्महत्या का ग्राध्य लिया, इन सब करण-कथाओं ने कितने ही तरुण युवकों की माताओं के दिल निष्ठ्रता से टुकड़े-टुकड़ें कर डाले। विष्लव दल प्रायः खिल्ल-भिल्त हो गया। विष्लवियों के नेता यातो

विष्लवियों की सभी चेष्टाएँ वार-वार व्ययं हुईं, उसका फल यह हुमा कि स्वदेश में और विदेश में भिन्न-भिन्न राजशन्तियों की चक्की में पिसते हुए उनकी

जेल में डाले गए, या फांसी के तस्ते पर चढ़े। विष्तव दल जब इस प्रकार छिन-भिन्न होकर देश के चारों भ्रोर बिखर गया तब भ्रमेक स्थानों पर पुलिस के साथ उनके जो सब संधर्ष हुए, विष्लव युग के इतिहास में वे स्मरणीय रहेगे। पंजाब के विष्लवान्दोलन की गम्भीरता और व्यापकता जब प्रकट हो गई।

तव गवनंमेण्ट जान गई कि इस विप्लव दल की घर किसी प्रकार भवहेलना करने ें से काम न चलेगा। भारत के प्रवीण, विज्ञ और राजनीति-विद्यारद नेता लोग बहुत समय से यह बात कहते आते थे कि भारत का यह विष्तव प्रयास विलकुल लड़कपन

है, किन्तु ग्रंग्रेज गवर्नमेंट यह बात ग्रन्छी तरह जान गई थी कि इस दिप्तदियों

परिणाम 149

को यदि कुछ दिन भी निविध्त रूप से अपने अभीष्ट के अनुसार काम करने का अवसर और सुयोग मिल जाय तो भारत की अवस्था में सचमुच एक अभूतपूर्व परिवर्तत हो जायगा। भारतीय विष्ववादियों के लिए क्या-कुछ कर छालता सम्भव है, इसकी अंग्रेज गवनंमेंट जैसी कल्पना करती थी, भारत के राजनीतिक नेताओं ने वैसी कल्पना कभी नहीं की। अण्डमन जाने से पहले कुछ जैने अंग्रेज अधिकारियों के साथ भेरी इस विषय में अनेक बार बातचीत हुआ करती थी। इनकी वातचीत हुआ करती थी। इनकी वातचीत है में समक्र पाया था कि गवनंमेंट भारत के भिन्न-भिन्न आप्दोल्तों में से एकमान विष्ववान्योलन को चिन्ता करने लायक गिनती थी, इसीसे इस गवनंमेंट में जो कुछ जहर था, इन्हीं विष्ववियों पर उसका प्रयोग किया गया। इसीसे पंजाब के विष्यव आप्दोलन का पता लगते ही भारत सरकार ने भारत के मंगल के लिए 'भारत-रक्षा आईन' के समान अत्यन्त कठीर धासन-प्रणाली जारी कर टी।

इतिहास में जो चिरकाल से होता आता है, भारत की बारी में भी उससे उलटा नहीं हुआ। जब कोई पराधीन जाति जागने लगती है तब उस जागरण को व्यर्थ करने के लिए ऐसी ही कठोर शासन नीति जारी की जाती है। किन्त जाति जब सचमुच जाग उठती है तब संसार की कोई भी कठोर नीति उस जागरण की व्यर्थ नहीं कर सकती, वरन इस तरह की कठोर दमन-गीति के द्वारा जाति की केवल शक्ति-परीक्षा होती है। जाति में यदि सचमुच प्राणों की कूछ शक्ति हो तो मह सब फठोरता जागति की स्कावट न होकर सहायक हो जाती है। इसीसे जाग-रण के दिन राजकीय की बास्तव में कीप न समभकर भगवान का प्रनुबह समभना रुचित है। भारत के विप्लवियों ने भी सचमच कभी भी इस दमन-नीति के लिए श्रंग्रेजों को दोषो नहीं ठहराया, प्रत्युत वे तो यह सोचते थे कि इन सब कठोरताग्रों में से गुजारकर भगवान हमें जाति को पुनरुज्जीवित करने के लिए ब्राह्वान करते हैं। वे जानते थे कि पराधीन जाति का स्वाधीनता-प्रयास इन सब कठीरताओं में से गुजर कर ही सार्थक होता है। सभी दमन-नीति, मानो एक प्रकार के मीलों के पत्थर (Milestone) हैं । कीन पराधीन जाति स्वाधीनता प्राप्ति के पथ में कितनी थागे बढ़ी है यह सब दमन-नीति ही मानो उसका परिचय देती है, भारतीय विप्लंब-वादी बही विश्वास करते थे। इसी विश्वास के कारण दे सब दुःख-लांछनाएँ प्रफुल्ल-बदन से सह सके, प्राणों के बलिदान से ही जाति में प्राणों का संचार होता

है, इसी विश्वास से वे प्राणों की विल देने से भी भवराते न थे।

डिफेंस ग्रॉफ़ इण्डिया ऐक्ट जारी होने के बाद से समरी ट्रायल्स (संक्षिप्त मकहमें) भारम्भ हो गए। बारी-वारी से पंजाब में तीन पहवन्त्र केस चले। प्रत्येक मामले में साठ-सत्तर ग्रासामी थे। इन सब मुकद् मों के फलस्वरूप पंजाब में एक साथ घटठाईस व्यक्तियों को फाँसी हुई। मेरठ पलटन में ग्यारह व्यक्तियों को फाँसी हुई, सातवीं राजपूत सेना में से कई व्यक्तियों को सम्भवतः दिल्ली में फांसी हई, जिन्हें फौसी न हुई, उन्हें प्रायः सभी को कालापानी हुआ। ऐसी अवस्था के बाद भी पंजाब के बचे हुए विष्लवियों के बीच फिर विष्लव की योजना चलने लगी। कुछ प्रकाली दल इन सब क़ैदी विष्लवियों को जेल से छुड़ाने के इरादे बाँधने लगे। सिक्लों के एक और दल ने अस्त्र-शस्त्र की भोर ध्यान दिया। उन दिनों बड़े-बड़े रेलवे-स्टेशनों पर भौर बहे-बहे पूलों के नीचे हथियारबन्द सिपाहियों का पहरा रहता या। एक बार विप्लवियों के एक छोटे-से दल ने, जान पड़ता है, केवल सात-प्राठ व्यक्तियों ने मिलकर अमुतसर के पूल के सिपाहियों पर एकाएक हमला कर दिया। वहाँ पंद्रह सिपाही, पंद्रह मैगजीन राइफलें घौर प्रायः सात सौ पचास कारत्रस थे। सात-आठ पिस्तौलधारी विष्तवी सात सी पनास कारतूम समेत पंद्रह-की-पंद्रह राइफले छीन ले गए। किन्तु उस समय दल की कुछ अच्छी विधि-व्यवस्था न रहने से थोड़े दिनों में हो बन्द्रकों समेत पाँच विष्लवी पकड़े गए । उन पाँचों को फाँसी हुई । इससे पहले ही अट्ठाईस व्यक्तियों को फाँसी हो चुकी थी। इन्हें फाँसी होने के बाद भी फिर से कुछ सिक्ख स्कूल-मास्टरों ने मिलकर विष्लव की धारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की, सम्भवतः उसका सिलसिला भाग भी चलता होगा। डा॰ मधुरासिह गारि कई विष्लवी भारत त्यागने के बाद अफ़गानिस्तान में से होकर फ़ारस में और मेसोपोटामिया की भारतीय सेनाओं में विष्तव की बातो का प्रचार करते रहे। एक बार घटना-ऋम से डा० मथुरासिंह भारत-ग्रफ़गानिस्तान के सीमान्त प्रदेश में पकड़े गए। उन्हें भी फाँसी हुई। जो इस प्रकार फाँसी श्रीर कालापानी से बच पाए उनमें से बनेकों को इण्टर्नमेंट (नजरबन्दी) भीगनी पड़ी। उस युग में बंगात ग्रीर पंजाव की जितनी इण्टर्नमेंट ग्रीर किसी प्रान्त में नहीं हुई, भीर कालापानी ग्रीर फाँसी उस बार पंजाब में ही श्रीर सब प्रान्तों की अपेक्षा प्रधिक हुई।

उवत प्रदेश में भी बनारस पड्यन्त्र मामले के बाद मैनपुरी को केन्द्र बनाकर प्राय: एक बरस-भर में ही फिर एक बड़ा विप्तव दल उठ खड़ा हुमा। इस विप्तव उस समय भी यतीन यात्र कलकत्ता छोड़कर गए नहीं। एक दिन वे प्रपर्ने पायुरियाधाद वाले एक मकान पर बाये हुए थे। वहाँ और भी कई करार विस्त्वी ये। उस समय उसी घर में घटनाकम से योड़े दिनों ना परिधित एक ब्रादमी पा उपस्थित हुआ। इस घादमी पर वे गुप्तचर होने का सन्देह करते थे, इसीसे भनी प्रकार बापे-पीछे देख-भाल करने से पहले ही विष्त्रवियों में से एक ने इस योड़े दिन के परिचत ब्रादमी को देखते ही गोली दाग दी। सुविया होती तो यतीन बाबू के गवर्नमेंट निश्च से पकड़ लेती। यतीन बाबू के बचाने की खातिर ही सम्भवत स्वामेंट निश्च से पकड़ लेती। यतीन बाबू के बचाने की खातिर ही सम्भवत स्वामें नहीं मारी, किन्तु इस व्यवित ने डाइंग-डिक्तेरेशन (मरते समय के इचहार) में यतीन बाबू के काम पर हो गोली नार्त का ब्रायमीग लगा दिया। इस प्रकार पत्तीन बाबू के नाम पर हो गोली मारते का ब्रायमीग लगा दिया। इस प्रकार पतीन बाबू के नाम पर फांची का परवाना लिखा गया। जब उस व्यक्ति को गोली हो मारनी धी तब फिर डाइंग-डिक्तेरेशन देने का सुयोग वयों दिया गया, यह कह नहीं सकता।

लाचार यतीनवाबू को दूसरी जगह जाना पड़ा। यतीन वाबू के लिए एक निरापद स्थान ठीक हुमा। वहाँ जाने का समय आया तो यतीन्द्रनाथ अपने साथियों से कह उठे, "जब तक मैं भली-भौति न जान लूं कि तुमने और सबके लिए भी ऐसे ही निरापद स्थान ठीक कर रखे हैं, जैसा मेरे लिए किया है, तब तक में तुम्हारा , यह बन्दोबस्त मान नहीं सकूँगा, हम सब बरखास्त किये हुए सिपाही हैं, हर घड़ी मृत्यु का आदेश सुनने की प्रतीक्षा में हैं, इसीलिए सभी एक संग रहना चाहते हैं जिससे एक प्रभावशाली गुठभेड़ (effective struggle) की जा सके, which will create a motal impression जिससे जनता पर एक नैतिक प्रभाव ही सके।

धन्त में उनकी इच्छानुतार ही व्यवस्था हो गई, जिससे वे लोग यांच व्यक्ति बासेस्वर के निकट एक भड़डा बनाकर रहने लगे। इसर विष्तवान्दोवन भी बन्द नहीं हुआ। दूर बालेस्वर में रहते हुए भी पतीन्द्रवाजू विष्तव बार्स की परिवान करते थे। यदि विष्ववो लोग सागकर फिर से विष्तव के कार्स में ध्यान न देकर निर्वेष्ट होकर केवल धपने को गुप्त रखने का ही खयान करते, तो मानूम हीता है, कोई भी विष्तवी पकड़ा न जाता। विष्तवी लोग सपने को गुप्त रखकर भी बरावर विष्तव कार्य में लिप्त रहते थे, इसी कारण वे बार-बार विपत्ति में पड़ते थे। किन्तू केवल प्राण बचाना ही तो विष्लवियों का उद्देश्य न था। जीवन यदि देश के काम में न लगा तो जीवन बना रहने से क्या बनेगा, यही थी विप्लवियों की धारणा। उधर पूर्व परिच्छेद में उल्लिखित उसी बैंकोक के बकील ने जब विष्तवायोजन के सब सम्बाद सरकार के पास खोल दिये तब उसी सिलसिले में कलकत्ता में श्रीर कुछ घर-पकड़ हुई। इसी सूत्र से फिर यतीन्द्रनाथ के श्रड़डे का सम्बाद भी पुलिस को मिल गया। यतीन्द्रनाय को भी पता लग गया कि पुलिस को उनका सुराग मिल गया। वे चाहते तो उसी समय भाग सकते थे, पर तुच्छ प्राणों के डर से यतीन्द्रनाथ भागना न चाहते थे। उद्देश्य-सिद्धि के लिए यदि उन्हें दसरी जगह जाना होता तब भी वे अपने साथियों को छोडकर भागने को राजी न थे। वे श्रपने साथियों के जीवन और श्रपने जीवन में कोई भेद न देखते थे। इसीसे तय हवा कि सभी एक संग ही जाएँगे, किन्तू उनके साथियों में से दो उस समय बारह मील दूर घने जंगल में थे। उनका किसी प्रकार भी छोड़कर जाना नहीं हो सकता। यतीन्द्रनाथ अपने दूसरे संगियों को ले अधिरी रात में पहाडी रास्ते से जंगल के बीचोंबीच श्रपने साथियों को लाने के लिए चल पड़े। श्रपरिचित रास्ते पर बारह मील रास्ता तय करके फिर बारह मील वापस भाकर इसरी जगह जाना असंभव था। तव भी यतीन्द्रवाब का हृदय इसे असम्भव कहकर रह नहीं सकता था। ग्रसाध्य साधन ही उनके जीवन का बत था-उस दिन भी उस श्रसाच्य साधन में ही वे अग्रसर हुए। लौटते हुए रात बीत गई। उस समय जंगल के साथ-साथ गांवों के पड़ोस में नदी के किनारे-किनारे चौकियां वैठ गई थीं: किन्त इतना भाषोजन होने पर भी वे वस्ती में पुसकर वालेश्वर की भ्रोर भाग चले। उनके साथ चित्तप्रिय, मनोरंजन, नीरेन्द्र श्रीर ज्योतिष ये चार यवक थे। उस समय सबेरा हो गया था, गाँव के लोगों को पुलिस ने समक्ता दिया था कि एक भगंकर डकतों का दल उनके इलाके में खिपा हुआ है, उन्हें पकड़ने श्रथवा पकड़ा देने पर यथेष्ठ पुरस्कार दिया जायगा । पिछले दो दिन यतीन्द्रनाय को खाना या सोना कुछ नसीब नहीं हुन्ना। दिन दोपहर की घूप में उन्हें फिर भी ग्राम, नदी, नाले पार करके चलना पड़ रहा था। राह में एक नदी पार होते समय मामी से कहा कि सारा दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, योड़ा-सा मात रॉघ दे तो उनके प्राण बचें. कन्त हिन्दू माभी ग्रपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों की रक्षा में ही व्यस्त रहा किर्पु १६ % ..... ब्राह्मण की प्राण-रक्षा हो या न हो, ब्राह्मण को मोजन करा के वह नरक जाने को

प्रस्तुत न था, वह नीच जाति का होकर ब्राह्मणों को किसी प्रकार भात राषकर न दे सकता था, इसी कारण भात रांघने की हांडी भी न दे सकता था। इधर पुलिस को भी सन्धान मिल गया कि यतीन्द्रनाथ अमुक गाँव में से गुजर रहे हैं। यतीन्द्रनाय के पीछे-पीछे सशस्य पुलिस दल छुट पड़ा। इस प्रदेश में यदि विष्त-वियों का ग्रागंनिजेशन (संगठन) रहा होता तो उस विपत्ति में भी वे रक्षाण सकते थे। किन्तु प्रागैनिजेशन न रहने से उन्हें कमशः एक गाँव से दूसरे गाँव भागना पड़ा। इस प्रकार सन्ध्या के बाद वालेश्वर के निकट एक जंगल में था उपस्थित हुए । उस समय जिले के मैजिस्ट्रेट घौर जिले के सुपरिष्टेण्डेण्ट, ग्राम् ड (सशस्त्र) पुलिस सर्वेलाइट (search light) इत्यादि खण्डयुद्ध (skirmish) का सब सरंजाम संग लेकर यतीन्द्रनाथ के पीछे दौहते ग्राते थे। यतीन्द्रनाथ दल सहित आगे-आगे जा रहे थे, और पीछे पुलिस दल दो भागों में बँटकर जंगल के दोनों वाज पर सर्चलाइट छोड़ते हुए कमशः एक-दूसरे के नजदीक होते हुए यतीन्द्रनाथ का पीछा कर रहा था। इस प्रकार जंगल में से खिसक जाना यतीन्द्रनाथ के लिए सम्भव न रहा। भोर भी हो गया। श्रव श्रीर निस्तार नहीं-पुलिस बहुत ही निकट थी। उस समय यतीन्द्रनाथ के साथियों ने सजल नेत्रों से प्रार्थना की--वै मरते हैं तो मरें, यतीन्द्रनाथ कपटवेष से दूसरी जगह निकल जायें। किन्तु यतीन्द्र-नाथ ने यह प्रस्ताव नहीं माना । वे बोले-"प्यारे भाई, देखो, विचार करो, हम सव पिता-माता की स्नेहमयी गोद, स्त्री-पुत्रों का माया-बन्धन, बन्धु-बान्धवीं का प्यार-दुलार और घर की मुख-शान्ति छोड़कर शाये है, एक संग काम करेंगे यही कहकर न ? भ्रव इस विपत्ति के समय वह प्रण क्योंकर छोड़ दें ? मनुष्य ती ग्रमर नहीं है। एक-न-एक दिन उसे मरना ही होगा। तब कायरों की तरह मरने से लाभ वया ! "

मुद्ध करता हो तय पाया। एक घोर प्रायः हुआर से ग्राधिक गाँववाले, बाकू पकड़े जा रहे है यह समभकर, हियथारवन्द पुलिस सेना का साय दे रहे हैं— दूसरी घोर हैं केवल पाँच विष्मवी! वे फिर चंगल छोड़कर गाँव में धा पुते। भूख, प्रनिद्धा घोर राह को मेहनत से वे सभी हारे-यकेथ। एक पैसे का चना-पंचेना खरीदकर खा लेने का भी चारा न था। इतने में दोनों दलों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों घोर से गोंधी चली। पुलिस की घोर के एक साहब विष्क विषों की धोर जरा प्रधिक भागे बढ़े, उसी समय चित्तिध्य की एक गोती से ;

उनकी टोपी श्रासमान में उड़ गई। पुलिस के साहव फिर श्रापे न बढ़े। विष्लवी लोग ऊँची नीची जमीन पर लेटकर निशाना बाँधकर गोली छोड़ने लगे। पुलिस की श्रोर से भी धारा-प्रवाह गोलियां बरसने लगी। इस प्रकार प्रवल शतुश्रों के मुकाबले में चके-माँदे, भूते-प्यासे पाँच ग्रादमी कब तक युद्ध कर पाते ? विष्ल-वयों की गोलियां भी खतम होने को ग्राईं। वे सभी घायल हो गए थे। किन्त घायल होने पर भी उन्होंने हथियार नहीं रखे। इतने में एक घातक गीली आकर चित्तप्रिय को ग्रमर-धाम ले गई, और सब भी उस समय बुरी तरह धायल थे। यतीन्द्रनाथ उस समय साथियों से बोले, "मब भीर शक्ति क्षय करते से कुछ लाम न होगा । चित्तप्रिय गया, मैं भी बचुंगा नहीं, तुम भव वृथा प्राण न दो, शायद तुम फिर भविष्य में कुछ काम कर सको". किन्तु साथी लोग लडकर प्राण देना चाहते थे, पर यतीन्द्रनाय उनके प्राण बचाना चाहते थे। अन्त में उन्होंने सतीन्द्रनाय के भाग्रहपुणं मनुरोध से भारमसमयंण कर दिया । बहुत खुन गिरने से यतीन्द्रनाय का शरीर प्रवसन्त होकर गिर पड़ा, प्यास से उनका गला मूख गया था। इयसी ग्रावाज में उन्होंने कहा, "पानी !" बालक मनोरजन के शरीर से उस युवत रक्त-धारा वह रही थी। किन्तु नेता की इस अन्तिम आकांक्षा की पूर्ण करने के लिए वह उस समय भी पास के जलाध्य से चादर भिगोकर पानी लाने के लिए पल पड़ा । इस द्रम से पुलिस के साहब भी पिघल गए । वे मनोरंजन से बैठने की कहकर कोई बर्सन न होने से ग्रपनी टीपी में ही जल भरकर मरते भादमी के मह में डालने लगे। गले में पानी पहुँचने पर यतीन्द्रनाय के मुँह से बात निकसी. उस समय स्निग्ध मधुर हुँसी हुँसकर वे साहब से बोले, "इस मामले में मैं ही श्रकेला उत्तरदायी हैं, इन मेरे साथियों ने मेरे ब्रादेश का ही पालन किया है।" यतीन्द्रनाय ने कटक के ग्रस्पताल में प्राण-त्याग किया। मनोरंजन भीर नीरेन्द्र को फाँसी हुई। ज्योतिय को ग्राजन्म कालेपानी की सजा मिली। यही ज्योतियवन्द्र बच गए थे. इसीसे उनके पास से यह सब संवाद पाकर माज हम देशवासियों को दे सके हैं। भण्डमन जेल में नाना रूप निर्यातनों को सह न सकने से ज्योतिपचन्द्र वहीं पागल े हो गए थे। भाजकल सुना है वे वहरामपूर के पागलखाने में रहते हैं।

पोद्ये कारवर्ट में द्वपा था कि ज्योतियनस्त्रपान वहरानपुर के पागलसाने में स्वर्गशासी हो गए।

मृत्यु की गोद में बेंठे हुए, कटक के फौसी-घर के ग्रॅपेरे कोने से मनोरंजन ग्रीर नीरेन्द्र ने जो श्रान्तिम चिट्ठी कलकत्ते भेजी थी, उस श्रतीत की स्वप्नमय कहानी प्रकाशित करते हुए छाती में कैसे-कैसे स्पन्दन ग्रनुभव होते हैं! उन्होंने लिखा या—

"चित्तिश्रय श्रीर दादा (भैया) चले गए, हम भी जाते हैं। आशा है ग्राप लोग पहले की तरह काम चलाएँगे। भगवान् थाप लोगों को सफलता दान करेंगे। श्राज हमारे जीवन की विजयादशमी है। अलविदा! अलविदा! जो चले गए उन्हें लौटा लाने का कोई उपाय नहीं। किन्तु ज्योतिय की मुनित के लिए व्या करना चाहिए, यह उनके स्वदेशवासी ही निश्चय कर सकेंगे।"

इस चिट्ठी के प्रसंग से एक और चिट्ठी की बात याद आ गई। जैनयमीवतमी होते हुए भी उन्होंने कर्सव्य की खातिर देश के मंगस के लिए सग्रस्त्र विष्वव का मागें पकड़ा था। 'निमेन' के खून के अपराध में वे भी जब फाँसी की कोठरी में कर थे, तब उन्होंने भी जीवन-मरण के वैसे ही सन्धिस्यल से अपने विष्तव के साधियों के पास जो पत्र भेजा था, उसका सार कुछ ऐसा था, "भाई, मरने से डरे नहीं औं जीवन की भी कोई साथ नहीं है; मगवान् जब जहां जैसी अवस्था में रखेंगे, वैंबी ही अवस्था में सन्तुष्ट रहेंगे।" इन दो युवकों में से एक का नाम था मोतीचर और इसरे का नाम था माणिकचन्द या जयवन्द।

इन सब विष्ववियों के मत के तार ऐसे ऊँचे सुर में बँघे थे, जो प्राय: सापु और फ़कीरों के बीच ही पाया जाता है। इन सब विष्ववियों के जो प्रतिपक्षी थे, वे अंग्रें जो भी प्रतेन बार दिन खोलकर इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उत्त जमाने के खुफ़िया विभाग के सर्वेसवी, प्रानकत कलकत्ता के पुनिस-कान्तरत मि० टेगाटें ने, सुनते हैं, परलोक गत प्रतिस्ठित वैरिस्टर मि० जे० एन० राव की वतीन्द्रताथ के सन्ववन्य में कहा था, "Though I had to do my duties I have great admiration for him. He was the only Bengali who died in an open fight from a trench." (यद्यपि मुक्ते अपना कर्तन्य पालना पड़ा, पर मेरे दिल में उसके लिए बड़ा धादर है। वह एकमात्र बंगाती या

निमेख के महम्त का वथ सन् 1913 में गुष्पा था। रीलट कमेटी की रिपोर्ट के विहार उधीसा प्रकरण (शाहरें अध्याय) में उमका उल्लेख हैं।

परिणाम . 157

जो एक खुली लड़ाई में खन्दक से लड़ता हुआ मारा गया)।" किन्तु टेगार्ट साहव ने जिस समय यह बात कही थी उसके बाद और भी अनेक बंगाली ऐसी ही खुली लड़ाई में काम आए, उनका भी थोड़ा-सा परिचय पाठकों को देता हूँ।

9 सितम्बर सन् 1915 को यतीनवाबु और उनके साथियों ने खली लडाई में प्राण दिए । किन्तु उसके बाद भी प्राय: 1918 तक विप्लवियों के अस्तिस्व का परिचय विशेष रूप से मिलता रहा। सन् 1916 के अन्तिम भाग में खिफ़िया विभाग के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट वसन्तकुमार चड़ोपाध्याय पर, जो इससे पहले दो बार आइचर्यमय तरीकों से बच गएथे, तीसरी बार विष्लवियों ने हाथ साफ किया। सन् 1917 में गोहाटी में विष्तवियों के साय पुलिस का खंड-यद (skirmish)हमा, भीर सन् 1918 में डाका में फिर पुलिस के साथ विप्लवियों का संशस्त्र मुकाबिला हुझा, जिसमें विष्तवियों के दो व्यक्ति खेत रहे। पावना में भी एक छोटी-मोटी मुठभेड़ हुई, इस सबके घलाना खून-टकैती तो जारी ही थी। इन सब सशस्त्र मुठभेड़ों का थोड़ा-बहुत परिचय यहाँ देते हैं। सम्भवतः सन 1916 से विष्लव दल की स्रोर से विहार में विष्लववाद का प्रचार करने को बीरभूम के निलनी बाक्चि भागलपुर के कालेज में पढ़ने भेजे गए । कुछ ही दिन में इस बंगाली पर पुलिस की नजर पड़ गई। नितनी पड़ना छोड़कर फ़रार हो गए। नितनी छात्रवृत्ति पानेवाले ग्रच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्रवृत्ति के फंसट में कौन पहे ? नित्ती एकदम खालिस विहारी वनकर विहार के शहर-शहर में घूमने लगे । कूछ दिन बाद फिर पुलिस की नजर में पड़े। नितनी बंगाल आए तब था सन् 1917, बंगाल का उस समय बुरा हाल ग्रीर टेड़े दिन थे—चारों ग्रोर थी घर-पकड़, खाना-तलाशी, इण्टनमेण्ट (नजरवन्दी), डिपोर्टेशन (देशनिकाला) ग्रीर गोलियों की बीछार! इसीसे बंगाल में रहना तब वेखटके न या । विष्लव दल में तब यह पेंसला हुमा कि दल के मुच्छे-मुच्छे कार्यकर्तामों को मासाम के किसी मुच्छे स्थान में रिजर्व फोर्स (सुरक्षित सेना) के रूप में रखा जाए। फलतः मलिनी वाक्चि, म रिश्व काल (अस्ति कर्ने क्षेत्र अस्य प्रतेक लोगों ने गोहाटी (ग्रासाम) में अकर नोलता घाप, न प्राचन जनक विद्योंने के तल गरी रिवाल्वर रहती और उन्हों में स एक एक अध्या पान्य करा की पुलिस ने किसी गिरफ्तार विस्तववादी के सावधाना सं वंश रहाता । वाकर, 9 जनवरी सन् 1917 को यह महान घेर

158 . बन्दी जीवन

लिया। पहरेदार ने पुलिस को ग्राते देख सबको जगा दिया, पर चृपचापही। रिवाल्वर श्रीर पिस्तील हाय में लेकर सभी बाहर श्राकर पुलिस पर गोलियां दागने लगे । इस एकाएक ब्राक्षमण से पुलिस छिन्त-भिन्त हो गई, श्रीर इसी बीच विष्ववी भी पहाड़ की घोर खिसक गए, किन्तु तीसरे पहर धनिपनत सप्तन पुलिस ने ग्राकर सारी पहाड़ी के ग्रास-पास घेरा डाल दिया। दोनों ग्रोर से गोती चली । बहुत-से घायल होकर पकड़े गए । इनमें से केवल दो जन पूलिस की ग्रीस बचाकर भाग सके। इन दो में से एक यही नलिनी थे। छ: दिन रास्ता चलकर पहाड़ पार होकर नलिनी लामिंडिंग स्टेशन पर ग्रा पहेंचे। वह यात्रा वया सीधी बात थी ? वर्गर खाये और सोये प्रतिदिन चढ़ाई-उतराई पर गोड़े तोड़ने पड़े थे। सदा पुलिस की नजर से अपने को बचाते हुए, कभी वृक्ष पर चढ़कर, कभी पहाड की चोटी पर-किसी चट्टान पर सोकर रात कटती था। बराधर तेज चाल से पहाड़ की चढ़ाई-उतराई में चलते चलते हाय पर की तलियों में दरारें पड़ गई। किर क्या केवल चलने का हो कष्ट था ? पहाड़ की एक किस्म की चिपनिपी विवही निलनी के माथे और पीठ में चिपट गई, अनेक तरह से खींचने-छुटाने से भी वह नहीं छूटी। इस चिचड़ी का विष चढ़ जाने की पीड़ा से जर्जरित होकर नितनी एकदम बेहाल हो गए। प्रस्तु, मौत के साथ लड़ाई लड़कर ब्रासाम की पुलिस के हाय से बचकर नितनी बिहार ग्राए; किन्तु वहाँ रहना निरापद न था। यह देख वे फिर बंगाल चले ग्राए। हावड़ा स्टेशन पर उतरकर जिनके मिलने की ग्राशा की थी उनमें से किसी को न देख पाया। संग में एक रिवाल्वर था। कहाँ जाएँ ? पखवाड़े से ग्रधिक हो चुका था जब से न खाना, न सोना, न कोई ग्रीर नियम रहा था, शरीर टूट चुका था, जहरीला कीड़ा तब भी माथे और देह में चिपटा हुमा था, हावड़ा में ही निवनी को तेख बुखार हो गया। लाचार कोई उपायन देखकर वे किले के मैदान के एक पेड़ के नीचे सो गए। मुदें की तरहंदिन रात वहीं पड़े रहे। परले दिन दैवयोग से उनके एक परिचित विष्तवी ने उन्हें देख लिया। उनके सब ग्रंगों में उस समय चेचक के पिल्ल दिखाई दिए। कसकरों में विष्तवियों की अवस्था उस समय अत्यन्त शोचनीय थी, प्राय: सभी विष्तवीपकड़े जा चुके थे। टका-पैसातव किसी के हाथ में न था, दो-चार जन जो बाकी थे बै भी तब क्षीण भाषा के साथ इधर-उधर पूमते फिरते थे। कलकत्ते की एक छोटी सी कोठरी में उन्हें रखा गया । चेचक से उनकी श्रीर शीर मुंह इक गए, जिहा

परिणाम . 159

प्रवल हो गई थी। तीन दिन तक बात करना भी बन्द रहा। इस प्रकार पैसापास महोने से चिकित्सा कराए बिना दिन काटते रहे। इस प्रकान में उस समय केवल एक ग्रीर विज्ववादी अपने-आपको छिपाये हुए थे। मृत देह की यथीचित त्रिया करने को भी लोग करते जुटमें, यह समक मेंन श्राता था। सन् 1918 में विज्वविद्यों भी ध्रमस्या ऐसी हो बोचनीय हो गई थी। किन्तु निल्नी इस बेचक से भी गरे गरी। मृत्यु और भी महनीय रूप में दिसाई देने के लिए उस समय तक ढाका में प्रतिशा कर रही थी। चंगे होकर निल्नी कुमते विज्वव दीप का मार लेकर किर दाता में आ रहे। निलनी और तारिणी मजूमदार एक ही मकान में रहते थे। सन् 1918 की 15 जून को भोर के समय पुलिस ने फिर निलनी का मकान थेर लिया। फिर दोनों श्रीर से गोली चती। तारिणी के श्रंगों में बहुत गोलियों लगने से व यही मरकर गिर एड़े। निलनी ने गोली साकर भी भागने को चेट्टा की, परन्तु फिर बन्दूक की गोली से पायल होकर उनका सरीर भी जमीन पर लोटने लगा।

विष्तववारी नितनी षायल प्रवस्या में घरगताल में तेटाये हुए हैं—शुनिस नाम-पाम लेने में अयय है,—हाइग-डिक्लेरेशन—मरते समय का इजहार, मौगवी है।

मृत्यु-सम्या पर लेटे हुए पायल विष्तववाटी पसहा यन्त्रणा सहते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में है। ऐसे समय साधारण व्यक्ति सपने को खिला नहीं सकता, वरन् इच्छा होती है कि उसके कार्यों को देशवासी मती-मीति जान जाएँ। जिनके लिए वह मरता है वे जान जाएँ कि किस प्रकार वह दूसरों के लिए प्राण दे गया, साधारण मनुष्य की यही इच्छा होती है। किन्तु विष्तवयादियों को सपने को खिला में साधारण महीं होती। शिक्षा भेर साधान के विना धारमणेषम का वैसा सामय्यं प्राता हो नहीं होती। दिखा भेर साधान के विना धारमणेषम का वैसा सामय्यं प्राता हो नहीं। मृत्यु के समय भी इच्छा नहीं है, कोई उन्हें जान जाए, या कोई उनका 'मूत्य' समक्ष ले—कोई मैसेन (उन्देश) नहीं है। प्राप्त के प्राप्त को स्वार्त के स्वर्त के स्वार्त के स्वर्त के स्वर्त

इस प्रसंग में फलहयोग के दिन की याद का जाती है, जह प्रसंक दोटे नहें नेता बार दिन की हवालात होने पर भी कॉलमी लम्ब 'मैनेज' करकारी में मैदना करना पहला कर्यय समक्तत्रे भें।

कोई उस पर श्रीम बहाये, कोई उसका नाम याद करे, कोई भी उसका गीत गाए !—इसीलिए मृत्यु-श्रम्मा पर पड़े विष्लववादी के क्षीण कष्ठ से उत्तर निकला, 'Don't disturb please, let me die peacefully, "तंग न करो आई, मुक्ते शान्ति से मरने दो।"

पुलिस ने घनेक प्रकार से बात निकालने की चेप्टा की—कहा नाम तो बतामी—घर कही है ? किन्तु उसका वह एक हो उत्तर था, "don't disturb please, let me die peacefully—कृपा कर और तंग न करो भाई, शान्ति से मरने दो।"

इस प्रकार जो मृत्यु को महिमामय बना सकते थे, इस प्रकार जिन्होंने प्राल-गोपन करना सीखा था, उनकी कहानी पर देशवासियों ने क्या कभी गौर करके देखा है ? वे लोग जीवन की सब माशा-प्रतीसा श्रपूर्ण रखकर संसार से एकदम निदिचन्त हो गए हैं। प्रतिष्ठा की रत्ती-गरभी कामना उन्होंने नहीं रखी। मृत्यु के दरवाजे पर पहुँचकर, जहाँ कोई बात खूल जाते का इर नहीं, नहीं भी स्थाति का निपेध करके वे शान्ति से मरते है। वे प्रपने कम से यदि किसी को तृद्य करना चाहते हैं तो प्रपने ही प्रन्तरास्मा को, इसीलिए किसी घौर से कुछ भी प्रपेक्षा न रखकर शान्ति से मरना चाहते हैं। संसार को किसी चीज की भी चाह नहीं है, वे केवल देने के ही धनी है।

इन सब विप्लवियों कोन जाने क्या कहकर पुकारना चाहिए ?बायद येपाग्ल थे, या बायद ये भ्रान्त निर्वोध वालक थे, क्योंकि हमारे इस प्रभागे देश के श्रीन्त नेता ग्रीर राजनीति-विसारद विचक्षण पिडत इन्हें इन्ही शब्दों से प्कारते रहे हैं।

इन विप्तवियों का सबसे बड़ा दोप, जान पड़ता है, यही था कि ये अपने उद्देश्य-साथन में कृतकार्य नहीं हो सके। मास के वाद मास भीर वरस के वाद बरस विप्तव के लिए अन्यक परिश्रम करने के बाद भी थे केवल एक बड़ी आयंता की ही उपार्जन कर सके ? जिस पय का प्रन्तिम परिणाम केवल व्यर्षता हो बहु वय क्या आन्त नहीं है ? इस व्यर्षता का कुछ भी मूल्य है ? भारत के प्रभित नेता

द्योर विचक्षण समालोचक विप्लवियों से ऐसे ही प्रश्त प्राय: करते रहे हैं। व्यर्भता के एक ही पहलू पर हमारा घ्यान जाता है; किन्तु इस व्यर्भता नी प्राह में जगत् की श्रेटठ सम्पद् किस प्रकार प्रपने को स्थिगए रहती है, विफलतामी

ब्राहं में जगत् का श्रष्ट सम्पद् किस प्रकार अपने का स्थिपाए रहता है, विफलाना द्वारा किस श्रकार शक्ति का संचार होते-होते एक दिन इस व्यर्धता के बीच सार्थकता प्राकर दर्शन देती है, विफलता और पराजय के निराशा-वेदना पूर्ण अवसाद के समय में इन सब वार्तों को हम में से बहुत-से हृदयंगम नही कर पाते । सभी समाजों में, सभी समयों में विप्तवी लोगों पर समाज के विज्ञ और अभिज्ञ लोग हेंसते और लांकन लगाते रहे हैं। इसका कारण यही है कि प्रायः सभी देशों के सभी विप्तवियों की पहली वेप्टाएँ व्यर्थ हुई है, और समाज के विज्ञ और प्रामित्र लोगा इसी व्यर्थता के माप से ही सब विपयों पर विचार करते रहे हैं। उसी निमम से भारत के विप्तववादी भी विज्ञ और प्रामित्र लोगों के मत में भाग्त-पथ के यात्री हैं। और इन समालोचकों में से जो बड़े ही प्रवीण और होशियार हैं वे इन विप्तववादों को 'ईडियट' (बुद्ध, पाण) कहने में भी संक्षीच नहीं करते। भारत की बब्धप्रतिष्ट मासिक पत्रिका 'मॉर्डन रिख्य' के विचक्तण सम्पादक ने विप्तवियों से निदेश करके कहा था कि 'पर्वि भारत में जुख भी सोग ससस्त्र विप्तववादों हैं। भारतक कि कहा था कि 'पर्वि भारत में जुख भी सोग ससस्त्र विप्तवववादी हैं। भारतवासियों को निश्चय से अपनी चुद्धि-विचेत्रा पर सन्देह करना होगा।'

विष्लवियों और समालीचकों में भेद यही है कि विष्लवी लोगों की धपने भादशं पर भट्ट श्रद्धा है, इसीलिए उन्होंने भ्रद्भुत निष्ठा के साथ भपने श्रादशं की श्रीर जानेवाले पर पर चलते हुए जीवन बिताया है, श्रीर इन समा-लोचक लोगों ने ग्राराम-चौकी पर बैठकर समालोचना करने को ही जीवन का पेशा बना डाला है भीर बहुतों का तो यह समालोचना करना ही जीविका भर्जन करने का मुख्य भवलम्ब हो गया है। जीविका कमाने के लिए भनेक बातों का हिसाब करके चलना होता है, किन्तु इस प्रकार हिसाब करके चलने से हमेशा सत्य की मर्यादा को श्रट्ट रखना शायद सम्मव नहीं होता। इस सबके श्रनावा विप्लवियों में और इन सारे समालीचकों में एक और भी बड़ा भेद है, विप्लवियों के नजदीक जो चीज 'Faith' (श्रदा) है; समालोचकों के लिए वह केवल 'Opinion' (सम्मति) है। यह 'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार नहीं कर सकती; इसी-लिए फलाफल पर निर्भर होकर ही बहुधा 'सम्मति' बनती है। किन्तु जो लोग इतिहास-सन्टा के प्रासन पर बैठते हैं वे इस 'सम्मिति' की परवाह नहीं करते; वे निष्ठावान् भौर श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति होते हैं। विफलता उन्हें श्रद्धा-भ्रप्ट नहीं कर पाती। इसी कारण इतिहास में वे चिरस्मरणीय हो जाते हैं, इसीसे ये श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति ही जगत् में कुछ स्थायी काम कर जाने में समर्थ होते हैं।

भारत के विष्लववादी भी ऐसे ही श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति थे। भारत के इन

162: बन्दी जीवन

विष्कितियों की घोर निर्देश करके ही प्रसिद्ध कानून-वैताविरिस्टर नार्टन साहब ने एक बार कहा था, "ये सब विष्कवी अपने घमीष्ट साधन में कृतकार्य नहीं हो पाते इसी कारण घाज वे सरकार के घपराधी हैं, किन्तु यदि ये प्रपने उद्देश्य को सकल कर सकते तो फिर यही संसार में स्वदेश-भवत, वीर तथा साधक कहकर पूजे छोते।"

भारतीय विप्लवियों ने जो मार्ग ग्रहण किया था उस मार्ग से ही भारत की मुक्ति होगी कि नहीं, कौन कह सकता है ! शायद उन्होंने उलटा ही रास्ता प्रहर्ण किया हो ; किन्तु उनके साथ हमारा मत नहीं मिलता, इसी कारण तो उन्हें 'ईहियद' (बद ) कहना उचित नहीं है। न जाने संसार के सम्य लोगों में भारतवासियों के मान-इज्जल की इन विष्लवियों के द्वारा अधिक रक्षा हुई है ग्रयवा इनके विरोधी समालीवकों की युक्तियों के छोर पर ! तो भी यह बात तो हम जानते हैं कि गत साठ बरसों तक जब रूसी विष्तववादियों के सभी प्रयास निष्फंल हुए थे, जब प्रंवल प्रतापी ग्रास्ट्रिया की राजशक्ति के विरुद्ध इंटली के मुद्री-भर विप्लववादियाँ ने पहले-पहल सिर उठाया था, तब इन देशों के विष्लवनादियों को भी ऐसे ही व्यंग्य श्रीर गालियाँ सहनी पड़ती थीं। साठ वरस के धनयक परिश्रम के बाद. धनेक वाधाओं और व्ययंताओं में से गुजरकर सारे जगत् की उपेक्षा भीर प्रति-कुलता को सहकर माज रूसी विष्लववादियों की धाशा सफल होने जा रही है। प्राय: चालीस बरस की कशमकश के बाद, कितने त्याग, कितने कट्ट और कितनी श्रशान्तियों को लांघकर इटली ने स्वाधीनता पाई थी। किन्तु जो इस मुक्ति-पथ के प्रथम यात्री ये उन्हें उनको पहली विप्लव चेप्टाधों के व्यर्थ होने के दिन कितनी निन्दाएँ सहन न करनी पडी थीं ! इस प्रसंग में ब्राइरिश वीर टी० मेक्सिनी की चिरन्मरणीय बात याद आती है--"Any man who tells you that an act of armed resistance-even if offered by ten men only-even if offered by men armed with stones-any men who tell you that such an act of resistance is premature, imprudent, or dangerous, any and every such man should be atonce spurned and spat at, for remark you this and recollect that somewher and some-, how and by somebody a beginning must be made and that the act of resistance is always and must be ever premature,

imprudent and dangerous? सर्यात् 'कोई म्रादमी को तुन्हें यह कहे कि एक सञ्चास्त्र मुकाबलां—चाहे इस भादमी हो ऐसा मुकाबला करं—चाहे उन आदिममों के भाम पत्यरों के सिवाम और कोई हिष्यार न हो कोई मादमी जो तुन्हें कहे कि ऐसां मुकाबला अपरिपत्य है, अन्तमन्दी का काम नहीं है या खतरनाक है, अय्येक ऐसा मादनी लात खाने नायक और मुँह पर यूँक नाने लायक है। स्योक यह बात समक्त को और याद रखो कि कहीं न-कहीं, कसी न-किसी तरह और किसी-न-किसी को मुकाबले का मारनम करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेशा अपरिपत्त्र और स्वार का मुकाबले का सारम्म करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेशा अपरिपत्र और खतरनाक होता है और होना हो चाहिए।"

मैंने अपनी शनित के अनुसार इन विस्तिवियों का एक सिंद्याल कमवढ इतिहास लिखने की चेष्टा की है। किन्तु इतिहास का प्राण होता है—जजमेण्ट—निर्णय। इस जजमेण्ट (निर्णय) के बिना इतिहास खाली घटना-पंजिका (chronicle of events) रह जाता है। इसीसे मैं ववत-च-ववत घटनाएँ छोड़कर और अनेक वातों की भी ले आया हूँ और विस्तिवियों की मैंने प्रशंसा की है, इससे कोई यह न समस्ते कि मैं विस्तिववाद का प्रचार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके साथ हमारा मतसेद रहने पर भी उनके चरित्र-चल को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किन्हों के साथ मतसेद रहने से ही उनसे घृणा करना या जनको गाली-गलीज करना तो अभीस्ट नहीं है, और विस्तिवियों के विरोधी अग्रेज राज्या- चिकारियों ने भी इनके चरित्र की मरसूरप्रशंसा की है, इससे वे (अग्रेज) भी सचमुत्र विस्तिववादी नहीं हो गए।

इतिहास लिखने बैठा हूँ, इसीसे भारतीय विष्ववियों को भारतवासी किस वृष्टि से देखते थे, नयों इस वृष्टि से देखते थे, और उन्हें किस वृष्टि से देखता उचित है ? इन सब विषयों की भी आलोचना कर गया हूँ। विष्ववियों ने सच-मुच पागलपन किया या कि नहीं, यह नहीं जानता हूँ, तो भी उनके पागलपन की बात मुनकर रवि बाबू की एक कविता के कुछ पद पाद काते हैं—

"कोन आलोते प्राणेर प्रदीप ज्वालिए तुमि घराय श्रास्

<sup>ी.</sup> बच्चारश--श्रामी

साधक श्रोगो प्रेमिक श्रोगो पागल शोगो घराय श्रास ।"

"हे साधक, हे प्रेमिन, हे प्रागठ, तुम इत सूमि पर आते हो—किस ज्योति से प्राणों के भदीप को जलाकर तुम इत भूमि पर आते हो ! "!

इस ख्रण्याय के कुळ क्या चिलाने बाबू के 'बिल्चबनाद', 'क्यालस्ताल्य' में प्रकारितः गोपेन्द्रलास राय के एक लेख और 'शंख' में प्रकारित 'चिलानी वाविच' भी कहानी से लियें गर हैं।

## 7 विप्लव का प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ?

भारतीय विष्ववियों के सभी प्रयास क्यों व्यर्थ हुए। यह जानने के लिए पहुंते यह समफ लेना होगा कि वे चाहते क्या थे? उनका उद्देश्य मलीमांति समफ्ते विना यह जानना भी कठिन होगा कि वे कहाँ तक विफल हुए कहाँ तक नहीं, और उनकी इस विफलता का कारण क्या या। इसीलिए उनकी इस व्यथंता का कारण लोजने से पहले उनका उद्देश क्या या इस विषय की कुछ झालोचना करना आवश्यक है।

भारतीय विच्लववादियों का उद्देश नया था, इस विषय पर कहने को इतनी वार्ते हैं कि यहाँ पर उनकी पूरी आलोचना सम्मव नहीं है, कारण कि यह आलोचना करने के लिए मारत के राष्ट्रक्षेत्र में इस विच्लव के आविर्धाव से आरम्भ कर उनकी क्रमिक परिणति के इतिहास की भी आलोचना करना आवश्यक हो जाता है, और इस प्रकार यह आलोचना इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम आलोच्य विषय से बहुत दूर जा पढ़ेंगे। इसीलिए इन सब आलोचनाओं को किसी और समय करने की इच्छा है। इस समय केवल अपना विषय समकाने के लिए जितनी आलोचना आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी ही करूंगा।

भारतीय विष्लव दल के बीच चाहे कितने ही मतभेद क्यों न रहे हों, परन्तु इस विषय में सभी सम्पूर्णतः एकमत थे कि भारत को घलुष्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी ही होगी, ध्रयात् भारत-भिन्न कोई भी जाति भारत के भने-बुरे की विचारकर्ता होकर भारत के मंगल के तिए भारत के किसी भी काम में हस्तक्षेप न कर सके— भारत के लिए किस प्रकार की शासन-प्रणाली सबसे प्राधक मंगलकारी होगी इस

विषय के विचारकर्ता भीर परिचालक भारतवासी ही हों। भारत का सामाजिक मादर्श क्या होगा, भारत में सामाजिक समस्या का समाधान किस प्रकार करना सबसे भविक मंगलजनक होगा, भारतेतर राष्ट्रों के साथ भारत किस प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करेगा, भारत के व्यवसाय-वाणिज्य नो किस प्रकार परिचालित करने से भारत का और जयत का मंगल होगा, इन सब बातों को भारतवासी ही जैसा ठीक समसे बैसा ही हो, और किसी भी राष्ट्र का उसमें कोई हाय न रहे-यही थी भारतीय विष्ववियों की हुराकृांक्षा ! भारत की यह स्वाधीनता ब्रिटिश साम्राज्य के बीच रहकर किसी तरह भी प्रक्षणा नहीं रह सकती, बालक जिस प्रकार निःसंशय रूप से प्रपने माता-पिता को पहचानता है, भारत के विप्लवी भी यह बात उसी प्रकार निःसंशयरूप से जानते थे। इसीसे भारतीय विष्तवियों की सब चेष्टामों की जड़ में यह बात . श्री कि भारत को इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य-सम्पन्न कर दिया जाय जिससे वह आरत-भिन्न सभी जातियों के हाय से सब प्रकार से छटकारा पा सके । इस भारते-तर राष्ट्रों के समूह में अंग्रेज अपवाद नहीं हैं, वरन् साक्षात् रूप से इन अंग्रेज़ों के साय ही पहला संघर्ष भारम्भ होता है। कारण कि संग्रेजों का ही साक्षात रूप से भारत की सब ग्रभिलापा-ग्राकांक्षाग्रों भीर भारत के सब उद्यमों के साथ धनिष्ठ रूप से संसर्ग है और वे लोग यह समसते थे कि भारत को इस प्रकार स्वाधीन करने का सबसे मुख्य ज्याय है, भारत की क्षात्र शक्ति की जागत कर देना-इस क्षात्र शक्ति के सादरों को ही केन्द्र बनाकर हमारे विष्तवियों ने अपनी सर्व कर्म-श्रचेप्टा को नियन्त्रित किया था। महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्र-क्षेत्र में श्राविः भीव होने से बहत पहले से ही हमारे विष्ववियों को इस क्षात्र भार श्रीर बाह्यण्य भादर्श के विषय में बहुत मालोचनाएँ और द्वन्द्र करने पड़े हैं। उन दार्शनिक मादर्शी का विचार और विश्लेषण करने की जगह यहाँ नहीं है,समय और सुयोग मिलने पर किसी और जगह वह करने की इच्छा है। तो भी संक्षेप से यहाँ इस सम्बन्ध में केवल दो-चार बातें कह देना बुरा न होगा। यथार्य बात तो यह है कि ब्राह्मण्य प्रादर्श भीर क्षात्र ग्रादर्श में, सच-सच कहें तो, कोई भेद नहीं है, क्योंकि बाह्मण्य ग्रादर्श की श्रन्तिम परिणति जहाँ होती है, क्षात्र भादर्श की भी श्रन्तिम परिणति ठीक वहीं होती है। अर्थात् क्षत्रिय धर्मावलम्बी पुरुष जब प्रकृति ज्ञान का अवलम्बन करके जीवन को नियन्त्रित करते हैं तब उसका जो फल होता है, ब्राह्मण भावापन्न पुरुष भी

वैसे ही प्रकृति ज्ञान का अवलम्बन लेकर जीवन बिताएँ, तो उसका भी वही एक ही फल होता है। प्रयात यह जगत ब्रह्म का ही प्रकाश है, ब्रीर ब्रह्म ही कभी सगण शीर कभी निर्मण रूप में प्रपना प्रकाश करते हैं, यह विश्व ब्रह्माण्ड जो नित्य नये-नमें रूपों में परिवर्तित होता है वह भी उसी बहा का ही सगुण प्रकाश है, और जो श्रनिवंचनीय है, जो मुँह से प्रकट नहीं किया जाता, जहाँ जाकर मन-वृद्धि धक्का खाकर प्रवेश करने में ग्रसमर्थ होकर बापस लौट धाते हैं, जिसे किसी भी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, ग्रयीत् जो बहा का ही निर्मुण स्वरूप है-उस निर्मुण और समुण ब्रह्म में यथार्थ में कोई भेद नहीं है, उस ज्ञान की उपलब्धि करना ही ब्राह्मण्य और क्षात्र ब्रादर्श का ब्रन्तिम लक्ष्य रहा है। वेदान्त के इस ब्रादर्श का बनुसरण करें तो बाह्मण्य और क्षात्र धर्म में सचमुच कोई भेद नहीं रहता, किन्तु वेदान्त के इस धर्म को सब लोग स्वीकार नहीं करते; भारत के सब सम्प्र-दाय यह बात नहीं मानते कि ब्रह्म का सगुण स्वरूप सम्भव है। वे कहते हैं, गुणा-तीत ब्रह्म का रूप-भेद सम्भव नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, श्रीर सभी श्रनित्य है, ब्रह्म के सिवाय और किसी वस्तु का ययार्थ रूप में कोई ग्रस्तित्व नहीं है-भापाततः उनका होना प्रतीत होता है, पर वह अममात्र है, यही बहा माया है। यह माया कहाँ से बाई और इस माया का स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि वह कहा नहीं जाता, वह ग्रनिवंचनीय है,—इसीसे वे संसार को भी श्रनित्य कहते हैं और इसीसे उनके जीवन का श्रेष्ठ घादशं रहा है इस संसार को त्यागकर, संसार के रास्ते से दूर जाकर निजन में, वन में, पर्वत में, गुफा में रहकर अर्थात संन्यास लेकर तपस्या करना, भगवान् की आराधना करना। ब्राह्मणी द्वारा परि-चालित हिन्दू समाज का यही सनातन श्रीर सर्वथेष्ठ ग्रादर्श रहा है यह बहतों की धारणा है, इस प्रादर्श को ही जो मानव-समाज के सम्मुख श्रेष्ठ श्रासन पर प्रति-िठत करना चाहते हैं, वे ब्राह्मण्य धर्म के पक्षपाती हैं, इसी म्रादरों का मैंने ब्राह्मण्य . धर्म कहकर उल्लेख किया है। धौर साव धर्म कहते से मेरा प्रयोजन उस श्रादर्श से है. जिस घादमें मे इस नित्य नूतन परिवर्तनशील जीव-जगत् को सिच्या माया कहकर चहा नहीं दिया जाता, जिस मादर्श में इस जीव-जगत् को इस संसार को निर्गुण ब्रह्म से ग्रमिन्ने समक्ता जाता है, जिस ब्राइसे की प्राप्तिकेलिए इस संसार की ग्रवहेलना न करके, इसकात्याग न करके, इस संसार के भते-चुरे को, इप्ट-श्रनिष्ट को, हिंसां-व निर्मा हो। ब्रहिसा को,राग-द्वेप को समतुल्य समभकर इस भीपण संग्रामस्थल में रहकर ही श्रद्धा ही जीव-जगत् हुए हैं भीर इस जीव-जगत् में जो कुछ भला या बुरा है वह सभी ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस सत्य की उपलब्धि करने के लिए सांसारिक कम में लिप्त रहकर ही भयांत् सांसारिक कम में लेपा जातायों को युवत कर के, बमेयोंग के पय में जी साथन करना होता है, इसको ही मैं शात धम कहकर पुवारता हूँ। इन दोनों आदाों में सवमुच लीग्र ढंढ रहा है। एक का भावशे है युढ और दूसरे का आदशे वहीं कुरक्षेत्र के थोइल्ला; एक का धादशे है थी चेतत्य और दूसरे का आदशे वहीं कुरक्षेत्र के थोइल्ला; एक का धादशे है थी चेतत्य और दूसरे का आवशे गृह गोविन्द। एक के भावशे का अनुसरण करने पर इस संसार को भानत्य माया जान कहकर इसकी अवना और अवहेलना करनी होती है और दूसरे के आदशे की आधित करने के लिए इस संसार को लिल्य नये-चये क्यों में सजाकर पूजना होता है, युग-युग में सृध्दि की उद्दान प्रेरणा से इस संसार को लोड़ कोड़कर, पूर-पूरकर किर नये सिरे से गड़कर खड़ा करना होता है। कभी जान के आलोक में जगत् को उद्भातित करके, कभी खहग को घार से करने का सोत बहाकर, पृथ्वी को रंगकर, कभी भ्रम के भ्रवाह में घरिती सुन्दरी को स्नात कराके, संसार के सीन्दर्य को अद्भुत कारोगरी के साथ विवध आभाभी में अनेक रंगों में रंगीन, लिग्य भीर उच्चवन करके विस्मयकर बना बातना होता है।

बादशों का यह सब इंड केवल वाक्चालुरी अवना भाषा का इंड ही न था; इस दल में जिन्होंने जिस मादर्श को श्रेष्ठ समक्षा, उन्होंने उसी शादर्श के पीखे सारा जीवन व्यतीत किया; इस प्रकार कितनों ने ही धर-बार खोड़कर संन्यास का आश्रप निया और अनेकों ने तिल-तिल करके पूर्ण रूप से अपने परिवारवालों और राज्याधिकारियों हारा मनेक कष्ट भोगते हुए जीवन के भोग-विसास को तुच्छ समक्षकर विपत्ति के बीच हो जीवन बिता दिया था। जो भी हो, विप्तियों ने वर्त-मान काल में साथ मादर्श को ही थेष्ठ आसन दिया था। इसीसे इस साथ प्रवर्श का ही वे भारत के जनसाधारण में प्रवार करने का प्रयास करते रहे।

इस प्रकार से विश्ववी लोग मारत के गरीव-से-गरीव जनसाधारण तक को ही समभति थे, किन्तु किस प्रकार येगरीव-से-गरीव जनसाधारण तक प्रगनी प्रभिता-वाएँ ज्यवत करेंगे और किस प्रकार सचपुन ही दम जनसायारण की प्रभितायाएँ प्रकाण रह सकेंगी, देव के समाज में बनी और निमों के बीन, अमेंदा रों और उनकी रे यत के बीन, धनी व्यवसायपतियों और कुली-मजदूरों के बीन, रेसी और विरेधी व्यवसायपतियों के बीच परस्पर जो झोक स्वायों के द्वेद उपस्पित हो गए हैं, और विष्तव का प्रवास व्यर्थ क्यों हुम्रा ?

इन विरुद्ध स्वायों के संघर्ष के कारण जगत में जा झनेक प्रकार की श्रवान्ति, श्रनेक अकार के वैपम्य,भनेक मृत्याचारों, यन्त्रणाओं भ्रौर मनेक भीषण रक्तपातों की सब्टि हो रही है. इन सब हुंद्रों को कैसे सुलफाना होगा, और यथार्थ विप्लवी होने पर राष्ट्र के समान समाज को भी चुर-चुर कर नये सिरे से गढ़ना होगा, ये सब बात मारत के विष्तवी लोग भलीभीति हृदयंगम नहीं कर पाए, धीर इन सब समस्यामी की भोर ध्यान देते हुए भारत के भावी राष्ट्र को सच ही किसी विदेश रूप में गढ़ना होगा, यह बात भी उन्होंने गम्भीर चिन्तन के साथ नहीं सोची थी। वे सोचते थे कि ये सब बातें स्वाधीनता पाने के बाद देखी जाएँगी। तो भी प्रधिकांश विष्ववियों का यही मत था कि भारत की राष्ट्र-शासन-पद्धति की नीय गणतन्त्र के भादर्भ पर ही स्थापित होगी। इस व्यापार में भविकांश विष्तवी राजा के लिए कोई स्थान नहीं रखते थे। प्रधिकांश इसलिए कहता हूँ कि इनमें ऐसे भी कुछ व्यक्ति ये जो सोचते थे कि यदि भारत के कोई स्वाधीन कहलानेवाले राजा भारत के इस स्वाधीनता समर में प्राण ग्रीर मन से भीग दें तो उन्हें भारत का राज्यासन दिया जा सकता है, भीर उस दशा में भारत का राष्ट्र सैघटन इंग्लैड की पालियामेंट के अनुसार गठित होगा। महाराष्ट्र में 'प्रभिनव-मारत' नामक गुप्त समिति की स्रोर से, "Choose oh Indian Princes," (मर्यात् भारत के राजासी, अपना रास्ता चुन लो) शीर्पक की एक छोटी-सी पुस्तिका का गुप्त रूप से प्रचार किया गया या, उसमें बड़ौदा के राजा गायकवाड़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके ही उपर्यवत भाव का प्रचार किया गया था। पंजाब के सिक्सों में से भनेकों की इच्छा थी कि मारत में फिर खालसा राज्य स्थापित किया जाय । फिर विप्तवियों में से ग्रधिकांत हिन्दू ही ये इसलिए उनके बीच किसी-किसी के दिल में यह इच्छा गुप्त रूप से थी कि भारत के स्वाधीन होने के माने हिन्दू राज्य की पुनः स्यापना के होंगे। किन्त क्रमशः यह माव बिलकुल लुप्त हो जाता है, श्रीर श्रन्त में यद्यपि वे मुख्यतः हिन्द्रश्लो के स्वावलम्बन के ऊपर ही भरोसा करके अपने कार्य में भागे बढ़ते थे, तो भी स्वाधीन भारत की कल्पना में भारत की किसी भी जाति की उन्होंने दूसरी जाति के भ्रधीन कर रखने का संकल्प नहीं रखा, प्रयात् भारत की स्वाधीनता के लिए भने ही हिन्दू मुस्यतः परिश्रम करें तो भी स्वाधीन मारत में प्रत्येक जाति का समान मधिकार रहेगा प्रयात् प्रत्येक जाति का स्वार्य अधुष्ण रहेगा, यही शा भारतीय विप्लवियों का राजनैतिक मादसे ।

. 🕆 हमारे देश के प्रायः सभी लोग एक सुर से कहते रहे हैं कि भारत का विप्तव-- प्रयास बिलकुल ही व्यर्थ हुमा है, धौर इस प्रकार उसका व्यथ होना ही ग्रवश्यम्भावी था। वे कहते हैं, बतुमान युग में नवीन वैज्ञानिक उन्नति के कारण किसी भी राज-शनित के विकद्ध कोई प्रजा सामरिक शक्ति की सहायता से विष्लय नहीं कर सकती. मीर वे सोचते हैं कि अप्रेचों के समान शत्रु को सामरिक शक्ति की सहायता से हरा-कर स्वाधीनता पाने की कल्पना करना भी निरा पागलपन है, इसी से वे भारत के विष्लिवियों को पागल धौर धविवेकी धयवा निर्वोध समस्ते थे और समस्ते हैं।-- मवस्य ही, इन सब समालोचकों की वातें यदि सत्य हैं तो भारत को चिर-काल तक पराधीन ही रहना है, कारण कि पूर्ण स्वाधीनता पाने का और कोई रास्ता मी;ये समालोचक लोग दिखा नहीं सके, और इस ग्रायुनिक युग में भी रूस और जर्मनी के विप्लव दलों ने प्रवल राज शक्ति को हरा दिया है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नहीं है; इसी से यह कहना, जान पड़ता है, युक्तिसंगत न होगा कि वर्तमान गुग में कोई भी प्रजा शक्ति सुप्रतिष्ठित राज शक्ति को विष्तव के रास्ते से सामरिक शक्ति की सहायता से हरा नहीं सकेगी, श्रीर भारत के विप्लव दल के साथ रूस श्रीर जर्मन के विप्लव दलों की तुलना करने से एक बात विशेष रूप भी हमारे ब्यान में ब्राती है कि जर्मन बीर रूसी विप्लवियों की श्रपने ही लोगों के विरुद्ध अस्त्र धारण करने पड़े थे, परन्तु किसी विदेशी राज शक्ति के साथ लड़ाई हों तो सारे स्वदेशवासियों की सहानुभूति ग्रीर सहायता पाने की यथेप्ट संभादवा ,रहती है। इसी से विदेशी राज शक्ति के विरुद्ध विप्लव करना सिविल वार (गृह युद्ध) करने की अपेका अनेक अंशों में सहल है। तो भी यह बात तो सच है कि भारत का विष्तव प्रयास व्यर्थ हुमा और रूसियों ग्रीर जर्मनों के विष्तव प्रयास सफल हुए हैं। यह बात सच भने ही है, किन्तु इस व्यर्थता के कारण के विषय में ही,ती अनेकों के साथ मेरा मतभेद है, और यहाँ मैं इस कारण का ही धनुसंघान कर रहा हैं। भारतीयों को सचमुच विष्तव के पय में जाना चाहिए कि नहीं, इसकी में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तो केवल अपने विरुद्ध पक्षवालों की प्रधान युक्ति का ही विश्लेषण कर दिखाने की तनिक सी चेप्टा की है। एक बात पाठक मन में रखें कि मैं अतीत की बातों की आलोचना कर रहा हूँ और श्रतीत की श्रालोचना करना ही इतिहास लिखते समय ठीक है, इसी से भविष्य में क्या होगा भ्रमवा क्या होना उचित है यह मेरा घालीच्य विषय नहीं है। मस्तुः

जो भी हो, जो हम कह रहे थे उसी पर फिर भ्रा जाएँ, हम कह रहे थे कि भार-तीयों का विष्त्रव प्रयास व्यर्थ क्यों हमा ?

भनेक लोग कहते हैं कि उपयुक्त समय नहीं श्राया था इसी कारण भारतीयों का विष्वव प्रयास व्ययं हुआ, अर्थात् विष्तव प्रयास को सफल करने के लिए जो अरिश्वित प्रपेक्षित है वह परिस्थित भारत में श्रव भी नहीं है, भारत के जन-साधारण सचमुच विष्तव करना नहीं चाहते इसीलिए विष्तव का प्रयास व्ययं हुआ। भारतवासी सचमुच स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला को सच ही अनुभव नहीं करते, इसी से वे विष्तव पप में अप्रसर नहीं होते; बहुतों के मत में विष्तवियों के श्रसफल होने का यही सर्व-प्रधान कारण है।

किन्तु भारतवासी सच ही स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला का श्रनुभव नहीं करते, यह तो मैं नहीं मानता, किन्त उस स्वाधीनता को पाने के लिए जिस त्याग, जिस वीरता की आवश्यकता होती है, भारतवासियों में उन सब गुणों का एकदम ग्रभाव है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नहीं है। किन्त जो लोग यह कहते हैं कि देश के अशिक्षित जन साधारण (Mass) ने इस विष्तवान्दोलन में योग नहीं दिया इसी कारण विष्तव का प्रयास व्यथं हुआ उनकी बात भी मुक्ते ठीक नहीं मालूम होती--कारण कि विप्लवियों ने कभी किसी भी दिन प्रकट या गुप्त रूप से देश के किसानों ग्रयना कुली-मजदूरों को इस विप्लवा: न्दोलन में भाग लेने के लिए पुकारा ही नहीं, देश के शिक्षित लोगों ने जब जिस रूप में जन-साधारण (Mass) को पुकारा है, जन-साधारण ने अनेक त्याग करके भी बहुधा इस पुकार का उत्तर दिया है। देश के शिक्षित लोग अपने कर्तव्य की समक लेने पर भी जो काम नहीं कर सकते, देश के प्रशिक्षित जन-साधारण अनेक बार अपनी सहज बुद्धि से वह काम अनायास ही कर डालते हैं। अवस्य अशि-क्षित जनता करेंच्य की खातिर बहुत दिन सक त्याग अथवा कंट्र स्वीकार नहीं कर सकती, इसी से श्रशिक्षित जनता के खयाल पर निर्मर करके कोई भी वहा या स्थायी कार्य करना सम्भव नहीं।

भीर जो लोग यह कहते हैं कि देश के भविकांश लोग श्रश्तिसत हैं इसीसिए भी विष्तव का प्रयास सार्यक नहीं होता, भीर जब तक देश के अधिकांश लोग शिक्षित नहीं होते, तब तक विष्तव का प्रयास व्यय होगा ही, इनसे में रूस का दृष्टान्त दिखाकर कह सकता हूँ कि विष्तव प्रयास की सार्यकता ग्रथवा व्ययंता देश के लोगों के लिखना-पटना जानने न जानने पर निभर नहीं करती।

तो फिर भारत का विष्तव प्रयास व्यथं वयों हुमा ? किन्तु सच ही क्या भार-तीय विष्लवियों का इतना त्याग, इतना अद्मुत साहस सब एकदम व्यथ ही हथा है ? इन्होंने कितने ही कष्ट सहे, कितनी ही विषम विपत्तियों के बीच ऐसी निष्ठा कें साथ भविचलित रहे, कितनी ही दुर्घटनाओं के तीव ग्रापात, कितने ही विश्वास-घातकों के निदंय व्यवहार और कितनी ही पराजयों की मर्मपीड़ा सहकर ऐसी दूर-मनीय दृढ़ता के साथ वे वार-बार ग्रपने संकल्प की साधना में भ्रथसर रहे, यह सब चया सच ही एकदम व्यर्थ हो गया ! क्षात्र शक्ति के धादर्श ने क्या देश में कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं पाई ? मरने का डर क्या भारतवासियों के मन से कुछ भी दूर नहीं हुआ ? देश के अन्यान्य प्रकाश्य आन्दोलनों पर विप्लव आन्दोलन क्या किसी तरह का भी प्रभाव नहीं डाल पाया ? वर्ल्ड पॉलिटिक्स (विश्व की राजनीति) पर, संसार के सम्य देशों में क्या भारत का यह विष्तवान्दोलन कुछ भी छाया नहीं हाल सका ? ग्रयना इस निप्तवान्दोलन के कारण भारत का गौरन जगत की सभा में कुछ भी नहीं बढ़ा ? इस सम्बन्ध में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर ऐसर लिखित 'पैन-जर्मनिजम', वर्न हार्डी कृत 'जर्मनी एण्ड दि नेवस्ट बार' इत्यादि भ्रन्यों की झोर घ्यान देने का पाठकों से अनुरोध करता हुँ—इससे वे मेरी बात का सारपर्यं बहुत-कुछ ह्दयंगम'कर सकेंगे।

बहुत लोग कहते हैं कि विप्लवियों के कार्यों के कारण मंगल की अपेका अमंगल ही अधिक हुआ, अप्रेज सरकार को इन विप्लवियों के कारण ही अभारणीवन का अधिक सुयोग मिल गया है, इसी से नित्य नये नये कठोर से कठोर कानूनों के सहारे भारत के वंध खुने आन्दोलनों में भी अप्रेज सरकार अनेक अकार से बाधाएँ डाल पाई हैं। पर सच बात कहें तो वंध अकास्य आप्तोलन का समन होने के बाद से ही विप्लव का कार्य-कवाप अकाशित होने लगा है, और रौलट कमेटी की सिटीशन रिपोर्ट में अप्रेजों ने कदाचित् अनजान में ही इस प्रकार सव विषयों की आलोचना की है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विप्लव नियों के अर्थेक उद्योग के कारण ही बारी-वारी अप्रेजों ने मारत को राजनीतिक अधिकार दिए हैं।

ं यह यात भी श्रवस्य हो बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि भारत को जो कुछ सामान्य राजनैतिक श्रपिकार मिले हैं दे मुख्यतः भारत के इन दृक्षित विप्तवियों के प्रयास से ही मिले हैं।

र्श्वर, जो भी हो, विष्तवियों ने जो चाहा था वह तो नहीं हो पाया; विष्तवी देश को स्वाधीन करना चाहते थे, सो वे कर नहीं सके, विष्तवियों की मुख्य चेटा

व्यर्थ हुई।

में समक्रता है, चिन्तनशील प्रतिभावान् उपयुक्त नेता का ध्रभाय ही इस व्यर्थताका सबसे पड़ा कारण था। रूस या जर्मनी के विष्लय दल के बीच ऐसे बहुत ब्यक्ति हैं या थे, जो संसार के श्रेष्ठ चिन्तनशील व्यक्तियों में शासन पाने योग्य थे, किन्तु भारतीय विष्लव दल में ऐसे कोई भी चिन्तनशील शक्तिमान व्यक्ति न थे जिन्हें ठीक थिकर (विचारक) कहा जा सके, इसीसे भारतीय विष्लव दल प्रवता प्रचार-कार्य, कहना चाहिए, कुछ भी नहीं कर पाया श्रीर इसीलिए इस विष्सव दल का प्रभाव वैसा नहीं दिखाई दिया जैसा होना चाहिए था। यह भले ही सच है कि भारत के इस विष्तवबाद के धन्दर विवेकानन्द का ज्वलन्त भादरां वर्तमान या श्रीर भारतीय विष्ववियों में से श्रविकांश इसी महापुरुष की प्रेरणा से अनुप्राणित थे किन्तु विवेकानन्द के समान कोई भी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति साझात रूप से इस विप्तव दल में न थे। श्री ग्ररविन्द घोप ग्रीर लाला हरदयाल यदि बन्त तक इस दल में रहते तो जान पड़ता है, कि विप्लव दल का यह दैन्य बहुत कुछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी ग्रन्त में इस दल को छोड़ गुए। इन्हीं मरविन्द के प्रसंग में मेरे एक परिचित व्यक्ति मुक्तसे एक प्रसिद्ध कविता के कुछ एक पद कहा करते थे, यहाँ उन्हें उद्धत करने का लोग नहीं रोक सकता हैं---

He is gone to the mountain And he is lost to the forest; The spring is dried in the fountain. When the need was the sosest.

इस प्रकार के चिन्तनतील प्रतिमावान् पृष्पों की बात छोड़ मी दें, तो इस विष्यत दल में किसी बड़े साहित्यक, किसी बड़े समाचार पर्यों के लेखक प्रयवा किसी बड़े कबि ने भी योग नहीं दिया। एक तरह से कह सकते हैं, कि इस विष्यव दल में इण्टलेयचुप्रत्स (intellectuals) नहीं ये और इस प्रकार के लोगों का विशेष समाव था, इसी कारण यह विष्यत दूस प्रचार कार्यकी धीर प्राय: उदासीन ही रहा। जो कुछ गुप्त पिक्ताएँ ग्रादि बीच-धीच में प्रचारित होती थीं, वे केवल सामिक उत्तेजनापूर्ण प्रतिहिता के उच्छ्यास से मरी होती थीं, इन सब लेखों में विचारखीलता का कोई भी परिचय नहीं पाया जाता, जीवन का कोई नया ग्रादस इनसे प्रकट नहीं होता। भारत के साहित्य में इनका कोई स्थान नहीं रहेगा, इसमें कोई सम्देह नहीं। भारतीय विप्लयी किसी स्थायी साहित्य को सुप्ति नहीं कर सके। इस प्रक्षार विप्लब दल का प्रयासच्यार होना ही था।—तो भी विष्लवा-चौलन के इस प्रथम युग में वारीन्द्र ग्रीत उपेन्द्र डारा परिचालित (जुगान्तर) पत्रिका ने इस तरफ बहुत काम किया था। इस युगान्तर पत्रिका का अद्गुत प्रभाव ग्राज भी हम देखते हैं। इसी से वारीन्द्र एक दिन गर्ब के साथ ग्रण्डमन में कहते थे, "जो पय मैं एक वार दिखा आसा हूं, बंगाल ग्रांच भी उसी एक प्रथं का अनुसरण किए चलता है, कोई भी नया पय विकालने की और किसी ने क्षमता न

इसके सिवाय यह विय्लव दल प्रकारय रूप से अपनी कोई भी कार्यवारा महीं चला सका। इस विय्लव दल में ऐसे कोई भी नेता न ये जी प्रकारय धांत्वीनने में माग लेकर विजक अयवा गांधी के समान मर्यादा के अधिकारी ही सकते। इसीसे यह विय्लवान्त्रीवन जन-साधारण से कमया असम होकर एक संकीण दायरे की सीमा में बन्द हो जाता है। इस प्रकारय आन्दोलन के नेता न हो सकते पर दो को अशिवित जनता को प्रपने धावरों की और नहीं लाये। जा सकता, यह वात भी विय्लव दल के नेता लोग शायद भलीमीति नहीं समभ सके, या धार्यद उनके बीच ऐसे उपयुक्त आदिमयों का अभाव या इसी कारण वे बाध्य होकर इस वियय में उदासीन रहे। विय्लव दल में उपयुक्त नेता का अभाव होने से ही भारत के दूसरे राजनैतिक दलों के नेता स्वेक बार इस वियय में अभाव होने से ही भारत के दूसरे राजनैतिक दलों के नेता स्वेक बार इस वियय दल को अनेक प्रकार से एसएलायट करते (उनते) रहे हैं। जो हो, उससे देश की कोई वियेप अप से अकट होती है। नहीं हुई, किन्तु वियवद दल की दीनता उससे वियेप रूप से प्रकट होती है।

इसके भ्रलावा श्रीर जिन सब कारणों से यह विष्तव का प्रयास व्यथ हुआ। उनका, 'बन्दी जीवन' में अनेक जगह प्रसंगानुसार उल्लेख कर ग्राए हैं, यहाँ उन

सव बातों को दुहराने की ग्रावश्यकता नहीं।

: किन्तु इस विष्लवान्दोलन के विफल होने के बाद भारत के ग्रनेक विष्ववियों

ने अच्छे कृतित्व का परिचय दिया है। जिन सव गुमनाम मुंबनों को यही मोई पूछता भी न था, यहाँ तक कि विन्तव दल में भी जो नेतृत्व महीँ या सके; देश के लीग जिन्हें अधिवितत या साधारण रूप से मिलित कहते थे, विदेश के कायरोत्र में उन्हें युवकों की अनेक प्रकार से अपनी प्रतित का परिचय देने की कहानियाँ सुनी जाती हैं। सम्य जगत में आज उनका स्थान हमारे देश के विस्थात नेतामों की अपेक्षा अधिक मने ही ने हो, कम नहीं है। लाजपत के समान नेतामों को अपेक्षा भीधक मने ही ने हो, कम नहीं है। लाजपत के समान नेतामों को अपेक्षा भीधक मने से स्थान के तीतामों ने विदेश में अधिक सम्मान पाया है, यह बात भी सुनने में आई है। ऐसा होने का कारण है, इन युवकों ने संसार के अध्व नेतामों के संस्था में साने पर स्थान विदेश में अधिक सम्मान पाया है, यह बात भी सुनने में आई है। ऐसा होने का कारण है, इन युवकों ने संसार में अधिक पर माने पर स्थान विदेश की स्वाधीन आवहुत्व के संस्था में बीन पर देखा है कि उनका वही पुराना पुन संकीण पप हो एक मांग; प्य नहीं है, और इन्होंने जब नये मानों में जबन पता तब वह सन्दर की प्रमुख पात्र पूर्ण रूप से विकास पा उठी।

इन सब विदेश-प्रवासी विप्तवियों के जीवन से यह भी जाना जाता है कि विप्तव दल में सच ही ऐसे प्रनेक गुमनाम युवक वे जिनके विषय में हमारे देश-यावी शायद मब भी कुछ विरोध मही जानते—भीर जो अवकाश भीर सुयोग पाने पर शायद एक दिन संसार के श्रेट्ठ विचारकों के साथ एक मासन पर वैठने नामक हो सकते हैं। पुस्तक वहने या परीक्षाएँ गास करने से ही तो विचारशील नहीं हुमा जाता, पुस्तक वहना एक बात हे भीर विचारक (Thinker) होना दूसरो बात। जात् के एक श्रेट्ठ विचारक मनीधी हबँट स्पेन्सर तो मातुमाया भीर कांसीसी माया के सिवाय भीर कोई भी भाषा न जानते थे, और ऐसे भनेक पश्चित हैं जो बहुत मायाओं के सम्मुच पण्डित हैं, किन्तु वे तो हुबँट स्पेन्सर के समान नहीं हैं। हमारे देश में भनेक लोग थे जो विवेशनन्त की प्रपेशा भीयक पण्डित थे, किन्तु विवेशनन्त के समान विचारक भीर कितने हुए हैं? अगत् के अनेक विचारशोन कवियों भीर दार्शनिकों की जीवन-कथा देखने से यह बात सममी जा सकती है कि पाण्डित भीर विचारशोलता एक वस्तु नहीं।

पड़ जैसे नहीं जानता कि कब उसके फूल फूट निकल्पे, पसी, जैसे नहीं जानता कि ठीक कब उसे गाना गाने की चाह होगी। प्राणों की समूची शक्ति में से उनका उसम जागता है, इसलिए उन्हें जैसे सोच-विचार कर इरादा नहीं बनानापड़ता ! उसी प्रकार जो विचारधोल हैं, माबुक हैं, जो सबमुख ही प्रविमावान् पिड़सें

(विचारक)हैं ये पण्डित हुए बिना भी पोथी पढ़ने या परीक्षाएँ पास करने में वैसी योग्यता दिखाए विना भी संसार के भनेक भदभत निस्मयजनक रहस्यों की घोषणा कर सकते हैं।

बन्दी जीवन

: विष्लवियों के कार्यकलाप को बहुत लोग पागलपन कहते हैं। वे कहते हैं, दिमाग में मुख खराबी हुए बिना कोई विप्लव दल में योग नहीं दे सकता।--विप्तिवियों के ग्रन्दर सुनते हैं, सुबुद्धि का-ग्रवलमन्दी का विशेष श्रमाव है-किन्तु रविबाबू ने कहा है,- 'मुबुद्धि नाम का पदार्थ मत्यंलोक में पाया जाता है, किन्तु कॅंचे दर्जे का जो खालिस पागलपन है वह देवलोक की वस्तु है। इसी से जान पडता है कि सुबुद्धि की गढ़ी हुई चीजें टूट-फूट पड़ती हैं। घौर पागलपन जिन चीजों को

उड़ाकर लाता है वे बीज की तरह जंगलों के जंगल उगा डालती है।

तृतीय खंड सन् 1920 के बाद उत्तर भारत में विष्लववादी ग्रान्दोलन

## । रिहाई की सूचना

का फरवरी महीना । मैं सेल्यूलर जेल के अस्पताल में वीमार पड़ा था। एक अंदी-अफ़सर ने आकर मुफ्ते इतिला दी कि जेलर साहब आपको दफ्तर में बुला रहे हैं। सुनते ही सिर से पैर तक आग लग गई। फिर वही बात, फिर वही दृश्य, फिर वही भगड़े की नौबत दिलाई देने लगी। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर को सेल्यूलर जेल में प्रायः ऐसा हुआ करता था कि जेल के अधिकारीगण, अंदी-अफ़सर से लेकर जेलर और सुपरिष्टेण्डेण्ट सक, बहाँ के राजनैतिक बन्दियों को मौका-बेमीका, जायज-नाजायल तरीकों से तंग करना चाहते थे। और ऐसे अबसरों पर जेल के अधिक कारीगणों के साथ राजवन्दियों का खूब मगड़ा हो जाता था। कमी-कभी इन भगडों के परिणाम में राजवन्दियों की मृत्यु तक हो गई है। ये सव वार्ते अण्डमन

के जल-जीवन के अन्तर्गत आती हैं। लेकिन ये सब वातें किसी दूसरे स्यान पर लिखने की इच्छा है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मेरे समय में, और मेरे अण्डमन जाने के पहले भी, उच्च पदस्य राजकर्मचारियों की प्रेरणा से ही

वह दिन ग्राज भी मुफ्ते खूब याद है। जाड़े का मौसम था, श्रौर या सन् 1920

अण्डमन के जेल अधिकारी राजबन्दियों से इस प्रकार कठोर व्यवहार करते थे । इसलिए जब उस क़ैदी अफ़सर ने आकर मुक्ते जेलर साहब का हुनम सुनायाऔर यह कहा कि जेलर साहब आपको दफ्तर में बुता रहे हैं तो मेरे मन में स्वतः ही एक विरोध की भावना पैदा हो गई कि मैं तो अस्पताल की चारपाई पर बोमार पड़ा हूँ फिर मी,इस हालत में भी, जेलरसाहब मुक्ते दफ्तर में बुता रहे हैं। क्रीरन ही मुक्ते यह खयाल हुमा कि मुक्ते अपनानित और तंग करने के लिए ही जेलर ने

ऐसा हुनम दिया है। यदि मैं नहीं जाता है तो जेल र से ऋगड़ा होता है, और यदि जाता है तो मेरा अपमान होता है; और यदि भगड़े को बचाने के लिए में इस भपमान को भी सह लेता है तो मैं अपने मित्रों की दृष्टि में गिर जाता है। क्षण-भर के लिए इन सब भावनाओं ने मेरे मन में एक कठिन समस्या पैदा कर दी। लेकिन उसी क्षण मैंने इन समस्याओं की मीमांसा भी कर ली। मैंने उस कंटी मफ़सर से कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ दफ्तर नहीं जा सकता। वह कैदी चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वापस आया और कहा कि बहुत जरूरी काम है, जेलरसाहब आपको दफ्तर में ही बला रहे है। यह सुनकर मुभे बड़ी चिन्ता हुई। तरह-तरह के खयाल दौड़ने लगे; कहीं ऐसा तो नहीं हथा कि कोई मेरी लिखी हुई गुष्त चिट्ठी पकड़ी गई हो या कोई नया मगड़ां तो नहीं खड़ा हो गया। बात क्या है कि मैं प्रस्पताल में बीमार पड़ा हूँ फिर भी दफ्तर में ही बुलाने पर इस कदर जोर है। लेकिन मुक्ते ज्यादा सोचने का मौका न था। उस दिन मुक्ते बुखार न था. और न मैं इतना कमजोर ही था कि दपतर तक जा न सकता। ऐसे अवसरों पर घर में तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि आवस्यकता पड़ने पर विस्तर से उठकर किसी से मिलने जाएँ या न जाएँ। यहाँ तो ब्रात्म-सम्मान का सवाल था। असली बात तो यह थी कि एक राजवन्दी को बीमार अवस्था में कैसे कोई जेलर दफ्तर बुला सकता है। अब तो कगड़े की नौवत साफ नजर आई. परन्त मैंने सोचकर निश्चित किया कि भगडा नहीं करना चाहिए । क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले काफ़ी फगड़ा हो चुका था। ब्रतः मैं जितना दुवंल था उससे कहीं प्रधिक दुर्बल बनकर धीरे-धीरे जैलर के दफ्तर की ग्रीर चल पड़ा। जब जेलर के सामने पहुँचा तो उसने तो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दोस्ताने के तौर पर भादर के साथ अपनी कुर्सी के पास एक बेंच पर बैठने को कहा ! में तो एक तुफान का इन्तजार कर रहाथा। यह दृश्य देखकर कुछ चकित-सा रह गया। ग्रीर ग्रभी बैठा भी न था कि जैनर एकाएक कहने लगा, "Cheer up man, you are released"--"वया सुस्त हो यार मौज करो, प्रव तो तुम छूट गए।" मुक्ते इस अवसर पर यह संवाद मुनने की बाशा न थी यद्यपि मुक्ते यह दृढ़ विस्वास या कि थोड़े ही दिनों के अन्दर छूट घवरप जाऊँगा। 18 अगस्त सन् 1916 को मैं काले-पानी पहुँचा था। उस दिन से ही मैं सदा यह कहा करता था कि मपने बहुाइसकें साल की अवस्था में में अवश्य छूट जाऊँगा । ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस

निश्चित समय के बाद भी मुर्फे जेल में रख सके। उस समय कालेपानी में कोई ऐसा राजबन्दी न था जो इस बात को न जानता हो ग्रीर जिसने इस बात की लेकर मेरी हुँसी न उड़ाई हो। मेरे इस दृढ़ विश्वास के मूल में भृगुसंहिता की एक भविष्यवाणी थी जिसके वारे में ब्रन्य स्थान पर कुछ लिखूंगा । महायुद्ध शान्त हो जाने के बाद जब मामुली क़ैदियों को तो बहत-कुछ माफ़ी दे दी गई थी श्रीर राज-बन्दियों में से कुछ से यह कहा गया था कि साल पीछे एक महीने की माफ़ी तुम लोगों की क़ैद में की गई, तब तो अवश्य मेरे मन में कुछ नाउम्मीदी-सी आ गई थी। इस अवस्था में जेलर ने मक्त मितत का संवाद सुनाया। लेकिन यह संवाद सुनकर मेरे मन में कुछ विशेष उल्लास नहीं पैदा हुआ वर्षोंकि मुक्ते कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि छूटना तो मुक्ते था ही, जो अवस्य होना था वही तो हुआ मानी यह कोई श्रसाधारण बात न थी। इसलिए मैंने वहत जान्तिपूर्वक श्रपनी मुक्ति का संवाद सना । मेरे इस अस्वाभाविक शान्त भाव को देखकर जैलर ने कहा, "What is the matter with you young man? It seems you do not want to go home. Cheer-up man you are released."—"मरे ! तुम्हें हो क्या गया है ? मालूम पड़ता है कि तुम घर नहीं जाना चाहते । बात क्या है ? तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो ? मीज करो, ब्रब तो तुम छुट गए।" में मुस्कराने लगा। मैं अपने स्थान पर वापस चला ब्राया। धीरे-धीरे मुक्ति पाने का उल्लास मेरे मन में बढ़ता गया। ग्रस्पताल में जिस जगह मैं रहता था उसके नीचे ही एक नम्बर की बैरक का श्रांगन था। इस श्रांगन में वीरेन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र इत्यादि प्रसिद्ध पुराने कान्तिकारी स्वयं धपना मोजन बनाया करते थे । भारतवर्ष में जो सर्वेप्रयम कान्तिकारी पड्यन्त्र का मुकदमा चला था उसी मानिकतल्ला वम केस में इन सबने श्राजीवन काले पानी की संजा पाई थी। कुछ दिन श्रण्डमन में रहने के बाद मुसी-बत उठाते उठाते ये लोग दुर्बल चित्त हो गए थे। मेरे सामने कालेपानी में राज-वन्दियों के साथ जेल-ग्रधिकारियों के जितने संघर्ष हुए श्रीर उसके परिणामतः जितनी भूख-हड़तालें एवं काम बन्द रखने की हड़तालें हुई उनमें से किसी में भी इन लोगों ने किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था, विल्क मेरी नजरों में ये लोग जेल-प्रधिकारियों के विस्वासपात्र बन गए थे। इनकी धारणा थी कि इन सब हट-तालों में भाग न लेने से एवं जेल-अधिकारियों के पक्ष में रहने से सम्भव है, छटने में बहुत-कुछ सहायता मिले। इसलिए इन लोगों ने अन्य राजवन्दियों के विरुद्ध

जाकर हमेशा जेल-ग्रधिकारियों का ही पक्ष लिया था। इन सब बातों से राज-बन्दियों की श्रद्धा इनकी तरफ से हट गई थी। इधर ये लोग भी यह समभते थे कि जेल-ग्रियकारियों से हमेशा संघर्ष करने का परिणाम क्या होता है। यह इन दूसरे राजबन्दियों को तभी मालूम पहुंगा ऐन बबुत पर, जब उनकी रिहाई के प्रदन पर विचार करने का अवसर आएगा । परन्तु मैंने तो जिस दिन से कालेपानी में क़दम रखा था, उसी दिन से लेकर मुनित पाने के दिन तक हमेशा जेल-ग्रथि-कारियों के खिलाफ़ राजवन्दियों का पक्ष ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण किया था। इसलिए जब मनित का ग्रानन्दप्रद समाचार मुक्ते मिला तो मेरे दिल में सर्व-प्रथम यही इच्छा हुई कि इन दूरदेश सावधान राजवन्दियों को जाकर अपनी मुन्ति की बात सुनाऊँ और यह समका दूंकि राजनीति के मार्ग में दूरदेश और सावधान रहने से ही हमेशा लाम नहीं होता है। मन में यही भाव भरे हुए, जेलर के पास से लौटकर मैं सीघा बरामदे में माकर खड़ा हो गया और उपेन्द्रनाय को बुलाकर श्रपती मुक्ति की बात मुनाई। उपेन्द्रनाथ धाए, मेरी बात सुनी, मुक्ते बघाई दी या व दी, मुस्कुराहट को रेखा चेहरे पर प्राई भी न थी कि उन्होंने सिर नीचा कर लिया और मुँह लटकाकर वापस लौट गए। मैं अपनी चारपाई पर लौट आया। म्राज साढ़े मठारह वर्ष के बाद मुक्ते यह याद नहीं है कि पारपाई पर म्राकर मैंने क्या सोचा और उस समय भेरे दिल पर क्या गुजरी। इतना ग्रवश्य याद है कि मैं मुक्ति का संबाद पाकर चंचल नहीं हुझा था। कैवल एक भावना सर्वोपरि सक्षे विकल कर रही थी। मैं यही सीचकर परेशान हो रहा था कि कैसे मैं अपने साथियों के सामने भाकर खड़ा हुँगा। जिस क्षण मैंने यह सुना कि मैं भुक्त हो गया हूँ बस जेल में रहते हुए भी उसी क्षण से मैं यह एकाएक अनुभव करने लगा कि मैं प्रव इस जगह का रहनेवाला नहीं हैं मानो मैं यहाँ श्रतिथि हैं, दो घड़ी ठहर कर बाद को चला जाऊँगा। मेरे घ्रौर सब साथियों के चेहरे जब मुक्ते याद ग्राए घ्रौर उनके ग्राजन्म द्वीपान्तर वास का दंड उनके चेहरों पर लिखा देख रहा या तो मेरे लिए यह दृश्य प्रसहनीय हो गया। इस दृश्य को देखते हुए मैं अपनी मुक्ति के मानन्द से कुछ भी हर्पोत्फुल्न नहीं हो पाया। सुभे इस समय याद नहीं कि उस दिन गेरे साथ ग्रस्पताल में और भी कोई राजवन्दी थे या नहीं।

जेलर ने हमें बतलाया था कि अभी हमें करीब बीस दिन भण्डमन जेल में ही रहना पड़ेगा। कैदियों को ले जानेवाना जहाज सभी भ्रत्यत्र गया हुमा है। यह जहाज वापस प्राएगा तभी मुफे उस पर सवार कराया जाएगा, इन धीस दिनों तक मुफे जेल के अन्दर ही रहना पड़ेगा। जेल का ही मोजन नसीव होगा और दूसरे फ़ेंदियों की तरह रात को कोठरी में ही सोना पड़ेगा। मैंने एक बार यह आग्रह किया था कि कम-से-कम एक दफा तो मुमें जेल के बाहर अण्डमन टापू का दृश्य देखने का मौका दिया जाए। प्राजन्म कालेपानी की सजा लेकर प्राए, पार साल तक जेल के अन्दर ही रहे; अब जनमूमि की तरफ सौटने के पहले तो एक स्वाधीन व्यक्ति ती तरह अण्डमन टापू को देखने का मौका मिले। लेकिन मेरी प्राप्तां स्वीकार नहीं की गई। यह अजीव परिस्थित थी कि मैं रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन बीस दिन तक जेल के बाहर भी नहीं जा सकता था। साता, पीना, रहना जेल के अन्दर ही दूसरे केंदियों की तरह ही होता रहा।

धाजन्म कालेपानी की सजा पाकर साल के प्रति दिन, प्रति पड़ी जिस सुधवसर की बाट जोह रहा था वह दिन धा गया। सेकिन जब वह दिन धाया तो वह कल्पनातीत हुएं मैंने क्यों नहीं धनुभव किया? इसका उत्तर धाज भी मैं ठीक तरह से नहीं दे सकता। दूसरे बहुत से फ़ैदियों को मैंने छूटते हुए देखा। उन क़ैदियों के हपोंद्रेग की सीमा नहीं रहती थी। वे धापे से बाहर हो जाते थे, स्वप्ना-विष्टों की तरह विह्नल होकर वे इपर-उपर पूमा करते थे। मुफ्ते ठीक मालूम है कि मैं विह्नल नहीं हुता। सम्भव है कि धपने दूसरे साथियों की धवस्या की सोचकर धनजाने ही मैं धपने हुदयावेग को सहज उरीके से संयत कर पाना। ऐसी परिस्थिति में सस्पताल को छोड़कर धपनी बैरक में मैं धपने साथियों के बीच वापन धान।

भ्रस्पताल से भ्रपनी बैरेक में लीटने तक जेल-भर में यह समाचार फैल गया कि भारत के सर्वेश्रयम पड्यन्त्र केत के केदी वारीन्द्र, उपेन्द्र एवं हेमचन्द्र भी छूट गए हैं। भौर वे भी भेरे साम एक ही जहाउ में स्वदेश लीटेंगे।चन्हें भी भेरी तरह भ्रभी बीस दिन तक भीर जेल में ही रहता पड़ेगा।

बैरक में पहुँचते ही मेरे सब सायी मेरे पास था सहे हुए, चारों तरफ से मुक्ते घेर लिया थ्रीर सब बात पूछने लगे। प्रपने कल्पना नेत्रों से जी चित्र मैंने देखा था वहीं दूश्य मेरे सामने थ्राया। अभी दो-एक दिन ही पहले जिन सायियों के साथ हम भ्रपने बन्धन के दिन विता रहे थे, प्राज उन्हीं साथियों के बीच होते हुए भी कैंसे उनहें ग्रीर समफने लगे मानो मैं थ्रीर मेरे वे साथी दो धलग-मलग दिनया के

निवासी हैं। यह बात कहने की न बी, हमसे प्रत्येक ने अपने समें स्थान में इस बात का अनुभव किया। एक तरफ मुक्तमें आनन्द की दवी हुई आशा थी, दूसरी तरफ वेदना की स्कुट ब्लॅनना। यह अजीव पिरिस्थित थी अपने अननान में हो मैं यह अनुभव कर रहा था। अपने स्वामाविक अमूतपूर्व कल्पनाती आनन्द को ब्लवत करना इस अवस्था में तो निवान्त अपराध हो हो गया। इस 'प्रकार से अनजाने ही प्रतिक्षण अपने भावों को खिशाने का व्यर्थ प्रयास करता रहा।

सम्मव है, मेरे साथियों के मन में बन्धन में पड़े रहने की बेदना के साथ मुक्ति पाने की भी झीण आशा की फलक दिखलाई दी हो; सम्मव है कि मिल्प्य में मित्रत न पाने की आयांका से वे अत्यन्त वेदना का प्रनुभव कर रहे हों।

उनमें से जो सबसे कम उम्र का युवक था उसने मुक्कि एक पुस्तक स्मृति-विद्वास्वरूप मीगी। मैं उस समय सब-कुछ दे सकता था, मैंने सहये अपनी पुस्तकों में से एक पुस्तक उसे दे थी। इस प्रकार मैंने अपनी सब पुस्तकों सेल्यूनर जेने जिना माने कि कि कि कि कि कि कि स्वार्थ के सिंद्य कर के सिंद्य के सिंद

- 1. Liberation of Italy by Countess Matrinengo ceseresco.
- 2. Litte of Voltaire by Morley.
- 3. Life of Rousseau by Morley.
- 4. Life of Gladstone by Morley.
- बुद्ध जीवनी—डॉ॰ रामदास सेन।
- 6. दो-तीन वर्ष के भारतवर्ष और प्रवासी मासिक पत्रों की फाइलें। अन्य लगभग आठ-दस पुस्तकें भी बीं, जिनका नाम मुक्ते इस समय याद नहीं

है। इनमें पहली पुस्तक आजकल लाइब्रेरियों में छोड़कर प्रन्यत्र महीं मिल रही है। श्रीर बुद्ध-जीवनी दुष्प्राप्य है। वारीन्द्र और हैमचन्द्र के पास सी-रो-सी से भी प्रियक अति उत्कृष्ट पुस्तक थें। ये सब पुस्तक वे अपने साथ नापस ले आए थे। जहाज को मंश्री कुछ दिन वाकी थे कि इतने में खबर बाई कि सन् 1919 के पंजाब के मार्शल-ला में सजा पाए कैंदियों में से अठारह कैंदी रिहा किये गए, ये भी सब मेरे हो साथ एक ही जहाज में भारत वाक्स भेजें जाएंगे।

बैरक में लौटने के बाद यह भी पता चला कि जिस दिन सुबह जेजर ने मुिषत का संबाद सुनाया था, उसी दिन करीब दस-प्यारह बजे जेल के सुपरिण्टेण्डण्ट में वारीन्द्र, हेमचन्द्र श्रीर उपेन्द्र को भी उनके मुनत होने का संवाद सुनाया था। बारीन्द्र श्रीर हेमचन्द्र हमेशा दमतर श्राया-जाया करते थे। जेल के अन्दर एक छोटा-सा छापाखाना था। इरका सब काम वारीन्द्र के सुपुर्व किया गया था। जेल में जिल्दसाजी का काम भी होता था। यह काम हमचन्द्र के सुपुर्व था। अपने काम के सिलसिले में ये हमेशा दमतर आते-जाते थे। जिस घड़ी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इनको मुबत की वात सुनाई, उस क्षण वारीन्द्र श्रीर हेमचन्द्र बताते थे, उनके पैर कांपने लगे; वे कही जड़े थे, यह भूल गए। उन्हें यह होशा न था कि वे कठिन भूमि पर खड़े हुए हैं। युपरिण्टेण्डेण्ट ने जुड़ का गया। वे भीवनके रह गए। बैरक में बायय प्राये। आनन्द की वार्तास्यको गुगई एवं किर दम्बर तीट गए इवारा काम के समझने के लिए।

जब तक छूटने की बात नहीं यो तब तक जी-भर के पड़ने की कोशिया करते ये। रिहाई पाने के करीब साल-भर पहले से वारीन्द्र के छापेखाने में हम काम करते थे। सुबह इस बजे तक काम करते थे। काम करने के बाद नहाते थे, रोटी खाते थे एव बाद को प्राय: अधिकांश दिन पढ़ने में लग जाते थे। जिस किसी दिन रोटी खाने के बाद भी कुछ सरकारी काम झा जाता या उस दिन बहुत ही दुरा लगता था।

जिस दिन गत महायुद्ध का स्रवसान हुमा या उस दिन वारीन्द्र इत्यादि के मन में तीव आधा का संचार हुमा या। जेल सुपरिष्टेण्डेण्ट मेजर मरे ने इस प्रवसर पर आसा दिसाई थी कि "सम्भव है कि तुम लोग छूट जाओ। मैंने बंगाल सरकार से तुम लोगों को छोड़ने के बारे में जोरदार सिकारिश की है।" यह दम-दिलासा पाकर वारीन्द्र बगरह के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। एक दिन आपस में यह ऐसी बात करते थे कि देखा, प्रियंकारियों की खुआमद क्या यों ही करते रहे।
यह सब सुनकर कमी-कभी तो मैं उदास जरूर हो जाता था। विकित न जाने कैसे
मन में यह दृढ़ विश्वास या कि जिस दिन भारत के राष्ट्रीय मामलों में हवा का
रख पलटेगा उस दिन यह सम्भव नहीं कि वारीन्द्र-जैसे दो हो तीन राजवन्ती
छूटें भीर क्षेप सब जेल में पढ़े रहें। इसके प्रतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में
बाहे कुसंकार की वजह से हो चाहे छन्चे संस्कार के कारण हो, मारतीय फिलव-व्योतिय की मिक्यवाणी के भाषार पर यह दृढ़ विश्वास था कि मैं प्रमृत्ती प्रदृश्य स्थाल की यवस्या में शब्दों के हाय से मुक्त हो बाऊंगा एवं तक मेरी शानी
प्रवश्य होनी हो है। मुक्ते भ्रमी भी भारतीय फलित-व्योतिय में विश्वास है। मैं
इसे कुसंस्कार नहीं सममता। श्रीर यदि यह जुसंस्कार हो भी तो क्या हानि है;
मुसीवतों के दिनों में तो मुक्ते इस संस्कार ने सहारा ही दिया।

विरमतार होने के पहले मेरी मां ने मुक्ते बलताया था कि मेरी जन्मपत्री बनारस के प्रसिद्ध भृगुसंहितावालों को दिखलाई गई भी। उन्होंने मेरे जीवन के भतीत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में जो कुछ बतलाया वह श्रक्षरहाः सबका सब सही निकला। मेरी गिरपतारी का समय, शत्रु-परिपेष्ठित रहने का काल, मुस्ति पाने एवं विवाह का समय, पुनः गिरफ्तार होने का काल, ये सबकी सब बातें मैंने बिलकुल सही पाई। फ़रार हालत में बदूर भविष्य में विवाह होने की सम्भावना से प्रपने दिल को मैंने इस तरह तसल्लो दी कि श्राखिर यह सब भंभट श्रीर मुसीबत के दिन बीध ही व्यतीत हो जाएँगे, नहीं तो शादी कैसे सम्भव हो सकती है। जिस दिन माँ के मुँह से मैंने यह सब भविष्यवाणी की बातें सुनी थीं उसी दिन से मैं मन-ही-मन शादी के लिए तैयार हो गया था । इसके पहने हजारों कोशिश होने पर भी एवं हजारों प्रलोभन दिलाने पर भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हम्रा था। लेकिन भविष्यवाणी के कारण फरार हालत में विवाह की भावना सुखकर भी थी और यह सब प्रकार के फ़सादों से निष्कृति पाने का इंगित भी था। मन में सोचा, चलो प्रब क्या है, विवाह कर हो लेंगे। धनिर्दिष्ट काल के लिए फ़रार रहना और सुनिदिब्ट काल के अन्दर विवाह होना भला गह भी कोई समस्या है जिसकी मीमांसा में कोई परेशानी हो सकती है। इस मनीवृत्ति से कालेपानी में मुसीबत के दिन दिताने में मुफ्ते बहुत सहायता मिली।

धावन्म कालेपानी की सजा कोई दिल्लगी तो है नहीं। कितने ही राजवन्दी

इस बोक्त से दब से गए थे। मानों सर्वांग पर किसी ने रोलर-सा चला दिया हो। ऐसी ग्रवस्था में बिचारे वारीन्द्र श्रौर उनके साथी क्तूठे बाश्वासन पर भी भरोसा करने लगे थे। श्रौर श्रन्य राजवन्दीगण मजबूरी का नाम सन्न, इस कहावत को ग्रक्षरकाः सिद्ध कर रहे थे।

दुर्माग्यवरा जिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रिहाई का दिलासा दिलाया था, उसी ने युद्धावसान का दिन मनाने के अवसर पर वारीन्द्र वर्गरह को वर्द्धार में बुलाकर यह हुनम सुना दिया कि सरकार ने सुम्हारी सबा में सालपीछे एक महीना माफ़ी दे दी है। श्रीर हम लोगों को जो अभी तक जेल के अधिकारियों के साथ ऋगड़ते आए थे, बुलाकर यह हुनम सुनाया गया कि यदि हम और साल-मरठीक चाल-वलन दिखाएँ तो इसके बाद हम लोगों को भी साल पीछे एक महीने की माफ़ी दी जावगी।

यह सबर सुनकर वारीन्द्र वर्ग्नैरह को दिन में तारे दिखने लगे थे। ग्रीर हम सब सुश हुए थे।

मैं अपनी बात जितनी निश्चयतापूर्वक कह सकता हुँ, दूसरों के मन की बात चतने निश्चयात्मक रूप से कैसे कह सकता हूँ ! महायुद्ध के अवसान पर अंग्रेजों ने जी खशी मनाई उस सिलसिले में बर्मा के तमाम राजवन्दियों को सरकार ने छोड़ दिया। दुसरे मामली कैंदियों में से भी पुराने कैंदियों को छोड़ दिया। यह सब देखकर भारत के राजवन्दियों के मन में कुछ नाउम्मीदी श्रवश्य हो गई थी, तथापि मेरे मन में सांत्वना बनी रही। श्राशा की छलना से संसार-भर के मनुष्यों का निर्वाह होता है। मेरी श्राशा तो सत्य के श्राघार पर बनी हुई थी तथापि यह भी सच है कि कभी-कभी निराशा के बंकुर ने मुक्ते भी चंचल किया था। मागते हुए पक्षियों की छाया की तरह यह दुर्भावना आई और चली गई। मैं अपने पढ़ने में लगा रहा। उन दिनों मिल की लिखी हुई 'प्रिसपत्स ग्रॉफ़ पॉलिटिकल एकॉनमी'पढ़ रहा था। किलाव पढ़ चना था। इतने में एक दिन करीब तीन बजे शाम की रायटर का तार छपने के लिए ग्राया । तार की ग्रघूरी भाषा से जाहिर हो रहा था कि बादशाह ने राज-बन्दियों की रिहाई के बारे में कुछ ऐलान किया है। बस, उस दिन से लिखना-पढना चौपट ही गया । सिवा एक चर्चा के कि कब छूटेंगे, कौन छूटेगा, क्या होगा, क्या न होगा, ग्रीर कोई वातें ही न रहीं। खाते-पीते, लेटते-जागते हर घड़ी वही चर्चा भीर वहीं चिता। बारीन्द्र दौड़-घूप करके दफ़्तर से 'बंगाली' नाम के ग्रखवार की

एक प्रति ले घाए, जिसमें बादशाह की घोषणा छुपी हुई थी। वह पढ़कर जैसे घाशा का संचार हुया, वैसे ही दूसरी तरफ इस दुदंगनीय सन्देह ने भी हम सबको वेचैन कर दिया कि बादशाह की घोषणा में यह तो अवस्य था कि ज्यादा-से-ज्यादा राज-चिन्दयों को छोड़ दिया जाय, लेकिन इसके साथ यह भी एक वाक्य था कि 'भारत के वड़े लाटसाहब जिस किसी को भी ऐसा समभें कि उसके छोड़ने से अभी उप-. द्रव की सम्भावना है, तो उसे वे नहीं भी छोड़ सकते हैं।' ग्रब हम लोगों में युक्छुकी पैदा हुई। जाने लाटसाहब किसे बया समभें। दुःस्वप्न की भयानक छाया की तरह यह विभीषिका हम लोगों के मन में हर घड़ी बनी रही। हम लोगों में से श्रव किसी को चैन न रहा। लेकिन मेरी धाशा अब और बलवती हो गई। जब मैं पहले-पहल कालेपानी में श्रामा या और यहाँ के राजवन्दियों के साथ मैंने श्रपने श्रदूर भविष्य में छुटने की भविष्यवाणी के बारे में बात की थी, तो सबों ने भेरी हुँसी उड़ाई थी एवं उपेन्द्र वर्गेरह ने यह कहा था कि 'ग्रंग्रेजों की हुकूमत रहते हुए तो तुम छट नहीं सकते। इस पर मैंने कहा था कि 'यदि भेरे छूटने के लिए संग्रेजी हुकुमत का अन्त होना भावस्थक है, तो अंग्रेजी हुकुमत का अन्त भवस्य होगा, वयोंकि मुक्ते छूटना तो ग्रवश्य है ही।' ग्रवश्य हो ये सब बातें हुँसी-मजाक के तौर पर होती थीं। दिल वहलाने का यह एक तरीका था। इसी सिलिसिले में वारीन्द्र और उपेन्द्र ने उल्लासकर की कही हुई एक बात सुनाई थी कि ग्रव बड़े कठिन ब्रादिमयों से पाले पड़े हैं, ये हमारे हाड़ खाएँगे, मांस खाएँगे, चमड़े से ड्रा-हुगी वजाएँगे । बादशाह का ऐलान होने के बाद मैंने इन लोगों से कहा, 'कहो अब कसी रही ! 'फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते। न कोई छूटा, न छाटा ।न लिखने-पढ़ने में मन बहले और न काम करने में ही दिल लगे। इतने में एक दिन वारीन्द्र ने आकर खबर सुनाई कि चीफ़ कमिश्नर के पास मेरे माई का एक तार धाया है जिसमें पूछा गया है कि क्या राजवन्दी शचीन्द्रनाथ छूट गए ? फिर ग्राशा भीर निराशा के ... भूले में हम लोग भूलने लगे। फिर कहीं कुछ नहीं। शायद इस दर्मियान एक सिस राजवन्दी छूट गया। मैं प्रस्पताल में चला गया। घाखिर घरपताल मे ही मुक्ते यह बंहवांद्वित शुभ-संवाद मिला।

## 2 कालेपानी से विदाई

के दिन जितने क़रीब भाए, जतने ही एक भ्रानन्द के साथ एक जतनी ही काली छाया भी मन को घेरे रहती थी। हर घड़ी मेरे मन में यही खयाल बना रहता था कि कैसे मैं अपने साथियों को इस संकटपूर्ण स्थान में भ्रसहाय भ्रवस्या में छोड़कर जाऊँ! सबसे मेंने यह बादा किया कि देश में पहुँचते ही जन लोगों को छुड़ाने के लिए में मरतक प्रयत्न करूँगा। मानो, मेरे पास यही एक बात थी जिससे में अपने साथियों को सालना दे सकता था।

जहाज की इन्तज़ारी करते-करते वे बीस दिन भी बीत गए। जहाज में चढ़ने

इस समय भाई परमानन्द एकाएक कोठरी में बन्द कर दिये गए थे। यह वही परमानन्द हैं, जो झाजकत हिन्दू महासमा के महा कट्टर नेता हैं। सुनने में भ्राया था कि पंजाद के झखबारों में परमानन्दजी की घमेपन्ती ने परमानन्दजी के बारे में कुछ छपवाया था। इसी कारण से उन्हें कालेपानी में दिन-रात कोठरी में बन्द कर दिया गया था। अपने सामियों से मैंने यह भी वादा किया कि भाई परमा-नन्दजी के बारे में भी देश वापस लौटकर मैं जो कुछ कर सक्तूंगा, करूंगा।

एक दिन प्रातःकाल जाने की तैयारी होने लगी । मैंने यह युच्छी तरह से देखा कि पंजाब के मार्शल-लों के प्रठारह बन्दी एवं वारीन्द्र धीर हेमचन्द्र तथा उपेन्द्र खुशी से कूले नहीं मना रहे थे । मुक्ते तो अपने प्रीसू पीकर हट जाना पड़ा । मानो बादल उमड़ रहे हों, पानी पिरते ही बाका है। जेल से छूटने पर जो कपड़े दिए जाते हैं, वे हमें दिये गए । वारीन्द्र ने अपने छूटने की भाशा में पहले ही कुछ कपड़े मेंगा, विसे थे । उसमें से मुक्ते उन्होंने एक धीती और एक कोट दिया। मेरा ख्याल 190 वन्दी जीवन

कि उन्होंने मुक्ते तीन रुपये भी दिए थे। बाकी खर्च तो सरकार का ही था। छुटते समय भी दो-दो करके हम सब छटनेवालों को कतार में खड़ा कर दिया गया। छुटने के दिन भी डिसिप्लिन के साथ फाटक की तरफ़ चले। जिस दिन मैं काले-रानी ग्रामा था, उस दिन भी मुँह पर हुँसी थी, जी में रुगाँसा था। ग्राज छुटने के दिन भी मुंह पर हुँसी थी, जी में रुझांसा था। मुक्ते खुब याद है जिस दिन सर्वप्रयम मैं कालेपानी पहुँचा उस दिन मेरे मन में बया भावनाएँ थीं। एक वी मुक्ते दृढ़ विश्वास था कि मैं जल्दी छूट जाऊँगा, इसलिए मेरे दिल में वेदना का श्रसर ज्यादा न था। दूसरी बात यह थी कि मेरे मन में यह आशा थी कि वारीन्द्र, उपेन्द्र इत्यादि जी बहत-से राजवन्दी पहले ही से कालेपानी में हैं, वे प्रवश्य ही दूसरे घानेवाले राज-बन्दियों के लिए रास्ता साफ कर रहे होंगे। इसलिए मुसीबत को सामने देखते हुए भी उस दिन मन ज्यादा चंचल नहीं हुआ या। लेकिन दो-चार दिन में ही मेरा यह माया-जाल हिन्न-भिन्न हो गया । जितने दिन बीतते गए, हवाँस भी बढ़ती गई । भाज छटने के दिन रोने की तबीग्रत हो रही. थी, भीर हपे जी में छिपा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही हुए की मात्रा बढ़ती गई और निरानन्द का भाव लूप्त होता गया । लेकिन छटने के दिन सचमुच प्रांसुग्रों को रोकना एक मसीबत हो गई।

फाटक के बाहर घाते ही पंजाब के सिख राजवन्दीगण गगनमेदी निनाद से दसा किंग्सन करके 'चस्त की अकाल' के नारे समाने समे। एक ने कहा---'जो बोने सी निहास' घीर सवीं ने प्रत्युत्तर में एक स्वर से कहा---'सल की अकाल'। पाटक के बाहर भी एक प्रकार से पाटक के बाहर भी एक प्रकार से जिल्लाना ही था। लेकिन जब के मारे समें बसे, तो जेस्तान की पाठिक प्रिकारीगण ताकरों है एह गए। सेकिन जितने बोरों है यह नारे समें उतने ही सीड क्या की में है हुए का नो पह जापाता कमने नमा कि जेस के प्रत्य र जितने राजवन्दी इस घडी वन्द हैं धीर को फोठिरसों में पड़े हुए हैं उनके हुदयों पर इस निनाद का प्रधा प्रसार पड़ता होगा! हर एक नारे के साथ मेरे रोएं-पोर्ट सह हो जाते थे। युवह का समय था, चारों दिवा में दानित कराज रही थी। विधिवणन-क्यापी समुद्र फैता समय था, चारों दिवा में दानित कराज रही थी। विधिवणन-क्यापी समुद्र फैता चुमा था होर उसके बीच में घोटी-चोटी पहाड़ियों है पेड़ कीर पोरे से मरी हुई अपूर्व दोगा। दे रही थी। दिवा सोरों के लागमें हुए नारे चारों दिवामों में गूँज पहें थी। तिक कारों प्रभा वारों सहा मों में गूँज पहें थी। तिक कारा प्रभा वारों ही धीर पीर वेसे ही पूर्वन साम जोड़-ओई से

खड़े हुए थे। जब कई बार नारे लग गए तो हम लोग ध्रागे बढ़े। नारों की जगह श्रव पंजाबी भाषा में गाने होने लगे । उसकी एक कड़ी मुझे श्राज भी बाद है-'चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, तभी गोविन्दर्सिह नाम घराऊँ ।' पहले की ही तरह से दो-दीन भ्रादमी इस गाने की एक कड़ी को शुरू करते; बाद की तमाम भारमी उसे दूहराते । ग्रव तो मेरी घांखों में घांसू भर ग्राए । ग्रमी तक एक भावना दिल में दबी हुई थी, अब वह उमड़ पड़ी। अण्डमन में रहते हुए प्रत्येक दिन मैंने जी-जान लडाकर यह प्रयत्न किया था कि छुटने के बाद फिर से राजनीति में काम करने के लिए अपने को सर्व प्रकार से उपयुक्त बनाऊँगा। जिस दिन मुक्ते मृतित का संवाद मिला, उस दिन एक क्षण के लिए मेरे दिल में यह खयाल हमा कि जिसके लिए मैंने भाज तक तैयारी की है वह समय आज या गया। क्या में अब उस दिन के लिए तैयार हैं ? सिखों के ये गाने सुनकर कल्पना के नेत्रों से हम मुगल-जमाने के दश्य देखने लगे। गृह गोविन्दसिंह ने चिड़ियों से बाज को परास्त किया था। श्राज इस नवीन युग में एक नवीन गुरु गोविन्दर्सिह की आवश्यकता है। मैंने मन-ही-मन यह सोचा कि जो नई जिम्मेदारी मेरे सिर पर ग्रा रही है, क्या में उसके लिए तैयार हैं ? मेरा जीवन तो खतम हो ही गया; इस पूनर्जन्म के बाद से क्या श्रपनी जिन्दगी पर मेरा व्यक्तिगत श्रीधकार है ? क्या मेरा जीवन श्रव समाज के कामों में ही न्योछावर न होना चाहिए ?इस भावना ने मुक्ते उस घड़ी उतावला कर दिया। हम लोग समुद्र के किनारे भ्रा पहुँचे। समुद्र के पानी को स्पर्श करते ही मैंने ऐसा समका कि यही पानी मेरी त्रिय मातृभूमि का भी स्पर्श कर रहा है। उसे स्पर्श करके मानो मैंने मातृभूमि का भी स्पर्श कर लिया। मैंने ऐसी कल्पना की कि मानो इस समुद्र का पानी श्रांचल की तरह विछा हुशा है। उसका एक छोर भारत-वर्ष को ग्रीर दूसरा छोर मुफे स्पर्श कर रहा है। नाव पर सवार होकर कुछ दूर जाने के बाद जहाज मिला। बारीन्द्र वर्गरह के कुछ पुराने मिलनेवाले केला ग्रादि फल-मूल भेंट करने के लिए ले ग्राए थे।

जब कानेपानी बाए थे, तो जहाज में जिस जगह माल इत्यादि लादा जाता है, उसी सबसे नीचे की तह में हम मनुष्यों को बे-जानदार बस्तुमों की तरह बादा गया था; तिस पर भी पैरों में वेडियाँ भी पड़ी थीं भौर संगीन लिये हुए तिपाहियों का पहरा था। बाज मुक्ति के दिन ऐसा नहीं हुमा। हम लोग जाकर टेक पर बैठे। पैरों में वेडियाँ न थी, न कोई पहरे का इन्तजाम। अब मालूम होने 192 बन्दी जीवन

लगा कि हम सोग सचमुच छूट रहे हैं। दिल में आया, नमा इधर-उधर जा सकते है, घम-घामकर कुछ देख सकते हैं ? तो देखा कि कोई मना करनेवाला नहीं है। स्वाधीनता पाने की यह प्रथम अनुभृति थी। जहाज में इधर-उधर जाकर मैं घूमने लगा। इधर देखा, उधर देखा, कहाँ पर कैसे आदमी सवार है, इंजिन कियर है, साना पकाने की जगह कहाँ है भीर कहाँ स्वानागार और शीचागार है। आनन्द की मात्रा बढ़ने लगी और सोचा, भव छट गए। भव खाने पीने की फिक हुई। हिन्दुमों के लिए खाने का कोई इन्तजाम न या। या तो चता-चवेना चवाकर रही था जहाज के मसलमान खलासियों के हाथ का पका हुम्रा भोजन खाम्रो। वारीन्द्र घम-घामकर जहाज के स्टग्रर्ड के साथ खाने-पीने का कुछ बन्दीबस्त कर धाए। इस इन्तजाम में हम चार श्रादमी शामिल थे--वारीन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र भौर मैं। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि खाने-पीने की छुआछूत में हम लोगों ने कमी भी कोई परहेज नहीं किया । हाँ, अवश्य ही गो-मांस श्राज तक नहीं सामा। लेकिन जब विचार करने बैठते हैं तो कबतर के मांस में घौर बछड़े के मांस में क्या अन्तर होगा, यह समक्र में नहीं आता। यह तो समक्र मे आता है कि नीति की वंष्टि से किसी भी प्रकार के मांस का खाना धनुचित है, ग्रन्याय है, ग्रशोभन है ग्रीर सम्मव है कि बहुत से अवसरों पर हानिकारक भी है। लोभ के वश में आकर भाजन्म के अम्यास के कारण एवं संग-सोहबत को वजह से धकसर मांस खा लेता हैं। और कभी-कभी इसरे प्रकार के संग-सोहबत के कारण मैंने कई दक्ता मांस क्षाना छोड़ भी दिया भीर फिर गुरू भी कर दिया।

जब कालेपानी को आए थे हो बरसात का मीसम था। चार दिन और तीन रात जहांज में रहना पड़ा था। अब वायर जाने के वक्त भी चार दिन और तीन रात जहांज पर रहना पड़ा। प्राकाश साफ था। नम-मण्डल में कोई जंबलता न थी। जहां तक मुफ्ते याद है पंजाब के मार्शन जो के कैदियों को हम सोगों से अवग रखा गया था और सम्भवतः उनके पैरों में बेड़ियों को हम सोगों से अवग रखा गया था और सम्भवतः उनके पैरों में वेड़ियों भी थी घोर तायद उनसे भी कहा गया था कि पंजाब में ले जाए जोकर ही वे लोग छोड़े जाएँगे। विकित भुमें थे सब बात अब ठीक याद नहीं हैं। सम्भव है, मैं कुछ सलती कर रहा होऊं। यह ठीक याद है कि हम चार आदमी एक तरफ ये बोर मार्शन लों के कैदी दूसरी तरफ पे। हम लोगों की रहाई के सर्टिफकेटों में वाल-चतन के कॉलम में 'फेसर' विस्ता हमा था, यानी न चपाडा धच्छा और न चपाडा सराब। थीर रिहाई के

कारण के कॉलम में यह लिखा था कि 'वादशाह के ऐलान के सिलसिले में रिहा किए जा रहे हैं।' एक और लक्ष्य करने की वात यह यी कि रिहाई के सिलसिले में यह लिखा था, 'कारसपांडेन्स एिंडिंग इन ए टेलीग्राम' अर्थात् चिट्ठी-पत्र व्यवहार के बाद आखिर में तार आया तब चूटे। मेरे जीवन की यह एक खूवी है कि आज तक जीवन-भर मेरा कोई काम निविच्न रूप से सहज सरल तरीके से कभी भी नहीं हुगा। मुक्ते हमेदा किठन से-कठिन वांचाओं का सामना करना पढ़ा है। छूटते वन्त भी आखिरकार तार आया तब छूटे। आखिर शादी के सिलसिले में भी मुक्ते कोसों पैदल चलना पड़ा, तब जाकर कहीं जट्की में वेदला नसीब हुगा। इसी तरह से इस जीते-जी पुनर्जनम के बाद फिर जब मैंने यात्रा प्रारम्म की तो पग-पग पर मुक्ते कठिन वांचाओं का सामना करना पड़ा।

म्रंग्रेजों के बच्चो को मैंने जहाज पर इघर-उघर निस्तंकोच घूमते हुए देखा । जहाज के बिलकूल एक किनारे से ऊपर के डेंक से नीचे की डेंक में जाने की एक सीढी थी। योडी-सी ही प्रसावधानी के कारण बच्चे इस सीढी से गिरकर श्रथाह समुद्र में जा पिरसकते थे, लेकिन निस्संकोच ये बच्चे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे साया-जाया करते थे, कदा-फाँदा करते थे। इनकी देखभाल के लिए कोई साथ न रहता था। इस दश्य ने मेरे मन पर अपनी गम्मीर छाप लगा दी। मैं हैरान रह गया कि कैसे इनके मां-बाप निश्चिन्त होकर चैन से ग्रलग बैठे होगे। क्या हम भारतवासी इस प्रकार ऐसे श्रवसर पर बेफ़िक बैठे रह सकते हैं ? मैं श्रपने को काफ़ी हिम्मत वाला समभता हैं, लेकिन मेरे लिए श्राज भी ऐसा सम्मव नहीं है। एक श्रीर भी दश्य भाज भी मुक्ते याद है। मैं उस वक्त छात्र था। बनारस के क्वीन्स कॉनेज में पढ़ता था। करीव तीन-चार वजे शाम को कॉलेज के प्रांगण में होता हुग्रा कहीं जा या। सामने देखा कि कॉलेज के प्रिसिपल मिन्सेण्ट साहब एक प्रोफ़ेसर के साथ भा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब का एक शिशु-सन्तान अमीन पर खेल रहा था। पास ही द्याया वैठी थी। वह शिशु पेड़ पर चढ़ने को गया। श्राया ने रोका तो प्रिसिपल साहव ने ग्राया को समकाया कि बच्चों को उनकी गतिविधि में कभी रोका न करो। पेड़ पर चढ़ना चाहता है, तो चढ़ने दो। तुम देसती रहो कि वह गिर न पडे।

जनके साथ मुक्ते चार दिन तीन रात हर घड़ी एक साथ रहना पड़ा, उनकी मनोवृत्ति एवं मानसिक मुकाव के साथ मेरा कोई ऐक्य न या। सम्मवतः

हमारे हरएक की दुनिया अलग-ग्रलग थी। हम अपनी दुनिया में विचरण कर रहे थे, ये किसी और दुनिया में विचरण कर रहे होंगे। ग्रापस में मौलिक बात-भीत तो होती रही, हुँसते भी थे लेकिन एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। यह अनैवय की बात एक-दूसरे से छिपी हुई भी न थी; मानो हरएक के दिल के सामने एक पदी पड़ा हुया था और उसी पर की याड़ में रहकर हम लोग एक-इसरे से बातचीत कर रहे थे।

ऐमी परिस्थिति से ऊवकर में कभी-कभी सिख-भाईयों के पास जाता था। लेकिन वहां भी दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी; क्योंकि हम लोगों का मानसिक विकास विभिन्न मार्ग से अपनी-अपनी प्रकृति के यनुसार विभिन्न ध्येय की लेते हुए हुआ है। इतने आदिमयों के साथ रहते हुए भी मैं यह अनुभव करता था कि मैं कितना अकेला हूँ। वया करता, मजबूरी थी। पाठक यह महसूस कर सकते हैं कि मैं इस ग्रानन्द के दिन क्तिना निरानन्द रहा !

इमी जहाज पर घण्डमन टापू के घंग्रंब डिप्टी-कमिश्नर एवं कई एक बंगाली मैंडीकल स्रॉफिसर हिन्दुस्तान वापस लौट रहे थे। वारीन्द्र वगैरह से इन लोगों का परिचय था। इन लोगों से मिलने के बाद एक दफ्ते वारीन्द्र हम लोगों के पास भ्राकर कहने लगे कि हिन्दुस्तान की हालत बहुत नाजुक है। भ्रव यह नहीं पता चलता कि कीन मित्र है और कीन रात्र । स्कूल के हेड-मास्टर, टीवर, डॉक्टर भीर छात्र इन में सब लुफ़िया पुलिस के बादमी भरे पड़े हैं। पड़ीस में जो रहते हैं उनमें कीन सफ़िया पुलिस के हैं ग्रीर कीन नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। दूसरे भी के पर हिप्यी-कमिश्तर लुइस साहव से मिलकर लौटने के बाद वारोन्द्र यह कहते सगेः 'भई, लुइस साहब वड भनेमानस हैं। उनसे बहुत देर तक बातचीत की। सूख दूख की बात पूछी । कहाँ रहिंगे इत्यादि बातें होते होते उल्लासकर की बात शाई। लुइस साहब ने प्रकपट हृदय से यह कहा कि 'उल्लासकर का मन वड़े ऊँचे स्वर से बँधा हुमा था। इसी प्रकार से सिल राजवन्दियों के बारे में बातचीत हुई। सिलों से साहस एवं उनकी विरोधी पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति की बहुत प्रशसा की।' ऐसा कहते हुए वारीन्द्र ने इस ग्रम मुहत्तं मे यह स्वीकार किया कि जो राज-चंदीयण जेल-ग्रधिकारियों के विरोध में सिर जैचा रखते हुए ग्राह्म-सम्भान के लि । हमेशा लड़ा करते थे, वे यथार्थ मे बीर ये मीर सराहनीय थे। उनके मुकायते में वारीन्द्र ने ग्रपनी कमजोरी स्वीकार की।

महाँ पर उल्लासकर का कुछ परिचय दे देना ब्रावदयक है। इनके पिता · शिवपूर में इंजिनीयरिंग कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। बारीन्द्र वगैरह के दल में शामिल होने के पहले ही उल्लासकर ने अपने घर में ही एक रसायनागार बना लिया था ग्रीर वहाँ पर वह विस्फोटक पदार्थ के विषयों में परीक्षण किया करते थे। उल्लास-कर वडे विचारतील और आध्यात्मिक प्रकृति के मनुष्य थे। वारीन्द्र का दल इनके दल में शामिल होने से बहत पुष्ट हो गया था। मुकदमे के दौरान में बयान देते समय उल्लासकर ने यह कहकर गौरव अनुभव किया था कि 'अमुक वस ने असुक स्थान पर जो भैरव-लीला दिखाई थी, वह मेरे ही हाय का बना हुआ था।' एक भ्रदालत के कमरे मे एक राष्ट्रीय संगीत गाकर उल्लासकर ने सबको को मृग्य कर दिया था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्व० विधिनचन्द्र की एक कन्या के साथ उनका प्रणय हो गया था और विवाह की बात स्थिर हो चुकी थी, परन्तु इस बीच में अलीपर पड्यन्त्र के मामले में उल्लासकर गिरमतार हो गए और उन्हें सजा हो गई। विभिन्नाल की लड़की ने आज तक शादी नहीं की। जब तक उल्लासकर जेल में ये तब तक तो कोई बात ही नहीं थी। जेल में उल्लासकर का मस्तिष्क विकृत हो गया है, यह जानकर तब उसने शादी न करना ही उचित समभा। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, उस लड़की ने फिर शादी नहीं की।

प्रण्डमन के जेल में रहते हुए उल्लासकर एक दिन कहने लगे कि प्राखिर क्यों मैं जेल की मधक्तत करूँ। एक वागी के लिए जेल में भी बगायत का रास्ता मिस्तायर करना ही मुनाधित कीर इज्डत का रास्ता है। इस तरह से जेल में कई बार झानून तोइकर उल्लासकर ने तरह-तरह की सच्या पाई । एक दक्षे जेल के बाहर कही घूप में इंट की मद्दी में काम करते समय पहले की तरह लाम करने से इनकार कर दिया। उल्लासकर प्रीर उनके कुछ सावियों को जेल मे ले आया गया और तनहा कोठरी में दीवात में लगे हुए लोहे के छल्ले से हथकड़ी में वीपकर इन्हें सहा कर दिया गया। इने जेल में सही हयकड़ी कहा करते हैं। कानून यह एक दिन में आठ पण्ट तक ही लगाई जाती है एवं लगातार सात दिन में अपने ऐसी खड़ी हयकड़ी लगाता हमा दिन रोजा पत्र किसी कही को सताना चाहते हैं तो इन यब डानूनों की पावन्दी नहीं को जाती। दुवर के कागजात में कार्रवाई डानून के हिसाब से सही तीर से रखी जाती। दुवर के कागजात में कार्रवाई डानून के हिसाब से सही तीर से रखी जाती है, तेकिन प्रमल में कुछ और ही होता है। अगर कोई की प्रदासत के सामन

यह सव वातें सावित करना नाहे तो यह गैरमुमिकन सी वात है, क्योंकि जेल के अपिकारियों के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिल सकता। खैर, जो कुछ हो, उल्लास-कर को खड़ी हमकड़ो ही हालत में ही एकतो तीन या एकतो नार डिज्री बुलार आ गया। फिर भी वे खड़ी हमकड़ी में ही रखे गए। इस हालत में वे वेहोता हो गये। वेहोती की हालत में वे अस्पताल भेजे गए एवं जब उन्हें होंग आया तो वेला गया कि वे पागल हो गए हैं। यही उल्लासकर कहा करते थे कि भाई अब ऐसे आदिमियों के पाले पढ़े हैं कि बाएंगे, मांस खाएंगे नमड़ी से बुगड़गी खजाएंगे। अण्डमन के डिप्टी-कियदनर जुइस साहब उत्लासकर के विषय में बहुत के खागल एखी थे।

जब दारीन्द्र ने प्राकर जुइस साहत की वार्ते सुनाई और इस विलिसिन में करतासकर का जिक प्राया तो मुफ्ते उस्लासकर के वारे में करत सिसी वार्ते मानूम हुई। ये सवदातें सुनकर पिछले दिनों के ने नजारे आंखों के सामने पूनने तमे और मैं सहम-ता गया। उस समय के इतने सरवाजारों की रोमांचकारी कहानी मैंने सुनी जिले यहाँ पर सिसने की हिम्मत मुफ्तें नहीं है, क्योंकि प्रदालत से सामने इन सब बातों का सबूत में नहीं दे सकता।

जब मैं कालेपानी आया था तो प्रकृति विरूप थी। घगस्त का महीना था। प्राधि-पानी और वादल का गरजना, जहाज के नीचे की तह में वैठे-बैठे ऐसा माल्म हो रहा था, मानो एक प्रलयकारी वाढ़ में दुनिया हुव रही है। ध्रव कीटते वक्त प्रकृति सान्त थी, मानो हम सबके छुटने से चारों विद्याओं में प्रकृतना छा रही हो। रात में तथ हुआ कि प्रतःकाल यह देखना है कि समुद्र के बीच से सुर्यंत्र केंसे होता है! सोते-सोते चल पहले आदि चुनी तो देखा कि चारों दिया में तथ की लाली सिमत ज्योति से उद्मामित हो रही थी। मैं उठ लड़ा हुआ। समध्य कि वक्त आ गया है, मूर्योदय प्रव होने हो बाचा है। देखा कि हेमचन्द्र भी उठ बेठे हैं। मैंने औरों को भी जगाना चाहा, विक्त हेमचन्द्र ने कहा, अभी पोड़ा और देश. लें कि सूर्योदय में किता है। हम दोनों डेक के किनारे प्रकर वह हो गए। रेतिया को पकड़कर कितिज की और टक्टको लगाये ताकते रहे। नीचे समुद्र की पानी उच्छानित हो रहा था। हम सोनों में से किती के पात पड़ी दो शो हो नहीं। पता नहीं चल तह जा हम सा हम बड़ा सह सह स्वाम पड़ी दो शो हो नहीं। पता नहीं कल हम तह हो रहा था कि वहन कितना हुआ। सह-सहे हुए सोन पता नह एए, विक्त

न था। में और हेमचन्द्र जहाज में इघर-उधर घूमने लगे ताकि किसी मूरत से पता चले कि बक्त क्या है। शायद स्टुग्रर्ड के पास से पता चला कि ग्रभी तो तीन ही बजा है। दिल में याया धभी थोड़ा और लेटे रहें, लेकिन हेमचन्द्र ने मुक्ते रोक लिया और दोनों हेक चेयर में या शायद किसी और चीज पर बैठ गए। तीन बजे से करीब साढ़े पाँच बजे तक यों ही बैठे रहे। बाइचर्य की बात तो यह थी कि समद्र में उपा की स्थिति तीन-तीन घण्टे तक करीब-करीब एक-सी रही । साढ़े चार या पांच बजे से मेरे इसरे साथी भी पास ग्रागए। चारों दिशाग्रों में तो चजाला ह्या गया. लेकिन जिस केन्द्र से चारों दिशा में यह ज्योति विकीणं हो रही थी उसका सभी भी कोई पता न था। हम सब मस्थिर हो गए। केवल हर घडी यही सोचते रहे जाने समुद्र में सूर्योदय कैसा होता है। यह इन्तजारी श्रय वरी लगने लगी। लेकिन जिस दृश्य को देखने के लिए धण्टों से बैठे हैं श्रव उस दृश्य को बिना देरो जाय कैसे ?एकाएक सबका मन चंचल हो उठा और हाय फैलाकर सबों ने इद्यारा किया कि वह सुर्योदय का प्रारम्भ हुग्रा । सबों ने देखा एक ज्योति-पुंज समुद्र से धीरे धीरे उग रहा है। चारों दिशा में अयाह पानी और पानी। श्चनन्त का श्वाभास कुछ मिलने लगा। एक तरफ सुर्थोदय हो रहा है दूसरी सरफ ग्रनन्त मानव मूर्त होकर दर्शनीय हो रहा है। मानो शान्त ग्रीर श्रनन्त का मिलन हो रहा हो । मस्तक के ऊपर अनन्त आकाश, नीचे अनन्त घटा के बीच एक हमारा ही जहाज इच्छापूर्वक एक विशेष दिशा की तरफ असाध्य साधन करने की मांति इस ग्रनन्त दिशा को पार करने की श्रदम्य चेप्टा कर रहा है और दूसरी तरफ ज्योतिपुंज की गति से भी यह प्रतीत होता या कि ग्रनन्त के साथ शान्त का मिलन है। ग्रीर हम नितान्त दिशाहीन होकर भटक नही रहे हैं।

सूर्य का जदय अब अत्यक्ष हो रहा था। अपंगोनाकार ज्योतिषुंज समुद्र के जपर दिलाई दे रहा है। लेकिन स्थल देश में मूर्यास्त के समय जैते मनोहर रूप में अवर्णनीय लालित्स के साथ मूर्य दिलाई देता है, समुद्र के बीच मूर्योदय के समय वृह लालिस्य न था। उस दिन आकाश में एकरम मेथ न थे। सम्भव है, इसीलिए सूर्य की किरणों से कोई रंग विकार नहीं रहा था। समुद्र के बीच सूर्योदय के समय एकमाम विचन्न बात हम लोगों ने यह देखी थी कि अचानक वह ज्योतिष्ठ जी अभी तक वृत्ताकार पानी के उपर दिलाई दे रहा था, मानो एकएक वानी से कूद-कर असन हो गया और आकाश में सूर्य के रूप में दिलाई देने लगा। इस विचन ्र न

198 बन्दी जीवन

कूदने को छोड़कर समुद्र में सूर्योदय के वनत घीर कोई घॉन्जेक्टिन ब्यूटी हम लोगों ने नही दिख पाई । कुछ ने को कहा कि यही समुद्र में सूर्योदय की ब्यूटी है । युवा सीन घटे बरवाद हए ।

हम सब अपनी जगह पर चले आए और हैंसी-दिल्लगी में वनत विताने लगे ! खाने-पीने की कोई सास चीज तो मिलने की थी नहीं और न परले पैसा ही था ! आकास की तरफ या सितिज की ठरफ देखने से यह पता नहीं चलता या

कि हमारा जहाज किसी तरफ प्रयसर हो रहा है या नहीं। लेकिन नीचे पानी नी तरफ देखने मे प्रतीत होता था कि किसी अज्ञात दिशा की तरफ हमारा जहाज भ्रागे बड़ रहा है। ब्रनन्त समुद्र में एकमात्र भ्रपने ही जहाज को पानी के रूपर तरते देखकर जैसे एक भ्रोर अनन्त का अर्थ अनुभव करते थे, वैसे ही दूसरी भ्रोर मेरे मन में एक असहायता की भावता एक प्रकार की अव्यक्त आरांका की सृष्टि करती थी। में जहांज के पीछे की तरफ चला गया। उस निर्जन स्थान में धकेते खड़े होकर में देखता था कि कैसे हमारा जहाज ग्रमाह समुद्र पर तुच्छ-सा दिशोम भैदा करके समूद्र पर पानी का रास्ता बनाता चला जा रहा है। मन में ग्राया कि यदि हुम भिर जाएँ तो क्या कोई सहायता हमें मिल सकती है ! योड़ी देर में फिर वहीं बात याद आई कि मेरा जीवन तो समाप्त हो चुका था, मेरी इस नई जिन्दगी पर मेरा नया अधिकार है ? दिवा स्वप्न देखने लगा । क्या फिर देश-सेवा के कार्य में निर्मीकता के साथ भपने जीवन को लगा पार्जगा ? मुक्ते बाद श्रामा कि मेरी माता विषवा हैं और में ग्राज तक किसी भी प्रकार से जननी को बौकिश दृष्टि से सुखी नहीं कर पाया। क्या बब लौटकर प्रपनी माता के लिए कुछ कर पाऊँगा ? ग्रव तो माताजी बादी के लिए अवस्य कहेंगी। सादी में अवस्य करूंगा, नेकिन शादी करने के बाद क्या में फिर त्यान के रास्ते को ब्रहण कर सक्या ? इन्हीं सब भावनायों में मैं तल्लीन था। जब मैंने एकाएक किर उठाया तो देखा कि हेमचन्द्र मेरे पास खड़े हुए हैं। उनके ग्राग्रह करने से मैंने श्रपने मन की सब बातें बताई।

हैमचन्द्र क़ानूनगो एक प्रति श्रद्धेय सज्जन में। बब जेल में बाए होंगे तम बह भ्रवश्य जवान रहे होंगे। विकित जिस दिन मैंने प्रथम बार भण्डमन की जेल में क़दम रहा था उस दिन जब मैंने दूर से हेमचन्द्र को एक स्टून पर बैठे देखा उस दिन का दूश्य में कभी नहीं मूल सकता। बाढ़ी के बाल धाये से स्वास राजेर हो गए हैं, खाती तक बाल सटक रहे हैं, ग्रांस में चरना है भीर रंग पंदुगी। मैं यह छोषने लगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम'में इन सज्जन ने श्रपने वाल सफेद कर लिये, सालों से जेल में पड़े हुए हैं, मुखमंडल चिन्तनशील गम्भीरता-मंहित दिखाई दे रहा है, एकाग्र चित्त से कोई किताब पढ़ रहे है।

कालेपानी में आकर एक नबीन मुबक दरुचित होकर उन्हें इस तरह से टकटकी लगाकर देख रहा है. हेमचन्द्र को इस बात की कोई खबर नहीं। अपने देश में सहलों मीन की दूरी पर समुद्र-परिवेट्टित एक छोटे-से टापू के कारागार में एक प्रोढ़ के साथ एक नीजवान का इस परिस्थित में मिलना प्राज भी मुक्ते याद है। ये वही हेमचन्द्र है जो अपनी जायदाद वेचकर फांस चले गए थे बम इत्यादि बनाना सीखने के लिए। जिस समय हेमचन्द्र इस वैन्यविक मगोप्ति जो केकर फांस गए थे उस समय भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी नेता ने भी यह कल्पना नहीं कर पाई थी कि भारत के नीजवानों में देश को स्वाधीन करने की इतगी प्रबल प्राग्रहपूर्ण क्रांतिकारी भावनाएँ तीक्षरूप से फैल रही है।

ग्राज बही हेमचन्द्र बारह साल जेल-जीवन श्यतीत करने के बाद घर यापस जा रहे हैं। घर में उनके रत्नी है एव एक पुत्र। बारह साल में अण्डमन में उन्होंने जितनी पुस्तक एकपित की थीं मपने पुत्र के लिए ग्राज वे सब पुस्तक अपने साय लिये जा रहे हैं। जो युवक काले पानी में कदम रखते ही उनको देखकर दंग रह गया था, ग्राज मुक्ति पाने के दिन जहाज में वे उसके ही पास प्राकर मित्र की तरह खड़े हुए हैं और मिवप्य की ग्राचा और ग्राकांशाओं की बातें पूछ रहे हैं।

हिन योंही बीत गया। माज जहाज पर माजिरी रात थी। हम सेन मातुभूमि के करीव मा गए हैं। बहुनां छित तटभूमि मनी विस्ताई नहीं दी है। सम्भव
है, कल दिखलाई दे। बहुनां में बिजली की बितार्यां काफी जल रही थीं। चारों
दिशार्यों में अंधकार छा रहा था। माजारा में नवान चमक रहे थे। क्षितिज स्पट्ट
छ्पते विखाई नहीं दे रहा था। मनन गगन-भण्डल मतत तमुह में समा गया था।
या यों कहिए कि सीमाहीन समुद्र ससीम गगन में समा गया था। इस मसीमता के
बीच में जल के बुदबुदों की तरह हमारा जहाज समुद्र की लहरों के ऊपर मासमान
था। वारों की वजह से अंबकार समुद्र के बीच मयानक मानुम हो रहा था। मैं
केक पर र्साला के किनारे खड़ा था। नीचे समुद्र की लहरें जमक रही थी। मगर
आहाज पर विजली की विचियों नहीं तों तो नीचे की सहर्र विजकुल न दिसाई देतीं
वेकिन विजली की विचियों की रोशनी के कारण नीचे सहरों का भीषण छूम मैंने

200 बन्दी जीवन

देखा। यह दृश्य भी भूलना सम्भव नहीं। भयानां भयं भीवणं भीवणानाम् इस स्तोक की पंक्तिमां सुनी ही थीं। अब यह दृश्य खोंखों देखने का धवसर आया। छोटी-सी बत्ती के सहारे गहन खंबकार ने मानो खोंखों के सामने रूप प्रहण किया हो। अंधकार का भी रूप होता है, यह पहले-पहल ही अनुभव किया। लहरें उमझ रही हैं, लेकिन वह पानी नहीं मालुम हो रहा हैं। यदि हम अचानक पानी में गिर पड़ें तो किस अनिर्देश अज्ञात कराल लोक में आ पहुँचेंगे इसका कोई ठीक-ठिकाना नहीं है। काल की कराल छाया मानो उन लहरों के रूप में उमझ रही है। अंधकार को भी देखा जा सकता है। जिन्होंने देखा है वे ही स्वीकार कर सकते हैं, हूसरे नहीं।

सम्भव है रात को किसी समय पाइलट हमारे वहाज में सवार हो गया हो। प्रात काल सुदूर में एक रेखा की तरह स्वदेश भूमि को देख पाता था, ऐसा मुक्ते खयाल है। नदी और समुद्र के संगम-स्थल को किस समय मैंने पार किया था, यह मुक्ते ठीक याद नहीं। ग्रामी भी समुद्र था या नदी ग्रा गई थी, मैं इसको भी ठीक

नहीं कह सकता था।

चीये दिन समुद्री पिक्षयों को समुद्र में महली का शिकार करते हुए देखा। एकाय बार महलियों को भी थोड़ी दूर तक उड़ते हुए देखा था। ये समुद्री पक्षी जिन्हें अंग्रेजी में सीरारूर्ज कहते हुँ, अण्डमन टापू से हो भी मील की दूरी तक दिखाई दिए, और इचर भी यारत की तट प्रुमि से भी मील की दूरी पर दिखाई दिए, और इचर भी यारत की तट प्रुमि से भी मील की दूरी पर दिखाई दिए होंगे। अब मुर्फे ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन जहाँ तक में मगरण कर सकता हूँ, से समुद्री पक्षी बीच समुद्र में नहीं दिखाई दिए थे। यूरोपियन पूरप भीर दिन्यों है, समुद्री पक्षी बीच समुद्र में नहीं दिखाई दिए थे। यूरोपियन पूरप भीर दिन्यों इन पक्षियों के लिए कुछ फेंक दिया करते थे। समुद्री पक्षी इसलिए जहाज के आस-पास खूब उड़ा करते थे। इन साहबों की बदौनत इन पक्षियों की लीनाएँ देखकर हम भी आनन्द-उपभोग करते थे।

हेमचन्द्र ने कहा कि हम लोग रात मे यंगासागर संगम पार कर चुके हैं। प्रातःकाल में भी बहुत दूर पर जो झोज रेखा दिखाई दे रही थी, इसमें सन्देह हैं कि यथार्थ में वह रेखा तटभूमि को घोतक थी या नही। हम लोगों में बात छिड़ी कि जाने कितने दिनों में हममें जहाज चलानेवाल श्रादमो पाइलट इत्यादि पंदा होंगे। जितता दिन चढ़ता गया उतनी ही तटभूमि को रेखा निकटवर्धी होती गई। वह दुस्य बढ़ा मनोहर या। घब स्पष्ट रूप से तटभूमि दिसलाई देने लगी थी, लेकिन इधर पानी का प्रसार समूद्रवत् ही था। एक तरफ जल का ग्रनन्त प्रसार, दूसरी तरफ तटभूमि का इंगित; यह सान्त और प्रनन्त का सम्मेलन वहुत ही हृदयग्राही होता है। केवल ग्रनन्त से हमारा काम नहीं चलता और न केवल सान्त से ही हम तुष्ट रह सकते है। ग्रनन्त समुद्र में भी ग्रासमान व जहाज मेरे साथी थे; जहाज के निवासी भी साथी थे, सम्मव है इसलिए वहाँ पर सान्त और अनन्त का मिलन रहा। लेकिन निरे श्रनन्त में जी घवरा जाता है। सम्भव है भुभमें अभी भी वासानाएँ प्रवल हैं इसलिए श्रमों केवल श्रनन्त से जी घवराता है। एक दक्षा थी रामकृष्ण परमहस ने स्वामी विवेकानन्द को कुछ ग्रनुभव कराया था। स्वामी विवेकानन्द घवराकर कहने लगे थे, "ग्रमी मेरे माता-पिता हैं, माई-वहने हैं।"

दिन चढ़ता गया, स्थामल तटभूमि कमशः हमारे क़रीब आती गई। उस दयामलता के बीच मनुष्यों को काम करते देखकर हमने एक ग्रनोखे ग्रानन्द का ग्रनभव किया। इन मनुष्यों को देखते ही मानो इनके परिवार-वर्ग को भी मैंने देखा। उनके गृहस्थ-जीवन के सुख-दु:ख को इनकी कर्म-प्रचेप्टा के साय जिहत देखा। कमशः पुरुष के साथ नारी को भी चलते-फिरते देखा। छोटे-छोटे नुद श्रीर नदियाँ इस समुद्रगामी नदी में ग्राकर सम्मिलित हुई हैं। इसके किनारे-किनारे नदभूमि के प्रान्त में खेती दिखाई देने लगी। इन खेतों के बीच ग्राम बसे हए थे। ग्रव भी नदी वहत प्रसारित थी। तटभूमि घने वृक्षों से शोमायमान शी। नदी के दोनों ग्रोर हरियाली ग्रौर बीच में पानी—यह दूश्य बड़ा मनोहर था। इस नद-नदी-हरियाली परिवेष्ठित ग्राम-जीवन को देखकर मन में ग्रजीव प्रसन्तता होती थी। कुछ दिनों से पारिवारिक जीवन से अलग होने के कारण मन में —अन्तःस्तल में पारिवारिक जीवन के प्रति स्पृहा बनी हुई थी । इसके कारण, या सम्भव है जन्म-जन्मान्तर के संस्कार के कारण, पाँच साल के बाद जब मैंने स्त्री-पुत्र परिवेष्ठित परुष को घर-गहस्यी के काम में लगा हुआ देखा तो हृदय में एक उल्लास-सा पैदा हथा । सम्भव है, कौमार्य-जीवन व्यतीत करते-करते दाम्परय-जीवन के प्रेमास्वादन हुन। की श्रनिर्देश लिप्सा के कारण ही मैं चारों ओर की प्रकृति में इतना श्रनुभव कर रहा था।

रहा ना. दोपहर के बाद जब दिन ढलने को हुआ तो हमारा जहाज लोगों से मरपूर तटमूमि से घिरी संकीर्ण नदी के भीतर से गुजर रहा था। मैं और हेमचन्द्र पास- पास खड़े थे। कारवार के सिलिशिले में माल से लदी हुई बड़ी-बड़ी नीकाएँ इधर-उपर प्रान्जा रही थीं। अर्धनान मस्लाह इन नावों को से रहे थे। कमर के नीचे श्रीर पृटने के ऊपर तक ही वे कुछ कपड़े लपेटे हुए थे। मुबह से शाम तक किन पिट्यम किया करते थे। इन्हें घूप श्रीर पानी की समान रूप से अवहेलना करनी पड़ती थी।

इन भ्रद्धेनम्न मल्लाहों को देखकर हेमचन्द्र ने मुस्कराते हुए कहा कि देखो, जेल में क़ैदियों को फिर भी कपड़ा तो पहतने को मिलता है, जेल के ग्रन्दर धूप ग्रौर पानी में क़ैदियों से तो काम नहीं लिया जाता। काम करने की एक सीमा तो है। लेकिन ये हमारे आजाद देशवासी ग्रर्द्धनम्न ग्रवस्या मे किन कठिन परिधमी ना सामना कर रहे हैं। बात तो सच थी, लेकिन मुक्ते वह पसन्द नहीं ग्राई। मुक्ते ऐसा लगा कि जेल के अधिकरीगणों के पक्ष में यह दलील दी जा रही है। भ्रण्डमन जेल के कुर एवं निलंज्ज अधिकारीमणों के पक्ष में कोई बात मुन सकना मेरे लिए सहज न था। मेरे दिल को वेचैनी ने मेरै चेहरे को ग्रवश्य विकृत कर दिया होगा, मानो मैंने भ्रपने उस विकृत चेहरे को श्रपनी ग्रांखों से देखा । मैंने उत्तर में हैमचन्द्र से कहा कि अपनी स्वाधीन इच्छानुसार चाहे कितनी भी मुसीवत हम वर्दाश्त कर लें, यह सब गवारा है, लेकिन जिस मुसीवत को भेलने के लिए मुक्ते मजबूर किया जाए वह चाहे कितनी भी थोड़ी हो, वह पहाड़-सी भारी मालुम होती है। मालुम नहीं हेमचन्द्र ने इसके उत्तर में क्या कहा था। दिन दलने लगा, नदी धीरे-धीरे संकीण होने लगी । मालुम होने लगा कि अब कलकत्ता निकट है । जन कीलाहत से गरी विशाल नगरी की याद आते ही मन में एक ग्रजीब चंचलता पैदा हुई। कहाँ शत्रु से थिरे अण्डमन के कारागार का जीवन और कहाँ लोगों से भरी-पूरी बस्तों के बीच विशाल राजधानी, जहां की मधुर स्मृति कारागार की काल-कोठ-रियों में हमें निरन्तर प्रलुब्ध करती रहती थी ! मुक्ति का पूरा बास्वाद पाने के लिए मन व्यप्र हो उठा। यह हम जानते थे कि भारत में किसी को पता भी नही है कि भण्डमन के राजबन्दी मुक्त होकर वापस ग्रा रहे हैं। कलकत्ता के बन्दरगाह में किसी भी सुपरिवित स्तेहातुर कमनीय मुख के देखने की धाशा न थी। मुहत के बाद घर लौट रहे हैं। भ्रसीम दुःख को भेलने के बाद स्नेहीजन परिवेरिटस संसार में लौट रहे हैं। ऐसे अवसर पर दिल चाहता या कि स्वदेश की भूमि पर सर्वप्रथम कदम रखते समय किसी स्नेही से मुलाकात हो जाए, लेकिन यह दुराशा

कालेपानी से विदाई 203 मात्र थी। जेल में रहते समय जब हम दिल बहलाने के लिए बातें किया करते थे,

तो एक दिन उपेन्द्रनाथ ने यह दश्य खीचकर हम लोगों का मन बहलाया था कि

मानो हम लोग छूट रहे है। श्वेत ऐरावत स्नाकर मूँड उठाकर गंध पुष्प-माल्य उठा रहा है और देववालाएँ वस्त्रालंकार से सुशोभित होकर शंख-निनाद से हम लोगों का स्वागत करने के लिए चारो दिशाओं में खड़ी है। कल्पना ही से जब कीम लेना है तो फिर कमी भला किसी भी वात की क्यों रखे। वंचित जन इसी तरह से दिल बहलाव करते है। म्राज जब जीते-जी दूसरे जन्म के म्रास्वादन का समय ग्राया एवं बहुवांछित कलकत्ता महानगरी समीपवर्ती हो ग्राई तो उल्लाम के

साय मन में एक विपाद की छाया भी थी। मनमें तीव वासना थी कि जहाज से उतरते बक्त किसी स्नेही से मुलाकात हो, लेकिन हम जानते थे यह नहीं होने का।

हम उम्मीद किए ये कि शाम से पहले ही कलकत्ता पहुँच जाएँगे। लेकिन कलकता पहुँचने में संच्या बीत गई। अभी भी दुःख का अन्त न हुया था। जहाज से उतरते-उतरते एक घंटा से भी श्रधिक समय लग गया। उतरने के बाद फिर वहीं जोड़ें-्जोड़े खड़े कर दिये गए। और फिर दो-तीन मील दूर एक थाने में पैदल जाना पड़ा। अध्यमन जाते वनत भी इसी तरह सुवह प्रेजीडेन्सी जेल से जहाज तक जोड़े-जोड़े बेड़ियाँ पहने मार्च करके ग्राना पड़ा था। टाल्स्टाय के रिसरेवशन ग्रन्थ में कैदियों के दल का पैदल सफर करने का एक ऐसा ही हृदय-विदारक दृश्य श्राया है। श्राज छूटने के दिन भी फिर जहाज से याने की तरफ जोड़े-जोड़े से जाना पहा । उधर सीमान्य से वारीन्द्र, उपेन्द्र भीर हेमचन्द्र धर्यात् भारत के सर्वप्रयम वम केस के राजवन्दियों से मिलने के लिए सी० आई० डी० के अफ़सर आये हुए थे। उन्होंने इन्हें सीघे घर जाने की अनुमृति दे दी। हमेशा की तरह भेरे दुर्मान्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मिटिया बुर्ज के याने के विशास प्रांगण में हम सब मुक्त केंदी एकत्र किये गए। थव फिर शक होने लगा कि हम सचम्ब मुक्त हुए हैं या नहीं । लेकिन किसी ने कोई रोक-टोक नहीं की । इसमे हमने प्रनुमान किया कि यह सब मामूली भनुशासन की कार्रवाई है। धाने के बाहर वढ़े तो किसी ने रोका नहीं । आगे और वहें, इस तरह से बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर तक और बले गए, सोचा ग्रव मुख खाएँ। पुतिस की तरफ से कोई व्यवस्था दिखलाई नहीं दी। बारीन्द्र ने मुफ्ते तीन रुपये दिए थे, उसीमें से कुछ सर्च करके साया-पिया। कसकत्ता पास जाकर भी कलकत्ता में नहीं जाने पाए। साने के लिए बहुत रही चीज

मिली । मन में लग रहा चा कि दौड़कर कलकत्ता चले जाएँ । लेकिन फिर डर यह हो रहा था कि कहीं श्रासमान से गिरकर खजूर पर न श्रटक जाएँ । रात तो किसी सूरत से बिताई । मालूम हुग्रा दूसरे दिन लाल दिग्धी थाने में जाकर रेलवे इत्यादि का खर्च मिलेगा तब कही जाकर पुलिस के पंजे से ठीक-ठीक छुटकारा मिलेगा ।

प्रातःकाल होते ही बहुवांखित जनको लाहलपूर्ण भारतवर्ष की राजधानी महा-नगरी कलकत्ता मे प्रवेश करने की प्रवल इच्छा हुई। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि मिटियाबुर्ज के थाने से लालदिग्धी थाने में जाना पड़ेगा। अभी जाने में कम-से-कम दो-तीन यटे की देरी है। यह जानकर कि यदि मैं फिजहाल मिटियाबुर्ज थाने से चला जाऊँ और सीधा लालदिग्धी थाने में जाकर वहाँ फिर मुक्त क्षेदियों के दल में सम्मिलत हो जाऊँ तो पुलिस को आपित न होगी, मैंने सीधा ट्राम का रास्ता लिया। ट्राम में चढ़कर कालीधाट आपहुँचा। कालीधाट में मेरे चचेरे भाई रहते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले बीठ सीठ चटर्जी बैरिस्टर के यहाँ जाने का विकास लिया।

वंगाल एवं यु० पी० में चटर्जी साहव ने बहुत-से राजनीतिक पड्यन्त्रों के मामले में पैरवी की थी। श्राप प्रसिद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के दामाद थे। क्रांतिकारियों के साथ आप विशेष सहानुभूति रखते थे। बनारस पड्यन्त्र केस में भी ग्रापने पैरवी की थी। इस सिलसिले में चटर्जी साहव को घनिष्ठ रूप में जानने का मौका मिला था। राजनैतिक क्षेत्र में श्राप भरविन्द की नीति के पक्षपाती थे। वंग-विच्छेद के वाद वंगाल में जो अग्निमय युग श्राया था उस जमाने में श्ररविन्द एवं विपिनचन्द्र पाल के संचालन में 'वन्देमातरम्' नाम का एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र तिकला करता था। हमारे राप्द्रीय ग्रान्दोलन के इतिहास में इस पत्र का विशेष स्थान है। इस पत्र में ग्ररविन्द के सहयोगी के रूप में श्री बी० सी० चटजीं भी. लिखा करते थे । कलकत्ता हाईकोर्ट में जितने वकील-वैरिस्टर थे उनमें सी०ग्रार० . दास. बी० सी० चटर्जी एवं एस० एन० हलदार प्रमुख थे। बी० सी० चटर्जी साहव ने हम लोगों से धनुरोध किया था कि हम लोग डकेती करना छोड़ दें। हम लोगों के लिए जितने रुपयों की भावश्यकता होगी, सब वे संग्रह करके देंगे । लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ग्रापने हमसे कह दिया था कि 'भाई, तुम लोग जो चाहो सो करो, रुपया कोई देता नहीं है। हमने श्राद्मा की थी कि हम काक्री रुपयों की मदद तुन्हें दे सकेंगे, लेकिन हम निराश हो गए है। भ्रव तुम्हें भ्रषिकार है जो ठीक समसी.

सो करो । ' कांतिकारियों के साथ ये इतनी गहरी सहानुभूति रखते थे, मतः मृश्वि पाने पर कलकत्ते में क़दम रखते ही आज सीधा में उन्हों थी। सी। चटलीं के मकान की तरफ रवाना हो गया। मुफे उनके स्थान का ठीक पता नहीं था। कालीषाट में इाम से उत्तरफर मिने एक गुवक से थी। सी। चटलीं का पता पूछा। सीमाय्य से इस युवक ने मेरे साथ बहुत सहानुभूति दिखाई। लेकिन जितनी प्राचा थी उतनी यहानुभूति नहीं मिली। पहले तो इस युवक ने मुफे थों ही समभा के टालना चाहा कि अमुक रास्ते पर जाने पर गन्तव्य स्थान को पहुँच लाऊँग। जिकिन जय मैंने व्यत्ताया कि में प्रभी सीधा कालेपानी से घा रहा हूँ, यदि थाए इगापूर्वक मेरे साथ हो जें और थी। सी। चटलीं साहब का मकान दिसाना दें तो मैं बहुत प्रमृगृहीत हूँगा। इसपर पहले तो यह युवक हिचकिचाया, लेकिन मेरे अनुरोव करने पर वह भेरे साथ हो लिया। कालीधाट से बालीगंज तक एवं पुनः बालीगाट से कालीशाट के कालीशाट सक इस वेचारे ने भेरा साथ नहीं छोड़ा। कालीधाट से बालीगंज काफी दूर था।

प्रथम साक्षात में चटर्जी साहब ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन एक दो क्षणों के बाद ही वे कुर्सी से कूदकर खड़े हो गए और दौड़कर मेरे गले से लग गए। फिर हमें प्रेम और आदर के साथ प्रपने पास बैठाया और टेवुल पर से मेरी ही लिखित एक चिट्टी उठाकर मुक्ते दिखलाई। यह चिट्टी मैंने अण्डमन से अपने माई को लिखी थी। मैंने देखा कि इस चिट्टी में कई स्थान पर स्याही से कुछ लाइनें इस प्रकार लीप-पोत दी गई थीं कि पढ़ी नहीं जा सकती थीं। इस चिट्टी में और बातों के साथ मैंने यह भी लिखा या कि भारत में श्रव नया शासन विघान प्रचलित होने-्बाबा है। श्रीधकारीगण यह कह रहे हैं कि मारत को अपनी राजनीतिक उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा । यदि यह बात सच है, यदि इंग्लैंड एवं फांस की तरह हमें भी अपनी उन्नति के लिए उचित मौका मिले तो ऐसा कीन पागल होगा जो कि खामखा खून-खराबी के रास्ते की ही ग्रहण करेगा घीर मीं ही अपनी जान को जोखिम में डालकर बन्द्रक और तलवार के रास्ते को प्रस्ति-मार करेगा । कान्तिकारीगण सचमुच पागल तो हैं नहीं । यदि अधिकारीयमों का कहना दिली हक्षीकत है तो उन्हें भ्रवस्य राजवन्दियों की छोड़ देना पाहिए। इस चिट्टी को भेरे भाईसाहब ने बीठ सीठ चटर्जी के पास भेज दिया था। बीठ सीठ चटर्जी साहब ने यह चिट्ठी दिखलाकर मुभसे यह कहा कि उन्होंने इस चिट्ठी को भपने समुर थी सुरेन्द्रनाय बनर्जी को दे दिया था। उन्होंने भ्रतेम्बली में इस पिट्टी

के झाधार पर राजवन्दियों को छोड़ने के लिए जीरदार झपील की यी एवं झनेक राज-पुरुषों को यह चिट्ठी दिखलाई भी थी। बी० सी० चटर्जी ने यह भी कहा कि वे स्वयं मंटियू साहब से इस सम्बन्ध में मिले भी थे। उनके मुँह से मैंने यह भी मुना कि जिस समय वे मैनपुरी केस की पैरवी कर रहे थे, उसी समय समाद की घोषणा का पत्र प्रकाशित हुमा, जिसमें राजवन्दियों को छोड़ने की इच्छा प्रकटकी गई थी। सी० आई० डी० के डिप्टी-इस्पेवटर जनरल संण्ड्स साहब भी उस समय बटर्जी साहब से कहा कि साथा की माता से माफी की दरसास्त दिलवा दें और इसपर उन्होंने स्वयं सिक्झारिता कर की माता से माफी की दरसास्त दिलवा दें और इसपर उन्होंने स्वयं सिक्झारिता कर वेने को कहा। चटर्जी साहब ने तार से मेरे माना को इस वात की इसिवात दी मामा ने माता की के मार्फत दरखास्त दिलवा है। भैण्ड्स साहब ने इस दरखास्त पर मिकारिश लिस दी। यह इसी सबका परिणाम हुमा कि मैं कारावास से मुवत हो गया और वी० सी० चटर्जी से यह सब मुनने का सीभाग्य मुक्ते प्राप्त हुमा।

बी० सी० चटर्जी ने मुक्ते तेईस साल की श्रवस्था में देखा था। श्रव जब मैं लौटकर ग्राया तो मेरी ग्रवस्था ग्रहाईस साल की थी। वाल बहुत वहे-वहे हो रहे थे। बकरे की दाढ़ी की तरह मेरी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। इसीलिए प्रथम दर्शन में तो चटर्जी साहब मुझे पहचान नहीं पाए थे। चटर्जी साहब ने चाहा कि मेरे भाई को तार द्वारा मेरी रिहाई का संवाद भेज दें। मैंने मना किया। मैंने चाहा कि श्रयानक घर में जाकर खड़ा हो जाऊँ। बहुत हुएं के साथ चटर्जी साहब से विदाई ली । एक मुक्त डेटेन्यू भी चटर्जी साहब के पास बैठे थे, उनसे भी विदाई ली । पून: ग्रपने उस ग्रपरिचित युवक के साथ कालीघाट में वापस लौट ग्राए । रास्ते में मैंने इस युवंक के साथ राजनैतिक मामलों पर वातचीत की । कलकता में कदम रखने के बाद रंगरूट भरती करने की मेरी यह सर्वप्रथम चेष्टा थी। कालीघाट में भेरे चचेरे भाई रहते थे। मुभे पता था कि वह कहाँ रहते थे। चटर्जी साहब के यहाँ से नीटने के बाद मैं सीघा भाई के पास नहीं ग्राया । मैं तो सबसे पहले इस युवक का ही घर देखने चला गया, तब कहीं बाद को भाई के पाम ग्राया। लेकिन दुःख के साथ बताना पड़ता है कि रंगस्टी का मेरा यह प्रयमप्रयत्न विफल रहा। यह युवक मेरे काम में शामिल नहीं हुआ। इस वक्त तो मैंने सिफ इस युवक का केवल घर ही देख तिया एवं थोड़ी-बहुत राजनीतिक मालोचनाएँ की । बाद को मैं जब कलकत्ता भाषा तो मैंने फिर इनका पीछा किया एवं कुछ दिनों तक यह प्रयत्न करता रहा 208 वन्दी जीवन

कि यह युवक मेरे प्रमाव के ग्रंदर ग्रा जाय। लेकिन में जैसा पहले कह चुका हूँ, इस प्रयत्न में में मतफल ही रहा।

इस युवक के घर होते हुए भाईसाहब के घर आया। दरबाजे पर खड़े होकर मैं यह पूछ रहा या कि अब भी मेरे भाईताहब उसी मकान में रहते हैं या नहीं। जंगले से उचककर माईसाहब ने मुक्ते देखा एवं देखकर बोल पड़े, "शबीन्द्र! मा गए हो ! आयो, भोतर शासी।" भाईसाहव बार-बार मेरे मुँह की तरफ ताकने लग गए। हैंसकर मैंने कहा, "हजामत बहुत दिनों से नहीं बनी है।" नाई आया, हजामत बनी। भाईसाहब ने कहा कि बनारस से मेरे छोटे माई मुम्रे ले जाने के लिए कलकत्ता ग्राए थे। उन्हें पता हो नहीं चला कि जहाज कहाँ पर श्राया था। बेचारे नाउम्मेद होकर वापस चले गए। नहाया-घोषा। अब कुछ मालूम पड़ा कि मैं छूट गया हैं। कैंद होने के बाद घाज सर्वप्रथम मैंने घर का भोजन किया। पाँच साल-लगातार क्रेंद का भोजन करते हुए भी रुचि नहीं बदली। नित्य प्रतिदिन खाते खाते भी यह बादत नहीं पड़ी कि जैनलाने के भीवन के प्रति भी रुचि हो जाय। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्यूल रूप से किसी काम को बरावर करने ही से कहीं भादत नहीं बना करती, अच्छे मोजन के लिए हर घड़ी जी में चाह बनी रहती थी। इसलिए वासना की तृष्ति न होने के कारण स्थूल व्यवहार का कोई असर स्वभाव पर नहीं पड़ा। यथार्थ में वासना-जगत में कोई परिवर्तन हुए बिना शारीरिक या स्थल ब्यवहार का कोई असर मनुष्य-जीवन पर नहीं होता। इस प्रकार हम यह थोड़ा-बहत धनुमद कर सकते हैं कि जगत प्रधानतः वासनारमक है। पाँच साल के बाद बाज महत् तृष्तिपूर्वक भोजन किया। भाई ने कहा कि पर को तार द्वारा मेरे छूटने का संवाद दे दूँ। इस वक्त ठीक याद नही है कि तार किसने भेजा या-वटर्जी साहब ने या इन्हीं माईताहब ने। सम्भव है कि माईताहब ने ही भेजा हो, क्योंकि शामद ऐसा हुआ हो कि मेरे छोटे भाई का कलकता श्राना धीर प्रकेल वापस जले जाने का असर मेरे ऊपर हुआ था। भाईसाहब ने मुफे सम-क्ताया कि जो कुछ होना था सो हो गमा, यब मैं दत्तिचत्त होकर गृहत्यो के काम में सगजाऊँ। उस काफ़ी हो चुकी है। इस बन्त की शबहेलना से बाद में पछ्नाना पहेगा।

लाने-भोने के बाद कुल घाराम करके सालदिन्मी पहुंच गए। इतने में एक मोटरकार वारे के प्रांगण में घाई। इसमें कलकता के मुपरिचित वीरस्टर घाई० दी॰ तेन एनं यी० के० साहिड़ी में। ये बाए में वारीन्द्र वर्ण रह की सीज में। संवाद-पत्र में पड़ा होगा कि वारीन्द्र वर्गरह छूट गए हैं। मैंने इनको बतलाया कि वे तो कल रात ही प्रपने-प्रपने ठिकाने पहुँच गए होंगे। मुक्ते इस वक्त याद नहीं है कि ग्राई० बी० सेन ग्राए ये कि जे० एम० सेन गुप्ता। बी० के० लाहिड़ी ने मेरे परिवार के साथ ग्रपना कछ रिस्ता बतलाया । वारीन्द्र को न पाकर इन्होंने मभसे ही अनुरोध किया कि कलकत्ता में एक खिलाफ़त कांफेंस हो रही है और मुक्ते वहाँ चलना होगा। मैं जी में जरा-सा घत्रराया, सोचा कि आज ही तो कल-कत्ता में पहले दिन कदम रखा है! स्रभी भी पुलिस के पंजे से छुटकारा नहीं वाया है ग्रीर लालदिग्धी थाने के प्रागण के ग्रन्दर ही राजनीतिक कांग्रेंस में जाने का यह साग्रह धन्रोध ! यह सच है कि बिना किसी प्रकार की शर्त नगाये हए ही मके छोड़ दिया गया था। मुनित पाने का जो सर्टिफिकेट मुक्ते मिला था उसमें एक स्थान पर ऐसा लिखा था कि अपने स्थान पर पहुँचते ही जिला-कलैक्टर की हम इत्तिला दे दें कि कालेपानी से औट ग्राए है। ग्रतः मैंने बैरिस्टर साहबों से कहा कि अभी हम याने में ही है, ऐसी हालत में कांफेस में जाने से कोई हज तो नहीं है ? कांफ़ेंस मे मेरे लिए जाना क्या कोई विशेष श्रावश्यक बात है ? परन्तु गप्ता साहब तथा लाहिड़ी साहब ने इस पर भी विशेष ग्राग्रह किया कि मैं कांफ्रेंस में ग्रवहर चर्ल, तो मैं तैयार हो गया। मुक्ते उन्होंने मोटर में बैठा लिया ग्रीर कांफ्रेस के पंडाल में हाजिर कर दिया। कांफ्रेंस के बाद में मौलाना शौकतग्रली से मिलने गया । गिरपुदार होने के पहले मेरे आदमी मौलाना शौकतश्रली एवं मौलाना मोहम्मदग्रली के पास कान्तिकारी उद्योग के सम्बन्ध में पहुँचे थे। इस-लिए मौलाना मोहम्मदमली तथा मौलाना शीकतग्रली साहब मुझे जानते थे । शौकतमली साहव ने मुक्तने अनुरोध किया कि अब मैं खुले मैदान कुद पड । चोरी छिपकर काम का प्रत्र प्रयोजन नहीं है। मैंने शान्तिपूर्वक सब सुन लिया। वहाँ से विदा होकर पंजाव-कैम्प में माए । विद्येष धनुरोध पर मुक्ते यहाँ कुछ साना पडा। ग्रन्छी ग्रन्छी चीजें देखकर लोभ तो बहुत हो रहा था, लेकिन जी में डर रहा था कि ऐसा खाना सा लूं तो सम्भव है. हजमन कर पाऊँ। श्रमी तक एक प्रकार का भोजन खाते ग्राए ये जिसमें तेल तो नाम के लिए होता भी था परन्तु धी की तो सगन्ध भी न होती थी। इस चहल-पहल से लौटकर फिर वही निरानन्दमय प्रदास भाने के प्रांगण में लौट भामा। ग्रव भी नाम वगैरह लिखे जाने एवं राह के खर्च मितने में नाफी देर थी। ये घड़ियाँ मुक्ते बहुत ही नागवार गुजरी। पुलिस की

परछाई से भी मुक्ते घिन थी। पुलिस के द्वारा जीवन में वहत-कूछ दूख पाया था सम्भवतः इसीलिए पुलिसवालों की हवा से भी चिढ़ पैदा हो गई थी। कालेपानी के पाँच साल काटने में जितनी भी पीड़ा मालूम हुई हो उसके मुकाबिले में लाल-दिग्वी के पाँच घंटे वहुत भारी प्रतीत हुए। ग्रांखिर इसका भी भन्त हुगा। पुलिस बाले हमें फिर हावड़ा स्टेशन ले गए। खेरियत यह थी कि अब की जीड़ा-जोड़ा नहीं जाना पड़ा । चालीस-पचास मुक्त बन्दियों के लिए कागजात के आधार पर पुलिसवालों ने टिकट कटवाया । स्टेशन पर टिकट देनेवाली ऐंग्ली-इण्डियन मेम-साहिवा टिकट देते-देते चिढ़ गई श्रीर श्रपशब्द कहने लगी। मैं सामने ही खड़ा था। सम्भव है, मुस्कराता रहा होऊँ। दिल में तो मैं हंसता ही था और सोच रहा था चलो मेरी भी गिनती बदमाशों में हो गई। मैं डर रहा या कि कहीं पुलिस घर तक मेरे साथ न चले । लेकिन जब टिकट मेरे हाथ में देकर पुलिसवाले चले गए तो मानो मनों बोफ सिर से उतर गया। रेल के छोटे-से डिब्बे में तो ग्रवस्य रहे, लेकिन मैंने यही सर्वेप्रथम यथार्थ स्वच्छन्दता अनुभव की। मानो मैं जहाँ-तहाँ विचरने लग गया हूँ। रेल की रक्तार मुक्ते धीमी मालूम मड़ी। तूफ़ान में सवार होकर यदि में घर पहुँच सकता तो मानो जी को कुछ तसल्ली होती। रात कैसे बीती, मुफे याद नहीं। जाड़े के दिन थे। मेरे पास न कोई बिस्तरा या न पहनने के गर्म कपड़े। वारीन्द्र का दिया हुम्रा एक कोट और एक घोती भीर कुछ पैसे मेरे पास थे। जैल के दिये हुए कुछ कपड़े भी साथ थे।

मुक्ते खूव याद है, भीर होते ही मैं बनारस पहुँचा। असल में छूटने का जो आनन्द है वह मुक्ते बनारस पहुँचने पर ही मिला। मेरे लिए बनारस से प्रिय भूमि संसार में और कोई नही है। मेरी यह जन्मभूमि है; शिशु-अवस्था मैंने यही पर कैसे बिलाई, मुक्ते यह याद नहीं और बाल्यावस्था मैंने यही विवाई नहीं, लेकिन जीवन का जो श्रेष्ठ अंसा है, जो मधुरतम भाग है, अपनी वही किगोरास्था में बनारस ही में बिलायों है। इसिल्ए मेरे जीवन की मधुरतम स्मृति बनारस के वायु-मण्डल में, वनारस को भूमि के प्रति रच-कज में अनन्त्वस्था के लिए बिनाईल है। स्टेशन से जब पर को तरफ चला तो प्रति संख आनन्द की माना पड़ती मुक्ते छों। स्वेशन जिस क्या में में स्वान कि साम पड़ती माने हैं। स्टेशन से जब पर को तरफ चला तो प्रति संख आनन्द की माना पड़ती मुक्ते हैं। स्टेशन से जब पर की तरफ चला तो प्रति संख आनन्द की साम पड़ती मुक्ते हैं। स्टेशन जिस क्या कि क्या के सीच की भूमि भी मानो बाँठन एसं स्थित नहीं हैं सानो वह भूमि भी धानन्द के स्पर्ध से चला हो रही थी, हित-ठूल रही सो। मैं

चलकर घर नहीं श्राया बल्कि दौड़ता हुआ। घर पहुँचा। क्या हृदयावेग की श्राकर्पण शक्ति धरित्री की मध्याकर्पण शक्ति ही की तरह है कि श्रण्डमन से जब चले तब से लेकर घर पहुँचने तक यह ब्राकर्षण का वेग बढ़ता ही गया ग्रीर घर के पास म्राकर ग्राखिर मुभे दौड़ना ही पड़ा। मकान के नीचे के कमरे का जंगला खुला हमाथा। मैं मुहर्त-भर जंगले के सामने ग्राकर खड़ा हो गया। कई एक युवक वहाँ लेटे हुए थे। इनमें मेरे दो भाई रवीन्द्र ग्रीर जितेन्द्र भी थे। रवीन्द्र मुक्ते देखते ही हपोंत्फुल्ल स्वर से नाति-उच्च कण्ठ से चिल्ला उठे, "ग्ररे, दादा है।" रवीन्द्र बिस्तरे से ऐसे उचक पड़े मानो नीचे से किसीने जोर का धनका देकर उन्हें ऊपर फेंक दिया हो। पुमकर दरवाजे होते हुए श्रन्दर श्राये एवं हरएक की मैंने छाती से जोर में लिपटा लिया। मेरी यह नई जिन्दगी थी। मेरा यह नया जन्म प्रारम्भ हग्रा।

जिस रोज में घर पहुँचा उसके पहले दिन ही मेरे कनिष्ठ भाता का उपनयन-संस्कार हो चुका या। घर में यह किसी को पतान था कि आज यहाँ आ पहें-र्चना। मैंने सबसे पूछा, माताजी कहाँ हैं ? माताजी बगल के मकान में कुछ काम से गई हुई थी। मैं पूछताछ कर ही रहा थाकि इतने में वे धागई। मुफ्ते देखते ही आनन्द के मारे री पड़ीं और कहने लगी, "वेटा भेरा, आ गए हो, भेरा बेटा आ गए हो।" और मेरे सिरपर, मेरेबदन पर, मेरेकन्थे पर ग्रीर हाथ-पर-हाथ फैरने लग गई। कहने लगीं, "जाने कितनी मुसीबत तुमने मेली!"

मैंने जब सबसे छोटे भाई को देखा तो मुक्ते एक ग्रजीव-सा धक्का पहुँचा। इस कनिष्ठ भाता को भाठ साल की उम्र में घर पर छोड़ भाया या । मेरे मन में ग्रभी तक उसकी वही आठ साल की कमनीय मूर्ति बनी हुई थी। अब जब मैंने इसकी देखा तो उस कमनीय मूर्त्ति के साथ इसका कोई सादृश्य नही पाया। मैंने कल्पना नहीं की थीं कि मूपेन्द्रनाथ को जब देखूँगा तो उसकी किसी और मूर्ति में देखेंगा।

जीवन का एक प्रध्याय समान्त हुआ श्रव दूसरा प्रारम्भ होगा।

## 4 बन्दी साथियों की चिन्ता

घर पहुँचने के दो-एक घण्टे के अन्दर ही पुराने भिलनेवालों में से एक युवक मेरे पास ग्राए । इनका नाम या--जितेन्द्रनाय मुकर्जी । कॉलेज छोड़ने के समय ग्राप मेरे सहपाठी थे। लेकिन ग्राप मेरी गुप्त समिति के सदस्य नहीं थे। जैसे भाईवीं से मिलते हुए हम एक-दूसरे से लिपट गए थे, वैसे ही देखते ही इनसे भी लिपट गए। बनारस के पुराने सामियों में से कोई भी मुक्तते मिलने नहीं भाया। इनसे देश की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत होने लग गई। मुक्ते भलीभाँति स्मरण या कि देश पहुँचते ही मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है। मैंने जितेन्द्र से पूछा,"कहो, मालवीयजी म्राजकल कहाँ हैं ? मुक्ते मालवीयजी से मिलना है।" मैंने इन्हें अण्डमन की स्थिति वताई कि कैसे वहाँ पर दुखी राजवन्दी पड़े-पड़े सड़ रहे हैं, कैसे भाई परमा-नन्द कोठरी में एकाएक बन्द कर दिये गए हैं। भारत-भूमि से नितान्त विच्छिन होने के कारण अण्डमन टापू से दर्द की कोई कहानी भारत पहुँच नहीं पाती है। राजवन्दियों की मुनित के लिए कैसे, क्या किया जाय ? जितेन्द्र मकर्जी से पता चला कि महामना पं मदनमोहन मालवीयजी वनारस में ही हैं एवं सम्भवतः भाज हिन्दू यूनिवर्षिटी कोर्ट की मोटिंग होगी और वहाँ मानवीयकी से हम मिल सकते हैं। रोटी खाकर दो काम करना ठीक हुआ। एक तो मालवीयजी के पास जाना, दूसरा मेजिस्ट्रेट के पास जाकर भपने भाने की मूचना देना ।

रोटी साकर हिन्दू स्कूम पहुँचे । वाकई मीटिंग हो रही थी। मैंने एक स्सिप पर यह लिसकर मालवीयजी के पास नेज दिया, "Coming straight from the Andamans, an interview may be allowed in connection with the cases of Bhai Parmanand and other Political prisioners.

Sachindra Nath Sanval".

हिलप पहुँचते ही पंडितजी एवं डाक्टर गणैशप्रसाद फीरन चले ग्राए। हम सब एक छोटे से कमरे में बैठ गए। मेरे लिए यह एक सीभाग्य की बात थी कि डाक्टर गणेशप्रसाद ने मुफे पहचान लिया। सम्भव है, मेरी ह्लिप को पढ़ते ही पहचान लिया हो। मालवीयजी के सामने डाक्टर गणेशप्रसाद मेरी खूब प्रशंसा करने लग गए। मैंने देखा कि उन्हें छोटी-छोटी बातें भी खूब याद थीं। ये जब मेरी प्रशंसा कर रहे थे तो मैं मन-टी-मन हुँस रहा था। हुँसने का कारण था।

एण्टेन्स पास करके मैं क्वीन्स कॉलेज मे भरती हुआ था। डाक्टर गणेशप्रसाद उस समय गणितशास्त्र के श्रध्यापक थे। मैं उनका छात्र रह चुका था। मैं श्राज तक जितने मध्यापकों के पास पढ़ा है उनमें से ग्राप ही ऐसे ग्रध्यापक थे जिनके छात्र ग्रममन फेल नहीं होते थे। श्राप लड़कों से जबरन सब काम करा लेते थे। लेकिन ग्रापका Task करने के बाद फिर कॉलेज का श्रीर कोई काम हो नहीं सकता या । स्कल में गणित में मैं प्रायः शत प्रतिशत श्रंक (Full marks) पाया करताथा। ग्रव कॉलेज में श्राकर राष्ट्रीय श्रान्दोलन में सिक्रिय रूप से भाग लेने के कारण गुप्त पड्यन्त्रकारी आवर्त में फँसकर कॉलेज का काम यथोचित नहीं कर पाता था। पहले-पहल तो मैं डाक्टर साहव का काम पूरा कर देता था और मेरी गिनती अच्छे लड़कों में होने लग गई थी। इसलिए डाक्टर साहब अपनी निकटतम सामने की बेंच में दूसरे श्रच्छे लड़कों के साथ ही मध्ने भी बैठाते थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरा क्लास का काम ढीला पड गया। अतः फिर इसरी बेंच में बैठना पड़ा, भीर फिर तीसरी में। जिस छात्र से हा० गणेश-प्रसाद धरयन्त धसन्तुष्ट हो जाते थे, उसे ने घाखिरी वेंच पर बैठाते थे एवं उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे हैं ही नहीं। फिर जनको न वे कोई Task देते न लेते थे; न उनसे बोलते थे। ऐसे लड़कों को वे Non-entity कहा करते थे। ग्राप नहीं चाहते थे कि उनके छात्र कोसंबुक को छोड़कर ग्रीर कोई किताब पढें 1 छात्र प्रायः उपन्यास आदि पढ़ा करते थे तो उनसे छिपाकर ही पढा करते थे। मैं डा॰ साहब के बलास मे Non-entity रह चुका था। इसी हालत में एक दिन मैं जान-बुक्कर पाठ्य पुस्तक के अलावा एक अंग्रेजी किताब क्लास में ले श्रादा या ग्रीर उसकी मैंने किताबों में सबसे ऊपर रखा था, यह देखने के लिए

214 बस्टी जीवन

कि डा॰ साहब इस किताब की देखकर मुक्ते कुछ कहते हैं या नहीं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी ग्रभेदानन्द के ग्रमेरिका में प्रदत्त व्याख्यानों का संग्रह India and her people नाम से मुद्रित हुआ था। इसी पुस्तक को मैं क्लास में ले श्राया था। डा॰ गनेशप्रसाद ने मेरे पास से गुजरते हुए किताब को देखा; देखकर उठा लिया; किताब के पन्नों को इधर-उधर उलटकर थोड़ा-सा देखा और फिर किताब को ययास्यान रस दिया। में देखना चाहता था कि वे मुक्ते डाँटते है या नहीं । बलास में तो मेरे साथ उनके ऐसे ताल्लुकात थे, लेकिन आज मालवीयची के सामने वे मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, इसका थोड़ा-सा कारण अवस्य है। कॉलेज में पढ़ते समय हम लोगों ने अपनी चेट्टा से, अपने ही उद्योग से, एक स्कूल खोला था। वह स्कल मिडिल तक पहुँचा था। इस स्कूल के वार्षिकोत्सव के ग्रव-सर पर हम लोगों ने डा॰ गणेशप्रसाद को सभापति का मासन ग्रहण करने के लिए निमन्त्रित किया था। हम अन्तिम परीक्षा के पहले Non-entity नहीं रह गए थे।

मालवीयजी ने सब बातें सुन ली ग्रौर ग्राखिर में कहा कि मुफेलिखकर रजिस्ट्रो पत्र द्वारा सब बातें सूचित करो । मैंने गोरखपुर जाकर वैसा ही किया था । Acknowledgement due की रसीद तो मुफ्ते मिल गई । लेकिन मालवीयजी ने राजनीतिक वन्दियों की मुक्ति के लिए एक ग्रावाज भी नहीं

वरादी

जितेन्द्र मुकर्जी एवं मेरे भाइयों का कहना था कि ग्राजकल युक्त प्रदेश में उदीयमान नेता पण्डित जनाहरलालजी नेहरू हैं। यदि वे राजनीतिक कैंदियों का

प्रश्न उठाएँ तो कुछ काम हो सकता है।

में बनारस में दो ही दिन ठहरा ग्रीर फिर गोरखपुर चला गया। मेरे साथ मेरे सर्वकनिष्ठ भाई पूरेन्द्रनाय थे। बनारस पड्यंत्र के मामले में आजन्म कानेपानी की सजा के अतिरिक्त मेरे ऊपर यह भी दण्ड या कि भेरी तमाम जायदाद छीन ली जाय । बनारस में जिस मकान में हम लोग रहते ये वह मेरी झाजी का मकान था । मुभ्ते संजा होने के बाद पुलिसवालों ने इस मकान की अपने क्रक्ते में कर लिया था। मकान के साथ विस्तरे भादि भी, जो कुछ मकान में थे, पुलिस के ही व्यवहार में भाए। भर्यात् जो पुलिसवाले रखवाली के तौर पर उस मकान में रहते थे, वही वह सब सामान अपने इस्तेमाल में ले माए। उस समय में मेरी माताजी, मेरी माजी,

मेरी मौसी एवं मौसी की पाती हुई एक लड़की और नेरा सबसे छोटा भाई मेरे पकड़े जाने के बाद सब यहीं घर में रह गए थे। जब पुलिस ने मकान को प्रपने कब्बे में कर लिया तो इनके रहने के लिए स्थान न रहा। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे मामा इन सबको गोरखपुर ले ब्राए। जब में कालेपानी से छूटकर बाया तो मेरे माई, माँ इत्यादि गोरखपुर में मेरे मामा के पास ही थे। मेरी ब्राजी मेरे जावा के पास चली गई थी।

गोरखपुर से मैं एक दफे पं० जवाहरलालजी से मिलने भ्राया। राजनैतिक वित्यमें के विषय में भ्रीर विशेषकर कालेपानी में स्थित पोर दुदिन में पढ़े हुए बहुत-से लम्बी सजा पाये हुए राजबन्दियों के प्रति जवाहरलालजी की दृष्टि मैंने धाकियत की। जंबाहरलालजी सब बातें सुनकर यह कह उठे—"हम लोग तो स्वयं ही जेल जाने का इन्तजाम कर रहे हैं भीर भ्राप दूसरों को छुड़ाने की बातें कर रहे हैं।" मैं उनके मुंह की तरफ ताकता ही रह गया भीर सोचन लगा कि मैं इनसे और क्या कहाँ। मैंने यह समफ लिया भ्रपने ही भ्रादमी हुए बगैर दूसरों के दुःख को समफना सहज नही है। यदि जवाहरलालजी भ्रपने वद के भ्रायमी होते तो वे मेरी प्रार्थना के महत्त्व की भ्रमुभव कर पाते। भीर सायद यह भी बात बी कि जब सरकार के साब फेना हो हो करना है सो फिर सरकार से किसी बात के लिए ग्रन्ररोध कैसे किया जाय। मैं बहुत नाउम्मेद हो गया।

सितम्बर, सन् 1920 में कलकत्ता में स्पेशल कांग्रेस हुई। भारत के प्रत्येक राजनीतिक नेता की दृष्टि उस समय महारमा जी के Non-cooperation प्रस्ताव पर समी हुई थी। वहां भी कुछ काम नहीं बना। कांग्रेस में तो हम कुछ काम नहीं पाए लेकिन दूरारे मुक्त राजविन्यों को साथ लेकर में लाखा लाजपरात्र के पास गया। ब्रांच इण्डिया पॉलिटिकल सफरसे कांफ्रेन्स में सभापति का प्रास्तम सुशामित करने के लिए उनसे भनुरोध किया। लाजपतरायजी राखी हो गये। उनके सभापतित्व में इण्डियन एसोसिययान के हाल में ब्रांच इण्डिया पॉलिटिकल सफरसे कांफ्रेन्स हुई। इस कांफ्रेन्स को बुलाने में प्रसिद्ध वैरिस्टर श्री श्री० सी० चटली एवं कवकत्ता के पुराने फ्रांतिकारी नेतायों की विशेष सहायसा

बहुतों ने वक्तृता दी। किसी की वक्तृता हृदयप्राही थी ग्रीर किसी की शुष्क। स्व० स्थामसुख्दर चक्रवर्ती ने हृदयावेग से गद्गद होकर सबसे लंबी स्पीच दी, लेकिन

उनकी स्पीच मर्मस्पर्धी नहीं हुई। वन्तुता देते-देते वे सभापति के शरीर के क्पर मा गिरते थे। भूल जाते ये कि सभापति के आसन पर भी कोई वैठा है। पंडित मदनमोहन मानवीयजी ने जो वन्तता दी उससे कांतिकारियों के प्रति सहानुपूर्वि रखनेवाले बहुत कुछ असन्तुष्ट हो गए। इसके प्रत्युत्तर में कलकता के वैरिस्टर-गण जे० एन० राय, बी० सी० चटर्जी इत्यादि ने मालवीयजी को कुछ वातें सुनाई। लेकिन इस कांफ्रेन्स में स्वर्गीय एनीयेसेण्ट महोदया ने जो ममंत्रासी एवं ग्रोज-स्विनी वक्तृता थी थी, उसकी तुलना की वक्तृता जीवन-भर में भीर नहीं मिली। उस दिन यह पता चला कि वाग्मी किसे कहते हैं। वे दृश्य जीवन में भूले नहीं जा सकते, मानो एक द्वेत प्रस्तर-पूर्ति जीवन्त होकर निश्चल रूप में खड़ी है, कभी-कभी हाथ और सिर थोड़ा-थोड़ा हिल जाता है, केवल गोठ चल रहे हैं। गौर उस प्रस्तरमूर्ति के मूख से मानो स्वयं सरस्वती हृदयग्राहिणी भाषा उद्गीर्ण कर रही है। मालवीयजी लज्जित हो गए। तमाम हाल में मानो विजली का संचारही गया । लाला लाजपतरायजी ने सभापति के ग्रासन से यहाँ तक भी कह डाला कि इन राजवन्दियों में ऐसे घादमी भी हैं जिनके जते के फीते खोलने लायक यहाँ के लाटसाहव भी नहीं। मीटिंग समाप्त होने के बाद मालवीयजी ने apology (क्षमा-याचना)के तौर पर कुछ कहा, जिसका आश्रम यह या कि उनके कहने का मतलब तो यह-वह कुछ और था इत्यादि । इस प्रकार से राजबन्दियों के लिए कुछ प्रोपेगैयल किया गया ।

जिसी साल नागपुर में जो कांग्रेस हुई, जसमें घटनायक से मैं Subjects Committee (विषय-निर्वाचिनी समिति) में पहुँच गया। महात्माजी के असह-योग आन्दोलन के कारण राजनीतिक barometer बहुत ही चढ़ा हुमा था। सरकार के साथ जब कनाड़ा मोल लिया जा रहा था तब कैसे जसी सरकार से यह अमुरोध किया जाग कि राजविद्यों को छोड़ दो। मैंने स्थ० विधिनसद्यास्त्री से बहुत अमुरोध किया कि कुछ तो हमें करना ही चाहिए। भेरे कहने पर विधिनस्प्रता चन्द्र ने एक प्रस्ताव तैयार किया। में उसी प्रस्ताव पर राजी हो गया और उसे विधिम निर्वाचिनी (Subjects Committee) समिति से पास करवा विया। नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में भी स्थ० विधिनस्त्राल ने इस प्रस्ताव को रसा और इसका अमुमोबन हुसरों के साथ मैंने किया। जीवन में सर्वंप्रयम प्राम सभा में इसी मोके पर मैंने व्यास्तान दिया था। इस कांग्रेस में वीस हजार के ग्रोव डेसी-

गेटरा थे। मैं ही ऐसा सर्वप्रथम बंगाली था जिसने कांग्रेस में हिन्दी में वनतता दी हो। ग्राजकल के हिन्दू महासभा के समापति बैरिस्टर श्रीयुत विनायक दामोदर सावरकरजी के छोटे भाई श्रीनारायण दामोदर सावरकर के पास मैं मंच पर वैठा हुन्ना था। व्याख्यान देने के बाद जब में डा॰ सावरकर के पास लौट आया तो उन्होने मुक्ससे कहा कि तुम्हारे व्याख्यान से लोग रो पडे हैं। प्रस्ताव का पूरा मसबिदा मुक्ते इस बक्त याद नहीं है। संभव है ऐसा रहा हो-This congress sends its message of hope and sympathy to all political prisioners incorcerated in the different Jails of India and in the distant Andamans islands. मर्यात "मारतवर्ष की विभिन्न जेली में एवं ग्रण्डमान के सुदूर टापू में जो भारतीय राजवन्दी पड़े सड़ रहे हैं उनके लिए यह कांग्रेस की महासभा सहानुभृतिपूर्ण और आशा का सन्देश भेजती है।" इसके बाद प्रस्ताव में कुछ ग्रीर भी शब्द थे जो कि मुक्ते याद नहीं हैं। मेरी ग्रीर श्री विधिनचन्द्रपालजी की सलाह से यह प्रस्ताव बना था एवं स्व॰ देशवन्य चित्ररंजनदासजी की सहायता से यह प्रस्ताव कांग्रेस से पास हुआ। विजयराधवाचारंजी ने जी कांग्रेस के सभापति थे मुक्ते पाँच मिनट-मात्र का समय दिया था। मण्डमन से देश लीट शाते ही बम्बर्ड में डाक्टर सावरकरजी को मैंने पत्र भेज दिया या और लिखा या कि राज-बन्दियों की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद डाक्टर सावरकर ग्रीर में दोनों सरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास गए। सुरेन्द्रनाथजी ने पहले तो यह कहा कि हमें तो तुम लोग गाली दिया करते हो। इसके जवाब में हमने उनको यकीन दिलाया कि राजनैतिक बन्दियों के लिए उन्होंने जितना काम किया है उतना ग्रीर किसी ने नहीं किया है। बात सच भी थी। हृदय से जो बात कही जाती है उसका भ्रमर भी होता है। मुरेन्द्रनाथजी ने सब नोट इत्यादि कर लिया। यहां पर एक बात कह देना भावश्यक है कि हम दोनों सुरेन्द्रनाथजी के पास विनायक दामोदर सावरकरजी के विषय में ही कहने गए थे।

राजबन्दियों की रिहाई के लिए मैंने जो कुछ किया वह कुछ भी महीं था। विटिश गवनंभेष्ट ने ही जिसे चाहा, उसे छोड़ा। महात्मा गांधी के सत्याप्रह ख्रान्दोलन के कारण भारत के राजबन्दियों का प्रश्न दब-सा गया। भारत के राज-मीतिक वातावरण में स्वाधीनता के प्रश्न ने प्रभी भारतीयों के हृदय को जरा भी वेचैन नहीं किया था। यही कारण था कि जिन लोगों ने भारतवर्ष को स्वाधीन

करने के लिए प्रपने जीवन की निद्धावर कर दिया था उसके लिए भारतवासी एक प्रकार से उदाएं ति थे। ग्रांज भी भारत की ददा कुछ श्रिक श्रासां नहीं है। ग्रांज भी भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मन में स्वाधीनता की नाह नहीं पैता हुई है। शरिवन्द और तिलक के समय में स्वाधीनता का ही प्रश्न श्रात्म रूप से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के सामने जीवन का ध्येय वन गया था। यही कारण है कि बंगाल का क्रांत्विकारी श्रान्दोलन तीस साल तक दमन-चक्र चलने पर भी दव नहीं सका। ग्रांक्विकार बंगाल के गवर्नर भारत के लाट साहब एवं इंग्लिंग्ड के मंत्रियों को मजबूर होकर यह कहना, पड़ा था कि जब तक उन्हें बंगाल की जनता की सहायता नहीं मिलती है तब तक वे क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को दवा नहीं सकते। बनारस में मलबीयानी से प्राव्यों के स्वार्थ के में किया

बनारस में मानवीयजी से मिलने के बाद में और जितेन्द्र मुकर्जी सीधे कल-क्टर के यहाँ चले गए। ऊपर लिख चुका हूँ कि छूटने के समय मुभे जो सटि-फिकेट मिला या उसमें एक हिरायत यह थीं कि ब्रवने स्थान पर पहुँचने पर जिला कसक्टर को मैं इसला दे दूं कि मैं कालेपानी से वापस बा गया है। इसी हिदायत के मुताबिक मैंने ज़िला-कलक्टर को अपने आने की इतला कर दी। कलक्टर ने कहा कि प्लिस स्परिष्टेण्डेण्ट को इतला दे दो। यह बात बहुत बुरी मालूम हुई, लेकिन ग्रास्तिर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ्तर पर चले गए। लेकिन वहाँ पर मसिस्टेण्ट पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ही मिले । उनको भी मैंने अपने भाने की इतला कर दी। उन्होंने कहा कि सुपरिण्टेण्डेण्ट ग्रमी नहीं है। मैंने कहा कि वह हों, या न हों मैंने अपना फर्ज धदा कर दिया और अब मैं जा रहा हैं। उन्होंने मेरा नाम और पता नोट कर लिया। नतीजा यह हुमा कि मेरे ऊपर पहरा लग गया। जहाँ तक मुक्ते याद है, अण्डमन से लौटकर बनारस में सिर्फ़ एक दिन रहा। दूसरे दिन अपने कनिष्ठ माई भूपेन्द्र को लेकर गौरखपुर चला थाया । गोरखपुर में दो-चार महीने पड़ा रहा । यह दो-चार महीने मैंने निश्चिन्त होकर कुछ ग्राराम से बिताए । लेकिन प्रतिदिन मेरे मन में यह खटकता रहा कि श्राखिर मैं उचित रूप से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या नहीं। मैं प्रतिदिन मह भवसर ढुँढ़ रहा था कि फिर कैसे नये सिरे से कार्य भारम्य करूँ। मैं एक दफा कलकत्ता जाना चाहता था, लेकिन पास में पैसा न था। गोरखपुर से एक साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' नाम से निकलता या । उसके सम्पादक थी दशरपनी दिवेदी से मैंने .परिचय प्राप्त कर लिया। बहुत इसारे से मैंने एक दिन उनसे धपनी मनोभिलापा

व्यक्त की । कलकत्ता जाने की इच्छा प्रकट करते हुए मैंने उनसे सहायता मांगी।

मुभे झाला तो निली, लेकिन सहायता नहीं मिली। इसी बीच में मैं एक दिन

इलाहावाद पंडित जवाहरलालजी से मिलने के लिए गया एवं झण्डमन की दशा

लिखकर रजिस्ट्री द्वारा पं० मदनमोहन मालवीयजी के पास मेजी। इस सकका

जो कुछ परिणाम हुमा उसे मैं पहले बता चुका हूँ। किसी कार्यवता एक दिन
बनारता गया। वहाँ पर अपने पुराने सायी श्री प्रियनाथ मट्टाचाय एवं थी भुरोकचन्द्र मट्टाचाय से मिला। इस लोगों से मैंने संगठन-कार्य का प्रस्ताव किया। इसके

पोड़े ही दिनों के झनन्तर सी० आई० डी० के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर

विगेन के पास से मेरे भाई के पास इसला खाई कि मैं किर संगठन की बातचीत

चला रहा हूँ। मुक्ते प्राइनये हुमा। वाद को पता चला कि प्रियनाथ भट्टाचार्य

से गुरुन के पहले ही एक सम्बा इकरारनामा पुलिस को दे दिया था। इसके बाद

से मैं फिर कभी प्रयनाय से नही मिला।

## 5 मि० सैण्ड्स और बैरिस्टर चटर्जी

बनारस पड्यन्त के मामले में हम बार भाइयों में से तीन गिरएतार हो चुके ये। मेरे तीसरे भाई जितेन्द्र को दो साल की सड़ा भी हो गई थी। मेरे मफते भाई प्रविन्ताय प्रदालत से तो वरी कर दिये गए थे, लेकिन बाद को गोरखपुर में प्रपेम मकान में नजरबन्द कर दिये गए। जितने दिनों के बाद में खण्डमन से लोटकर साया उतने दिनों में जितेन्द्र ने एण्ड्रेंस भौर इण्टरसीडिएट पास करके बी० एक ये पढ़ना दुष्क कर दिया। रवीद्रताय बी० ए० में पढ़ने के लिए जाने वाले ये या चले गए. थे, यह मुफ्ते टीक-टीक याद नहीं। खण्डमन जाने के पहले में बी० एस-सी० के प्रयम वर्ष में पढ़ रहा था। प्रव छूटने के बाद मैंने भी चाहा कि बी० ए० पास कर हूं। मेरे भाई भीर माताजी की इच्छान थी कि बी० ए० पढ़ें। दिकिन भेरे प्रयस्त प्राग्रह करने पर वे राडी हो गए। मम में में यह या कि कलिज में पढ़ने से मुफ्ते नीजवानों से मितने का प्रवृत्त प्रवस्त मिलेगा। कुछ यह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह भी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह भी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि बी० ए० की डिग्री ले ले दायद मिलिया। कुछ सह मी इच्छा थी कि

इसाहायाद जाने के पहुते भेरे एक मारमीय के पान जो कि रिस्ते में मेरे गापू लगते थे, हिन्दी इंत्येक्टर करारन ब्रॉफ पुलिस सैण्ड्स साहब के पास से एक निद्धी ब्राई थी, जिसमें लिखा था कि संचीत्र को कासेयानी से जीटने पर भवस्य मेरे पास एक दिन भेग दें।

यहाँ पर संब्ह्म साहब के बारे में दो धन्द कह देना, नितान धावस्वर है। बाप ही के सत्वावधान में बनारस पड्यन्त केस बना था। मैनपुरी पड्यन्त केस भी बाप ही के जिन्में था। मुक्तेसजा हो जाने के बाद माताज़ी ने सरकार के वास माफ़ी का एक श्रावेदन-पन भेज दिया था; लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाव मिला था कि सभी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके वाद जब सन् 1919 के दिसम्बर महोंने में सम्राट् के मुंह से राजबिन्दयों को छोड़ने की घोषणा हुई तो सैण्ड्स साहब ने कलकता के प्रसिद्ध वैरिस्टर बीठ सीठ चटने साहब से स्वत्व सचीन्द्र की माता से माफ़ी का श्रावेदनपत्र देने के लिए कह दीजिए, मैं उसके लिए सिफ़-रिश कर दूंगा। बीठ सीठ चटनें उस समय मैनपुरी केस की श्रपील की पैरवी के लिए ग्राये हुए थे। मेरे छूटने की कहानी दूसरे स्थान पर बतलाई जा चुकी है।

मैनपुरों केस के कुछ फरार व्यक्तियों के छुटकार के लिए भी सैण्डम साहुव ने प्रथमी तरफ से पूरी कोशिया की। उन्होंने सबसे कहला दिया कि फरार व्यक्ति स्नास्त-समर्पण कर दें हम उन्हें छुड़वाने का प्रवन्ध कर देंगे। इस प्रकार से मैनपुरी के करीब-करीब सब केदी कुछ शतें पर छोड़ दिये गए। लेकिन एक व्यक्ति पं० देवनारायणशी सैण्ड्स साहुब से तो मिले लेकिन उन्होंने कोई शतंं कबूल नहीं की। तब सैण्ड्स साहुब ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, क्योंकि आप प्रथमी सुसी से मेरे पास आए है। हम लोगों ने आपको नहीं ढूँड़ा था। आपकी जहां खुशी हो, नले जा सकते हैं। मैं आपको चले जाने का काफी मौना यूँगा। लेकिन मेरी सलाह है कि आप हमारी शर्त को मान लें।

श्राखिर में यह तय हुया या कि पं० देवनारायणजी अपने स्थान पर जाकर रहेंने; पुलिस उन्हें गिरस्तार नहीं करेगी; और इस बीच में सैण्ड्स साह्य अपने उन्तरावां से यह तय करेंगे कि पं० देवनारायणजी की विना सर्व छोड़ दिया जा सकता है या नहीं; नहीं तो उन्हें भाग जाने का काफी मौका दिया जाएगा। ऐसी पूरत में देवनारायणजी ने संण्ड्स साहव से एक चिट्ठी ले सी यी जितमें यह हिरा-पत्त सी कि पुलिस उन्हें गिरस्तार त करें। इसके बाद न तो उन्हें किसीने गिरस्तार ही किया और न उन्हें कोई हुनम ही मिला। आधुनिक भारत के इतिहास में इस प्रकार का सायद यही एक ऐसा दृष्टान्त है और सम्भवतः संण्ड्स साहव को छोड़कर थाज तक ऐसा व्यवहार और किसी ने महीं किया। नेकिन यह भी बात सच है कि असहयोग आन्दोलन के सिलिस में मीरी-चौरा में पुलिस को तरफ से जो बीमस्त कार्ण इमा था वह भी संण्ड्स साहव के ही हुनम से हुमा था वह भी संण्डस साहव के ही हुनम के हुमा था वह भी संण्डस साहव के ही हुनम के हुमा था लेकिन चौरी-चौरा के मामले में प्रजा को तरफ से भी पुलिस के जरर जो कुछ हुमा था उसी के कारण पुलिसबाले उत्तेजत हो गए ये और इस उत्तेजता है

222 . बन्दी जीवन

ग्रावेश में दोनों ही तरफ से ज्यादितयां हुई ।

खंर, कुछ भी हुमा हो, यण्डमन से लोटने के बाद एक दका मुझे सैण्ड्स साहब से मिलने जाना ही था। गोरखपुर में आने के बाद जीन करने पर मालुम हुया कि संण्ड्स साहब खुफिया विभाग से अलग होकर साधारण विभाग में डिप्टी इंस्पेन्टर जनरल के पद पर हैं और इस सनय फैडाबाद में हैं। फैडाबाद में मेरे एक बड़े पुराने मित्र भाजायं नरेन्द्रदेव भी रहते थे। तैण्ड्स साहब से निलने का मैंने यही ग्रव्छा प्रवसर समक्षा। संण्ड्स साहब से मिलने के बहाने नरेन्द्रदेव में भी मिल लेंगा।

में फैजाबाद चला गया थीर संण्ड्स साहब से मिला। मुफ्ते क़रीब दस मिनट तक एक कमरे में ठहरना पड़ा । बगल के कमरे में सैण्ड्स साहब एक डर्कती के मामले की तहकीकात कर रहे थे। इतनी शान्तिपूर्वक बातचीत हो रही थी कि किसी को यह पता भी नहीं चल सकता था कि कमरे में कोई है भी। जब सैण्ड्स साहव हमसे मिले तो बड़ी भद्रतापूर्वक बिल्टाचार के साथ हाय-में हाथ मिलाकर मुक्ते ग्रयने पास बँठाया और कहा कि रस्सी को एक तरफ ग्राप लोग खीच रहे थे भौर दूसरी तरफ हम लोग। भव रस्ती-खिवाई खत्म हो गई। मब आगे चतकर न्या करने का दरादा है ? मेरी सलाह है कि खेती का काम करो, जो कुछ करी उतमें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुक्ते बतलाना. मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।" मैंने संण्ड्स साहव से कहा था, "मैं पढ़ना चाहता हूँ और ग्राप इतना कर दीजिए कि मुफ्ते किसी कालेज में सर्ती होने में दिक्कत न पड़े।" मैंने देखा संण्ड्स साहब को यह वात ज्यादा पसन्द नहीं ग्राई।लेकिन मेरे मह पर तो उन्होने यही कहा, "मेरी मदद से यदि तुम कॉलेज में भर्ती हो सको तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। वेकिन कॉलेज के मधिकारियों पर मेरा कोई मधिकार नहीं है।" मैंने कहा, "पुलिस की तरफ से बाधा आने पर किसी कॉलेज में भर्ती नहीं किया जा सकता।" सैण्ड्स साहब ने कहा, "इतना हम कर देंगे कि पुलिस की उरफ से बाधा न प्राए।" में मन-ही-मन समक गया कि मेरे लिए वालेज में भर्ती होना श्रासान नहीं है। इसके बाद में नरेन्द्रदेवजी से मिलने चला गया। जब मैं सन् 1910 मीर 1911 में नवीस कालेश में पढ़ता था, तभी से नरेन्द्रदेवशी से मेरी जान-पहचान है।

गई कारणों से में गोरसपुर छोड़ना चाहता था। मेरे तीसरे काई जितेन्द्र ने

नहीं छोड़ी। भविष्य में इनके बारे में बहुत कुछ कहना है इसलिए यहाँ पर इसकी , उपक्रमणिका-मात्र कर दी। जैसे किसी अच्छे प्राहक को पाकर भी जब दुकानदार विकी नहीं कर पाता है या बाज जैसे अपने दिकार को सामने पाकर भी कभी-कभी चूक जाता है भीर विकल मनोरष हो खिन्म होता है, उसी प्रकार धीरेग्द्र को अपने देख में सम्मिलित न कर पाने के कारण मैं मन में बहुत खिन्न हुआ। मैं गोरखपुर वापस खीट आया।

कालेपानी जाने के पहले में एक प्रकार से द्यान-जीवन ही व्यतीत कर रहा था। कमाने की फिक नहीं थी। पर का खाता था मनमाना काम किया करता था। ग्रव काले पानी से लौटने के बाद मैंने अपने को उन्न में भी कुछ बड़ा पाया और दायित्व-बोध भी मैं पहले से कहीं अधिक मात्रा में अनुभव करते खगा। जीवन में अब ही सर्व प्रचाम मैंने यह समुभव किया कि अपने भोजनाच्छादन के लिए अब मुभ्ने अपने उपाजेंन पर ही निर्भर करना पड़ेगा। मेरी ग्रवस्था इस समय करीव सत्ताद्व वर्ष की थी। ग्रव्योगार्जन के लिए ग्राव निर्माद कर समय करीव सत्ताद वर्ष की थी। ग्रव्योगार्जन के लिए ग्राव तक मैंने अपने को तीयार नहीं किया था। ग्रव मुभा एक तरफ तो ग्रव्योगार्जन क्यो संकट का सामना करता पड़ दहा था। इस सुभी एक तरफ तो ग्रव्योगार्जन क्यो संकट का सामना करता पड़ हाथा। ग्रव्य में एक पह प्रवास आग्रह था कि मैं प्रपो जीवन के स्वय्य को सासतिवक जगत् में रूप दान कर्ले। प्रच्डमन से लौटने के बाद यह समस्या जैसे गाम्भीर रूप से दिखलाई पड़ी यो ग्राज अगरह साल के बाद भी बही समस्या ग्रीर भी कठिन एवं गम्भीर रूप में जीवन-प्रय में ग्राकर खड़ी हुई है।

इसी समय फंकड़ों की संख्या में बंगान के मजरबन्द केदी छूटने लगे। इन सब के सामने भी यही समस्या थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध बैरिस्टर श्रीष्ठत बी॰ सी॰ चटकों ने इक समस्या को हव करने के लिए गुछ रुपए इकट्टे किए थे। एक बड़ा-सा मकान किराए पर लिया गया था। राजवन्दीगण मुक्त हो होकर इस मकान में झाकर ठहरते थे। दोनों समय भोजन का प्रच्छा प्रवन्ध था। यहाँ पर महोना-पन्टह दिन तक लोग ठहर सकते थे। बंगाल के विभिन्न जिलों से राज-वन्दी यहाँ प्राकर ठहरते थे। श्रीमुत बी॰ सी॰ चटकों साहब एवं यंगेमन्स निर्वन यन एसीसिएझन की तरफ से यह अवस्था की गई थी। माते चलकर प्रयी-पार्जन के लिए भी इनकी तरफ से सहायता मिनती थी। मदाबार में ये सब बालें पार्जन के तिए भी इनकी तरफ से सहायता मिनती थी। मदाबार में ये सब बालें पार्जन के समी बेनियापुष्ठ रोत में स्थित इस मकान में प्राकर उपस्थित हुमा। संगाल के तमाम राजवन्दियों से मही पर मिनते का प्रवसर मिला। यहाँ पर बीसियों राजवन्दी ऐसे मिले जिनको देखकर मन में किसी प्रकार की भी ग्राशा का संचार नहीं हम्रा । एक ही समय में इस मकान में कम-से-कम पचास राजबन्दी ठहरते थे। सब जगह मैं घूम-घूमकर देखा करता था कि ये राजवन्दी किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या सीचते हैं, क्या बातें करते हैं। इनमें से प्रधिकांश को मैंने ऐसा पाया कि इनके बारे में मैं यही सोचता रहा कि म्राखिर यह नयों ग्रीर कैसे राजबन्दी हुए थे। बहुतेरे पुराने साथियों से भी मैं मिला, भविष्य के बारे में बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन सबके सामने वही कठिन समस्या थी जो कि मेरे सामने थी। फिर भी मैंने यह अनुभव किया कि जैसे प्रवल बाढ़ के कारण स्रोतस्विनी नदी का पानी प्रचण्ड वेग से बहकर ग्राम भौर जनपद में बाधा पाकर ठहर जाता है, उसी प्रकार से विष्तववाद का प्रवल प्रवाह ग्रभी थोड़ी देर के लिए बांघा पाकर ठहर गया है। समय श्रीर श्रवसर मिलने पर जिस प्रकार बाँघ के टुटने पर बाढ़ आ जाती है उसी प्रकार बंगाल में फिर कान्ति की लहर चारों दिशा में उमड़ पड़ेगी। जिस प्रकार वाढ़ के कारण गृहस्य विस्थापित हो जाता है भीर कहीं ठहरने का आश्रय दंदा करता है उसी प्रकार से मुक्ति पाकर विप्लय-बादी राजबन्दीगण जन-कोलाहलपूर्ण संसार में ब्राकर अपने को नितान्त आश्रय-हीन भ्रमुभव कर रहे थे। कहीं पर टिकने का, ठहरने का स्थान डूंड़ रहे थे।

पिछले कुम में जो लोग विपलववादी धान्दोलन के कर्णधार थे, उसे वारीन्द्र ध्रोर उपेन्द्रनाथ उनके समान बुद्धि-तानित सम्मन्न, विचारमील, प्रतिमावान, मस्तिष्क परिचालन में तत्यर, शिनतभानी लेखक एवं कार्यकुगल नेता मैंने धपने युग में ब्रोर किसी को नहीं देखा। अण्डमन में बैठे हुए एक दिन वारीन्द्र ने परि-पूर्ण प्रवच्चा के शब्दों में तिरस्कारपूर्वक श्रांख-मूँह बनाकर यह कहा था: 'जो रास्ता मैंने एक मतंबा दिखलाया, बंगाल माज भी इतने दिनों तक उसी एक रास्ते का समुसरण करता श्राया। धाज भी बंगाल के विष्यवचादी कोई नया रास्ता नहीं निकाल पाए ।' बात कुछ ज्यादा मूठ न थी।

सभी भेरे पुराने सापियों में से सब नहीं छूटे थे। जो लोग छूटे गए थे उनसे मैं मिला। लेकिन मुक्ते सन्तोप नहीं हुआ। पहली बात तो यह यी कि जिनसे में मिला, वे पूराने कार्यकर्ता तो अवस्य थे, लेकिन भेरे साथ उनके ताल्लुकात गहरे न थे।

जब मैं झण्डमन से छूटकर झाया था तो श्रीयुत बी० सी० चटर्जी साहब ने

मुक्त में एक बात कही थी जिसका उल्लेख यहाँ कर देना ग्रावश्यक है। मैंने ग्रण्डमन से एक चिट्टी में ऐसा लिखा या कि मदि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को यथार्थ में यह मौका देती है कि हम अपने देश की भलाई के लिए जो ठीक समर्थे उसे कर सकें तो गुप्त पड्यन्त्र के द्वारा खून-खराबी के रास्ते से ग्राग को लेकरहर खिलवाड वयों करें। चटजीं साहब ने ममसे यह कहा था कि "ब्रिटिश सरकार सचम्च ऐसा प्रवसर हमे देगी इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि सच्चे दिल से माण्टेंगू के सुघार को लेकर काम करो और गुप्त पड्यन्त्र के रास्ते को त्याग दो। इसी ग्राशा से और इसी विश्वास से सरकार ने तुम्हें छोड़ दिया है।" मैंने जबाव में यह कहा था कि "विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में ऐसी ही भावना प्रकट की थी जैसीकि मैंने की है तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुक्ती को क्यों छोड़ा गया ? यदि श्रापकी बात सत्य होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए था। मैं तो यह समभता हूँ कि मेरे छूटने ग्रीर सावरकरजी के न छूटने में दो वातें हैं। एक तो यह कि बंगाल के जनमत ने मेरे जैसे राजनीतिक बन्दियों को छुड़ाने के लिए प्रवल धाग्रह किया था। राजबन्दियों की रिहाई के मूल मे यही बात बहुत बड़ी थी। लेकिन महाराष्ट्र में उतना तीव ग्रान्दोलन नहीं हुआ जैसाकि बंगाल में हुआ। दूसरी वात सावरकरजी के न छूटने में यह थी कि सावरकरजी और उनके दी-चार सावियों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में श्रांतिकारी झान्दोलन समाप्त-सा हो गया था। इसनिए सरकार को यह डर्र था कि यदि सावरकर इत्यादि को छोड़ दिया जाय तो ऐसा नहो कि फिर महाराष्ट्र में फातिकारी धान्दोलन प्रारम्म हो जाए । इसके ब्रितिस्वत एक बात यह भी भी कि सावरकरजी के द्वारा इंग्लैंड के एक अग्रेज की हत्या हुई थी। इस पर दिखा सरकार को विशेष कोष था। राजवन्दियों की मुक्ति के समय सरकार ने यह नीति बनाली थी कि जिन पर किसी की हत्या करना या डकेंती करने का प्रणराम लगाया गया या उन्हें न छोड़ा जाय । इस नीति के भ्रमुसार भी सावरकर नहीं खोरे जर सकते थे । कारण सन पर हत्या करने का प्रपत्ताध लगाया गया था।" चटर्जी साहब ने इस पर यह कहा था कि "वात असल में यह है कि मरहठों के ऊपर श्चंग्रेजों का जिलकुल विश्वास नहीं है। बंगालियों के ऊपर श्रमेजी सरकार यह भरोसा कर रही है कि बंगानी जैसा कहेंगे, बैसा करेंगे लेकिन मरहठे ऐसा कभी नहीं कर सकते।" इस बात को सुनकर मैंने मन ही-मन कुछ सज्जा अनुभव की

प्रोरहँसा भी। लज्जा इसलिए अनुभव की कि राजनीतिक दृष्टि से चटजीं साहब महाराष्ट्र को उच्च स्थान दे रहे थे और बंगावियों को अम हे ऐसा स्थान दे रहे थे कि राजनीतिक दृष्टि से दूरदिश्वतापूर्ण नहीं कह सकते। हुँसा इसलिए कि चटर्जी साहब भी समभ रहे हैं कि अग्रेज सरकार हमें प्रपने आदर्श को प्राप्त करने कि लिए पूर्ण अवकाश देगी। में जानता था कि बिटिश सरकार कभी भी यह मौका नहीं देगी इसलिए हमें अवस्य कार्ति का मार्ग प्रहण करना ही पड़ेगा और खुले तौर पर मैंने चटर्जी साहब से पह कहा भी था कि यदि अटिश सरकार हमें पूरा मौका देती है, अपने देश को उस सीमा तक पहुँचाने के लिए जिस सीमा तक अग्रेजों ने अपने देश को उस सीमा तक पहुँचाने के लिए जिस सीमा तक अग्रेजों ने अपने देश को पर पर्टे की पहुँचाया है तभी एकमात्र उसी प्रवस्या में हो यह बात भी सही होगी कि सशस्त्र कार्ति के मार्ग को छोड़कर भी हम ग्रागे बढ़ सकते हैं।

अवकी वार फिर जबिक मैं बैनियापुकुर के मकान में ठहरा हुआ या तो चटजों साहब से मेरी बातजीत हुई थी। चटजीं साहब मुक्ते यह समकाते थे कि हम किसी एक स्थान को चुन के और नहीं पर स्थिर होकर कम जाएँ। उसी स्थान को केन्द्र मानकर राजनीतिक सुधार के द्वारा जो अवसर प्राप्त हों, उनका पूर्ण उपयोग हम सव करें। चटजों साहब की मनोवृत्ति को समक्षते के लिए उस समय के राजनीतिक वातावरण को समकाना नितान्त आवस्यक है। क्रांतिकारी मनोवृत्तिवालों की भी परिस्थित को समक्षान के लिए इस बात को समक्ष लेना नितान्त आवस्यक है।

## 6 चिम्सफोर्ड सुधार और असहयोग

जेल में बैठे हुए भी हम यह देख रहे ये कि माण्टेगू चेम्सफोर्ड सुपार के बारे में हमारे ने तामों में तीन प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई दे रही थी। एक तो मदनमोहन जी मानवीय इत्यादि नरम मनोवृत्तिवाल नेतागण यह बाहते ये कि बिना किसी प्रकार को कोई उलामन पेदा किये पूर्ण शक्ति से इस सुपार को काम में लाया जाय। दूसरी मनोवृत्ति के कुछ नेता यह चाहरे थे कि इस सुपार को एकदम ठुकर दिया जाय। तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी ये जोकि इस नए सुपार से जाया । तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी ये जोकि इस नए सुपार से जाया । तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी ये जोकि इस नए सुपार से जाया । तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी से मार्ग पर चनाया जाय की पार्य करने के लिए मी राजनीतिक साम्लीलन को ऐसे मार्ग पर चनाया जाय जिससे देखवासी इस नये सुपार से सन्तृष्ट न होकर स्रावे बढ़ने के लिए तीयार हों।

जेंस में बैठे-बैठे विभिन्न प्रदेश के राजबिदयों में यह होड़ स्त्री रहती थी कि कीन-सा प्रान्त सबसे उन्न मनोवृत्ति का परिचय देता है, धर्मात् माण्टेगू-चेनमझोई के मुपार की कीन-मा प्रान्त सबसे उन्न रूपार की कीन-मा प्रान्त सबसे उन्न रूपार की कीन-मा प्रान्त सबसे कि लिए प्रण्टमन के राजविद्यों में विज्ञान स्त्री कि हत तरी थी। कभी-कभी कीति-कारी होने पर भी हम यह भूल जाते थे कि इन नये सुपारों को ठुकरा देना एक बात है और उनका सदुर्योग करना भीर बात है ।

भ्रज्डमन से बोटफर हमारे सामने वही प्रत्न फिर था बड़ा हुमा । बी० सी० चटनीं साहब उन व्यक्तियों में से वे जो क्रान्तिकारी शान्दोलन की शावस्यक्ता सममते थे, लेकिन इन नए सुचारों को ठुकरा देना नहीं चाहते ये। महारमा गांधी एक समय बिलकुल मोंडरेट थे, लेकिन समय के फेर से वे कमसः मॉडरेट नीवि का त्याग रहे थे। सम्भव है माज भी महात्मा गांधी मॉडरेट मनोवृत्ति को सम्पूर्ण-त्या त्याग नहीं पाए हों। सी० ध्रार० दास कान्तिकारी न होने पर भी कान्ति-कारियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। उन्हें यह सहानुभूति जितनी उनके त्याग को देखकर होती थी उतनी ही राजनीतिक वृष्टि से भी होती थी, क्योंकि वे यह समभते थे कि क्रान्तिकारी ध्रान्दोलन के कारण भारत के दूसरे सब भ्रान्दो-लनों को वल पहुँचता है। तिलक भीर सी० भ्रार० सा क़रीव-क़रीव एक ही मनोवृत्ति के थे। सी० भ्रार० दास को भ्रभी राजनीति में भ्राये हुए थोड़े ही दिन हुए थे। श्रलीपुर वम केस में श्री भ्ररिवन्द घोष की पैरवी करते समय उनमें कुछ-कुछ क्रान्तिकारी भावनाएँ भाने लगी थीं।

तिलक भौर दास माण्टेमू-चेम्सफोर्ड सुधारों को ठुकराना भी नहीं चाहते थे और उसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। मोतीलालजी सो पहले मॉडरेट ये लेकिन उनके ऊपर उनके पुत्र का प्रभाव कमदा: वड़ रहा था। इन सब विभिन्न नेताओं की परस्पर विरोधी मनोवृत्ति के संपर्प में स्नाकर भारत की राज-नीति एक विचित्र मार्ग पर चल पड़ी थी। महास्मा गांधी मे मनोवृत्ति न तब कान्तिकारी थी और न श्रव हो है। वेकिन उनके महान् व्यक्तित्व के कारण भारत की राजनीति पर उन्हीं का प्रभाव सबसे अधिक है।

महात्माजी के नेतृत्व में यह तय हो गया कि माण्टेगू-चैम्सफोडं सुधार एकदम ठुकरा दिया जाय । बंगाल के क्रान्तिकारियों में से अधिकांश की यह राय थी कि इस नये सुधार को जहाँ तक हो सके, काम में लाया जाय । बी० सी० चटजीं की भी यही राय थी । लेकिन इस समय मुखत राजवन्दीगणों ने एक साथ बैठकर किसी नीति का निर्णय नहीं किया था । भभी कुछ अभावशाली क्रान्तिकारी नेता मुखत नहीं हुए थे । भारत के राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व इसी समय से कमशः महात्मा गांधी के हाव में मनिवार्य रूप से जा रहा था । क्रान्तिकारीण इस बात को पतन्द नहीं कर रहे थे । सी० घार० दास भी महात्माजी के पक्ष में नहीं थे । तिलक, पाल, सी० बार० दास, लाजपतराय इत्यादि पुराने गर्म दल के नेतागण महात्माजी के साथ नहीं थे ।

अण्डमन से तौटने के बाद मैंने उत्तर भारत में जो क्रान्तिकारी ब्रान्दोलन की सृष्टि की यी उसको समक्षत्रे के लिए एक बोर तो उत्त समय की राजनीतिक परिस्थिति को समक्षना ब्रावस्यक है, दूसरी ब्रोर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बिना समस्ते 1920 के बाद के विश्वववादी धान्योवन को समस्ता कुछ किन है। इसका एक कारण ग्रह है कि भारत का विष्वववादी धान्योवन किसी एक ही संस्वा के डारा परिवासित नहीं हो रहा था। तन् 1920 के बाद मैंने किस तरह में फिर कान्तिकारी आन्योवन के कार्य को हाथ में विवा, इसको समस्त्रेन के लिए ग्रह जाना भी प्रापरपक है कि मैंने किसी पूरानी संस्था के साथ मिनकर काम किया या नहीं, और यदि किसी संस्था के साथ मैंने सहयोग किया तो उस संस्था के बारे में भी कुछ वार्त वान तेना धानयक। इसके अविधिन्त यह भी समस्त्रेन ना चिह्न प्राप्त के भारत के गुन्त धानयक। इसके अविधिन्त यह भी समस्र नेना चाहिए कि भारत के गुन्त धान्योतन में भी कुछ दलबन्दियों से प्रीर इन दस-विद्यों के कारण मतुष्य के चरित्र में कितनी ही बुटियों अनिवार्य स्थ से आ जाती हैं। इसका परिनय मिनने से भी कुछ लास होगा।

अव थोड़ी-सी पुरानी वार्ते बतना देना प्रावश्यक है। यन् 1908 में कसकता में मेरे दुक्य पिताओं की मृत्यु हुई थो। यन् 1900 से मैं बनारस में रहने लग गया। जब मैं कलकत्ता में रहते लग गया। जब मैं कलकत्ता मों मिती हो पए आसा प्रमने यहां सोल दें। इस प्रमुशोजन प्राणित का इतिहास निखने की प्रावश्यकता प्रदा नहीं है। इतना हो कह देना पर्याप्त है कि बंगाल की प्रमुशीवन प्रमिति की दें शालाएं थी—एक का केन्द्र या डक्त, दूसरी का केन्द्र या कलकत्ता। मैं कलकत्ता केन्द्र के अन्तर्भत या। बनारस में वब मैं इस समिति की शाला खोल चुका या तो पहले प्रतीपुर कॉन्स्यरोती के बाद बंगाल की सरकार ने इस समिति का नाम प्रमित्त की प्रमुशित कर दिया पा। इस्तिए हों भी बनारस की समिति का नाम यहल देना पद्मा। अनुशीलम समिति के बदलकर प्रव इसका नाम हो गया युक्त सम्मेतल। विकत भीतरही-भीतर मैं कलकत्ता की घरुजीवन समिति से सम्बन्ध रखना वाहता वा। वेकिन युटना-नक के फेर में ऐसा हो गहीं पाया।

उधर बारीन्द्र आदि के अबल विषक्त हो जाने के बाद उसी मंत्रण के जो अविविध्य शादमी थे उनके कार्यक्रम का केन्द्र क्लकता के पास फांसीकी वस्ती चम्द्रनार दन गया था। इस केन्द्र से आनकत के प्रसिद्ध नेता थी रासिवेहारी बीस देहराडून पहुँचे। थी रासिवेहारी धपनी कार्यकुश्वतता के द्वारा पंचाय में एक प्रकार दन यना चुके थे।

डाका मनुशीलन समिति के नेता श्री पुलिनबिहारीदास थे। पुलिनबिहारी

को सात साल की कालेपानी की सजा हो गई थी। पुलिनविहारी के बाद ढाका अनुशीलन समिति के जो लोग नेता के स्थान में काम कर रहे थे, उन्होने प्रपने काम की गरज से चन्द्रनगर के दल के साथ सहयोग से काम करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय चन्द्रनगर दल के नेता थे श्री शिरीपचन्द्र घोष श्रीर मीतीलाल राय। ढाका अनुशीलन समिति मोतीलाल राय के साथ मिलकर काम तो करती थी विकित उस समिति के नेतागण अपने दल के संगठन को सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहे थे। चन्द्रनगर का दल बंगाल में कुछ बड़ा नथा। चेकिन रासविहारी ने पंजाव में अपना प्रारम्परा एउए पुरा संगठन किया था।

संयोगवा धूमते-पूमते में चन्द्रनगर के दल में आकर धामिल हो गया था। में पर्छाह में रहता या इसलिए रासविहारी के अधीन मुफ्ते रला गया। थी रास-विहारी एक अत्यन्त कार्यकुशल नेता थे। चन्द्रनगर में यम बनाने का केन्द्र था, इन सब कारणों से ढाका अनुशीलन समिति के साथ रासविहारी का अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था थीर रासविहारी के बरिए से ढाका अनुशीलन समिति के मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ मेरा भी धनिष्ठ परिचय हो गया था। यह सब होने से समय लगा था। ढाका अनुशीलन समिति के साथ चन्द्रनगर के दल का जो सहयोग हो रहा था उसकी एक शर्त यह थी कि उत्तर भारत में ढाका समिति स्वतन्त्र रूप से अपने किसी आदमी को नहीं भेजगी। उत्तर भारत में बो काम होना उसका समस्त जता रासविहारी वा से नेगी। उत्तर भारत में बो काम आपने साथ समस्त जता राधित्व रासविहारी पर रहेगा। यदि ढाका समिति के कुछ आदमी रहें तो उनका भी सम्बन्ध रासविहारी के साथ हो रहेगा, ढाका के साथ नहीं। मैं ढाका समिति के कुछ सदस्यों के जरिए से चन्द्रनगर के दल में आपहुँवा। ऊपर कही शर्त के अनुसार मुफ्ते भी रासविहारी के अधीन रहकर काम करना पड़ा।

उस समय ढाका अनुशीलन समिति के सबसे बड़े-बड़े कार्यकर्ता थे: श्रीप्रतुल-चन्द्र गंगोली, श्री त्रैलोक्यनाय चकवर्ती, श्री नरेन्द्रनाय सेन, श्री रमेशचन्द्र श्राचार्य, श्री रमेशचन्द्र चौधरी श्रीर श्री निलनीकिशोर गृह। इनमें से एक नरेन्द्रसेन को छोड़कर श्रीर सबसे में खुब परिचित था।

अण्डमन में जाने के पहले गिरफ्तारी के दिन तक, मेरे साथ ढाका अनुसीलन सिमितिका अच्छा सहयोग था। यह बात तो यो कि रासिबिहारी के जामान चले जाने के बाद ढाका अनुसीलन सिमिति के बचे-चचाए नेताओं ने अपनी सब बातें मुक्ते दता दी थीं। लेकिन उनके आचरण से मुक्ते यह अनुभव हो रहा था कि मुक्ते पूर्ण रूप से 232 बन्दी जीवन

श्रपनी सब बातें बताने में ये घीरे-घीरे क्रमशः श्रागे बढ़ रहे थे। यतः उत्तर प्रारत का दल और ढाका अनुशीलन समिति क्रमशः एक-दूसरे के साथ प्रधिक-से-श्रिक सहयोग करने के लिए आगे वढ़ रहे थे। ऐसी ग्रवस्था में ही मैं गिरफ्तार हो गया था। यब श्रण्डमन से लौटने के बाद ढाका समिति के नेताओं के साथ भली प्रकार से विचार-विमर्श करने के पहले मैं कोई श्रलग कार्यक्रम बनाना नहीं चाहता था।

वनारस केस में गिरफ्तार होने के बहुत पहले भी मैंने बहुत दक्ता बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी दलों को मिलाने की बहुत वेष्टा की थी, लेकिन कृतकार्य नहीं हुआ था। अब अण्डमन से लौटने के बाद भी मैंने फिर चाहा कि भारत के समस्त कान्तिकारी दल एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली संगठन बनाएँ। वैनियापुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी नेताओं के साथ में मिलता रहा। दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं में मैं जिन्हें अच्छी तरह से जानता था, वे थे श्री जदुगोपाल मुकर्जी, श्री विपनवन्द्र गंगोसी, श्री मनीर्जन पून्त, श्री अरुणवन्द्र गुह इत्यादि। उस समय एन० एन० राथ नरेन्द्रनाय भट्टाचा के नाम से परिचित थे। ये सब उस समय बंगाल के प्रविद्ध कान्तिकारी श्री सतीन्द्रनाथ मुकर्जी के अधीन काम कर रहे थे। अण्डमन से छूटने के बाद मैं इन सब एरियत वेताओं से मिला था।

एक तरफ महात्मा गांधी यपने सत्याग्रह यान्दोलन के लिए तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल के कान्तिकारी नेतागण प्रवने लेख और पुस्तकादि हारा कान्ति की भावना फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री प्ररक्षित होरा कान्ति की भावना फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री प्ररक्षित के बाद बंगाल में उल्लेख-योग्य नेता खुले ग्रान्दोलन में भीर कोई नहीं रह गए थे। बी० भारत दाप, विधिनचन्द्रपाल, त्योगकेश चक्रवर्ती भीर कुछ हद तक बी० ची० चटर्जी भीर दागा मुन्दर चटर्जी भी खुले आन्दोलन में यथायित भाग ले रहे थे। उचर महाराष्ट्र में तिलक एवं पंजाब में चाला लाजपतत्त्राय जीवत थे। श्री मदनमोहन मालवीय में लिंग कर पूर्व पंजाबों में थी। पंज जवाहरताल नेहरू कमश्चः खुले ग्रान्दोलन में भार लेने लगे थे। पुत्र के प्रभाव के कारण मोतीखाल नेहरू भी प्रमतः उप इत

भेरी गिरपतारों के पहले ही महात्माजी भारत में आ चुके थे। उन्होंने सुले 'आम फान्तिकारियों से यह आवेदन किया था कि वे गुप्त मार्य को छोड़कर यदि महात्माजी के भागे में था जायें तो देश का महुत कल्याण हो। सन् 1919 के सत्याग्रह मान्दोलन के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्माजी ने श्रपता . एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। जिल्लायौवाला वाग की घटना के बाद मोतीलाल नेहरू भी कमशः महात्माजी की तरफ अक गए थे।

महारमाजी के व्यक्तिगत चिरित्र के साथ न सी॰ घार० दास का ही मुका-बला हो सकता था और न मोतीलाल नेहरू का ही । उनके मुकाबले में विद्याद्य चरित्रवान नेता प्रगर कोई थे तो वे लोकमान्य तिलक घोर लाला लाजपतराय ही थे। विधिनचन्द्रपाल का प्रमाव उनकी व्यक्तिगत दुवंतता के कारण बहुत घट रहा था। इंग्लैण्ड से लोटने के बाद उनका जो गिरफ्तारी हुई भौर उस गिरफ्तारी के समय पालजी ने जो दुवंतता दिखलाई इसके कारण उनका नेतृत्व समाप्त-सा हो रहा था। सी॰ घार० दास में कुछ विशेषताएँ थीं जो कि कमशाः परिस्कुट होने लगीं।

श्रीयुत सी॰ ब्रार॰ वास॰ एक घोर बड़े मारी बैरिस्टर थे, दूसरी ब्रोर वे बड़े ही हृदयवान व्यक्ति थे। एक तरफ जैसे उन्होंने साखों रुपये कमाए, दूसरी तरफ वैसे ही उन्होंने दान में, दुःखी जानों की सहायता में, एवं मोग-ऐरवये में भी प्रपत्नी कमाई खूब खर्क की। उनके पिता बारह हजार रुपया कर रखकर दुनिया से चल बसे थे। कर्जुंदां सी॰ ब्रार॰ दास से कानून की सहायता से यह रुपया बसूल नहीं कर सकते थे। सी॰ ब्रार॰ दास से कानून की सहायता से यह रुपया बसूल नहीं कर सकते थे। सी॰ ब्रार॰ दास ने ईमानदारी की गरज से, इनसानियत के तकाजे के कारण, विलायत में अपना अध्ययन समाध्त करने के बाद स्वदेश में लोटकर कर्जुदारों का तमाम व्यवग घीरे-धीर वायस कर दिया। सी॰ ब्रार॰ दास के चित्र में जो दुखता एवं वल था उसके मूल में पराये दुख से कातर होना एवं न्यायनिष्ठा थी अभेर उसके साथ प्रपत्न संकल्प को कार्यरण में पिएलत करने की प्रदक्ष राविज मी भी। पहले असीसुर बम कॉन्यर्थ में की समय श्री ब्रार्थ की स्वदक्त देशों करते हुए भारत के कान्तिकारी शान्दोलन के साथ सी॰ ब्रार॰ दास का कुछ परिस्थ हुआ था।

यदि चाहते तो श्री बी० ती० चटर्जी भी सन् 1920 से बंगाल के प्रतिख नेता सन जाते, लेकिन चटर्जी साहब राजनीतिक शेत्र में सी० धार० दास की तरह प्रवतीण नहीं हुए। श्री धरिवन्द के बाद बंगाल में सी० धार० दास ने ही राजनीतिक धान्दीलन को धपने हाथ में लिया।

बंगाल के खुले ब्रान्दोलन के प्रमुख नेतागण मारतीय कान्तिकारी ब्रान्दोलन के निन्दक नही ये। क्रान्तिकारी मान्दोलन के प्रातंकवाद के प्रति ब्रन्तर में सहानु-मृति रसते हुए भी ये लोग खुले तौर पर ब्रातंकवाद की निन्दा तो करते ये, लेकिन 234 बन्दी जीवन

कट्नित नहीं करते थे। स्पष्ट मानूम होता था कि इन लोगों की सहानुभूति कान्तिकारी दल के प्रति है। और कभी-कभी तो कान्तिकारियों को फॉसी होने के अवसर पर खुले आन्दोलन के ये नेता इस प्रकार से समवेदना के साथ वीरत्व की मर्यादा को अक्षुण रखते हुए ऐसी ही आलोचना करते थे जिसके परिणामतः कान्तिकारी भावना को प्रोत्साहन ही मिलता या।

भारत के दूसरे प्रान्तों में धभी तक खुला राजनीतिक धान्दोलन कहने लायक कुछ भी नहीं हुमा था। संभवतः स्वर्गीय लाजपतराय के कारणपंजाव प्रान्त वंगाल को छोड़कर भारत के अन्य प्रान्तों से अधिक जागृत था। इसलिए हम देखते है कि पंजाब और बंगाल में क्रान्तिकारी ब्रान्तिल जागृत था। इसलिए हम देखते है कि पंजाब और बंगाल में कहीं प्रान्त में नहीं प्राप्ता । किकिन लोकमान्य तिलक के बाद बम्बई प्रान्त में किसी उपयुक्त नेता का आविभीव नहीं हुमा। लोकमान्य तिलक छः साल तक मण्डला में कैद रहे। इस बोच महाराष्ट्र और मुजरात ने भारत के राजनीतिक आन्दोलन में विशेष महत्व वृर्ण भाग नहीं लिया। उचीन-धन्धों की उन्नति बम्बई प्रान्त में जंसी थी ऐसी और किसी प्रान्तों में तही थी। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारत के दूसरे प्रान्तों से पीछे नहीं था। लेकिन तिलक के बाद उपयुक्त नेता न रहने के कारण महाराष्ट्र पूर्ण गुजरात ने अग्रमात रूकन्सी गई। युक्त प्रान्त में आग्र पंज जवाहरलालजों का अम्युद्य नहीं हुमा था। बहार में सभी तक न कोई राजनीतिक धान्दोलन ही हुमा था और ज किसी प्रभाववाली नेता का ही धाविमीव हुमा था। सम्भवतः हुमा मारत में सबसे पिछड़ा हुमा प्रान्त था। मझस प्रान्त की हालत भी

्रार भ कुछ प्रधिक प्रच्छी न थी। लेकिन जबसे महारमाजी राजनीतिक क्षेत्र में अवतीर्ण हुए, भारत की हालत ्कर्मप्रट प्राचीतिक राजनीतिक और कान्तिकारी प्रान्दोलन के कारण भारत में बोड़ी बहुत जागृति हो चुकी थी। अण्डमन जाने के पहले युक्त प्रान्त के तहर के आस-पास के देहातों में भी थी प्ररिवन्द का नाम मैंने सुना था। बम पीर्टी केनाम से भारत के कान्तिकारी आन्दोलन का परिचय जन साधारण का प्रान्द हो चुका था।

इसके श्रांतिरिनत पूरोपियन महायुद्ध के कारण भी संसार-भर की हवा पसट गई थी। गारत में भी भाग जनता में इसका प्रसर पहुंचा। इस प्रभूतपूर्व परि-का परिचय तय मिला जब महारमा गांधी भवने कार्यक्रम की लेकर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कृद पड़े।

महात्मा गांधी भारत के कान्तिकारियों के प्रति विशेष एप से स्राकृष्ट हए थे। इनके त्याग और इनके साहस से महात्मा जी समक्त गए थे कि ऐसे ही त्याग श्रीर साहस के साथ यदि भारत के राजनीतिक नेतागण कार्यक्षेत्र में भ्रवतीण न हुए तो उनके काम का असर प्रजा या सरकार पर कुछ भी नहीं पडेगा। कान्ति-कारी ध्रान्दोलन को दवाने के लिए रौलट कमेटी की एक भीषण योजना प्रका-शित हो चकी थी। महात्मा गांधी ने इस ग्रायोजना के विरुद्ध तीव रूप से ग्रान्दोलन शरू किया। इस ग्रान्दोलन को शरू करने के पहले चम्पारन में महात्माजी ने श्रपनी शक्तिकी परीक्षा कर ली यी। देखने में ग्रीर कार्य में भी बिहार प्रान्त भारत में सबसे पिछडा हुम्रा प्रान्त था। चम्पारन विहार प्रान्त में ही था। इस चम्पारन के जिले में महात्माजी ने सर्वप्रयम सकिय किन्तु शान्त विष्तव प्रारम्म किया था और यही देखा गया कि जिस प्रान्त को विखड़ा हवा समक्ता गया था वह भी महारमाजी के नेतृत्व में सुप्रतिष्ठित ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार हो गया। महात्माजी ने ग्रपने ग्रात्म-चरित्र में इस बात को स्वी-कार किया है कि सन् 1919 में पहली दफा ब्यापक रूप में सत्याग्रह श्रारम्भ करने के पहले महात्माजी पंजाब नहीं गए थे एव उस प्रदेश में उन्होंने ग्रपने ग्रान्दोलन का कोई प्रचार भी नहीं किया था इसलिए महात्माजी ने यह प्राचा नहीं की थी कि पंजाब देस में भी उनका सत्याग्रह ग्रान्दोलन जरा भी जोर पकड़ेगा। ये बात महात्माजी की आपवीती में मिलेंगी। युक्त प्रान्त में भी महात्माजी ने अपने सिद्धान्त का कछ भी प्रचार नहीं किया था। मुक्ते याद है, मेरे प्रण्डमन जाने के पहले मोतीलालजी ने इलाहाबाद में महात्माजी के South Africa (दक्षिण ब्रफ़ीका) प्रान्दोलन केसिलसिले में सभा की थी । उस सभा मे न प्रधिक प्रादमी ग्राये थें भौर न कोई जोरा दिखलाई दे रहा था । लेकिन महायद्ध के बाद महात्मा जी जब अपने नवीन कार्यक्रम को लेकर मैदान में कूद पड़े तो समग्र भारत में उनके भाह्यान की सजीव प्रतिष्विन सुनाई पड़ी। महारमाजी ने स्वीकार किया है कि समग्र भारत ने जिस प्रकार से महात्माजी के बाह्यान की उत्पृत्रता के साथ प्रत्युत्तर दिया उनकी भाषा उन्हें न थी। समग्र देश मानो उपयुक्त नेता की भपेक्षा कर रहा या। महात्माजी जैसे महान् नेता यदि कार्यक्षेत्र में भवतीर्ण न होते तो शायद ही भारत में झाज की जैसी जागृति होती। उपयुक्त नेतृत्व के

कारण भारत की जन-शक्ति का परिचय मिला।

महात्माजी के आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पहले ही भारत की जनता में जागृति पैदा हुई थी। श्रीर यह जागृति उत्तरोत्तर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उप्र से उप्र रूप धारण कर रही थी। यदि महात्माजी की तरह महाप्रतिभावान नेता भी जनता के इस रुद्ध के विरुद्ध जाते तो उन्हें भी पराजय स्वीकार करनी पड़ती। इस बात का भी प्रमाण महात्माजी की प्राप्यति में ही है। जिस चम्पारन जिले में महात्माजी अपना बिद्रोह आन्दोलन सफल रूप से चता पए उसी चम्पारन जिले में महात्माजी अपना बिद्रोह आन्दोलन सफल रूप से चता पए उसी चम्पारन जिले में जब महात्माजी ने श्रेष्ठें सरकार को मदद देने की गरज से प्रपृत्त आपमी भेजे तो जनता ने महात्माजी का साथ नही दिया। यहाँ तक कि महात्माजी के शादि मों को गांव-गांव जाने के लिए कोई सवारी सक नहीं मिली। धर्मात् जनता में जापृति हो चुनी थी। महात्माजी ने उस जापृति से लाभ उठाया श्रीर मारल का प्रमुत कल्याण किया। भारत के श्रम्य नेतागण ऐसा नहीं कर पाए। यही महात्माजी की एक महान् विशेषता है।

1919 के व्यापक सत्याग्रह धान्दोलन के परिणामतः अमृतसर में जिल्यां-वाला वाग का नृशंस गोलीकांड हो गया। समस्त सम्य संसार स्तव्य रह गया। ऋग्नेजों के साथ अमेरिकनों की सन्धि थी। ऐसी परिस्थित में ही भारत के हम बहुत-से राजवन्दी मुक्त किये गए। इसी परिस्थित में स्रण्डमन से मुक्त होकर मैं

भी भारत में बापस ग्राया।

मुस्त राजविद्यों में से बहुत से राजनीति से असग होकर गृहकार्य में लग गए।
मुस्त राजविद्यों में से बहुत से राजनीति से असग होकर गृहकार्य में लग गए।
सेकिन ऐसे भी बहुत से रहे जिनका यह विश्वास बना रहा कि समस्त्र फानित को
छोड़कर और किसी रास्ते से भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। वेनिया
पुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी देवों के सदस्यों से में
मिला। लेकिन अभी तक बहुत से ऋन्तिकारी नेतागण मुक्त नहीं हुए थे। जैसे
किसी विद्याल नगर में याग सा लाय अथवा भीयण बवंडर से यदि कोई शहर
विष्यद्त हो जाय या यदि कोई प्रदेश भीएण बाढ़ के कारण अस्त-व्यस्त हो जाय
और कोई इन सब बुंधेट नाओं के बाद उन सब प्रान्तों की जो दवा होती है उसे
देखे, बस मारत के ऋन्तिकारी देवों की भी दन दिनों वही अवस्या हो रही थी।
जैसे भीयण पुक्रम के बाद पुन: निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है वैसे हो मारत में
किर से कान्तिकारी शान्दोंसन का पुनगेठन प्रारम्भ होता है वैसे हो मारत में

## 7 जमशेदपुर में मज़दूर संगठन

ही मैंने पूर्ण रीति से विष्लव दल का संगठन प्रारम्भ किया था । लेकिन इसमें कितनी उलभनों का सामना करना पड़ा उसका कुछ हाल यहाँ दे देना ग्राव-श्यक है। जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है, मेरी तरह से दूसरे श्रनेक मुक्त राजवन्दियों के सामने भी सबसे कठिन प्रश्न यही था कि कैसे अपनी ग्राधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करें। कभी सोचा किताव की दुकान खोलें जिससे पढ़ने-लिखने की फ़ुरसत रहे। विष्लव के कार्य को चलाने के लिए कितावों की दुकान उपयोगी होगी। लेकिन इसके लिए बहुत रुपयों की ग्रावश्यकता थी। इसलिए इस खयाल को छोडना पडा। कभी सोचा छापाछाना खोलें। छापेखाने की सहायता से प्रचार कार्य का भी काम खुब चलेगा। पुस्तकों भी प्रकाशित की जाएँगी। लेकिन इसके लिए भी कम से-कम दस हजार रुपयों की आवश्यकता थी। आखिरकार इस खयाल को भी छोड़ना पड़ा । फिर सोचा एक विसातलाने की दुकान लोल दें । सोचा कि शायद एक-दो हजार रुपये की लागत में ऐसी दुकान खोल सकते हैं। पिता की कमाई के कुछ रुपये माँ के पास थे। मेरी माँ और मेरे सव भाई मेरे ऊपर श्रत्य-धिक जोर डाल रहे थे कि मैं किसी काम में लग जाऊँ। सी० बाई० डी० के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ने हमारे मामू को लिखा था कि मुक्ते ऐसे काम में लगाया जाय कि जिससे दूसरे किसी उलकान में पड़ने का अवकाश ही न मिले। इसलिए सी॰ भाई॰ डी॰ जी॰ यह चाहते थे कि मेरे लिए जमीन लेली जाय ग्रीर में खेती के काम में लगा दिया जाऊँ। मैंने इस काम को स्वीकार नहीं किया। ग्रालिर

सन् 1920 में महात्माजी का सत्याग्रह बान्दोलन समाप्त हो जाने के बाद

238 . बन्दी जीवन

विसातखाने की दुकान खोलने की ठहरी। वह कहाँ खोली जाए ? यदि मौके का स्थान न मिले तो दुकान का खोलना हो व्ययं है।

विसातखाने की दुकान के लिए मौका ढूंढ़ते ब्ढंढते कलकत्ता यहर को छान हाला । सुबह से शाम तक जगह की तलाश में भूमते थे। पूमते-भूमते वक जाते थे। एक दिन क्लान्त होकर दिल में ऐसा खयाल पदा हुधा कि यदि में औरत होती तो मेरे लिए जीविका उपाजंन करने का कम-ते-कम एक रास्ता तो खुला रहता ही जीसां मेंने कलकत्ता की वीसों सहकों के जंगे पर बैठी हुई धीरतों को देखा या। मेरी ग्रांखों में श्रांसु श्रा जाते थे। में सोचा करता या शाखिर दूसरे देशों के कान्तिकारीगण की निर्वाह करते होंगे। इस बात की खोज में मैंने बहुत-सी किवाल पढ़ी, लेकिन मुक्ते कुछ रता न चला। टालस्टाय ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि जिस पुस्तक में जिस बात की धाशा करते हैं उस पुस्तक में उस बात को छोड़- कर और बहुत-सी बातों मिलती हैं, तेकिन जिस बात के लिए पुस्तक लिखी गई है यह बात उत पुस्तक में बहुत कम मिलती हैं। विस्वववादियों के बहुत-से प्रचपढ़ लेकिन वे लोग श्रपना निर्वाह के कर रहे से इसका पता मुक्ते नहीं चना। सिर्फ एक पुस्तक में काटिकन साहब ने जो कुछ लिखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि से में में मालतिकारियों की देशी ही दुर्दवा होती थी जेसी कि हमारे देश में होती हैं।

कलकत्ता मे रहकर में काम-काज की खोज कर रहा था। उधर मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ़ने बंगाल बाई थी। कुछ स्थानों पर माँ के साथ मुक्ते भी जाना पड़ा। इसी सिलसिले में अपने कुछ दूर के रिस्तेदारों से बातचीत करने के बाद यह तय हुमा कि उन रिस्तेदारों के साथ मिलकर कलकत्ता के पास बढ़ेवान चित्ते के कालना नामक सब-दिवीचन में इंट बनाने का कारबार खोलें। कुछ महीने तक इस काम में मुक्ते खगना पड़ा। उत्पर से तो काम करते थे, जी मे रोवे थे।

कालना में काम करते समय मैंने बन्दी जीवन जिसना प्रारम्भ विया। दिन भर काम करता था आधी रात की जिखा करता था। पढ़ने का समय योश ही मिलता था। वहाँ के नौजवानों से भी मिलने का प्रयत्न किया करता था। गाम के सिलसिले में कभी-कभी कलकत्ता जाना पढ़ता था। ऐसे श्रथसरी पर कभी-कभी देखता था कि बाढ़-पीड़ियों को सहायता के लिए नौजवान लोग दोली बना-कर सड़क की हुकानों पर से चन्दों संग्रह कर रहे हैं। इस प्रकार से नौजवानों की देश-सेवा की लगन को देशकर मेरा हृदय पिपल जाया करता था। उनके साथ श्रपनी सुलना करते हुए श्रपने प्रति नितान्त दु ए होता था। सोचता था में नया चाहता था ग्रीर क्या कर रहा हूँ। ग्रपने को कर्सव्य-च्युत होते देसकर में रोपड़ता था। ट्राम में बैठे हुए रोना भी तो मुक्तिल था। दूगरे प्रादमी ग्रांत में ग्रीमू देस-कर क्या कहेंने। इसलिए दूसरों की श्रीस बचाकर प्रथमी ग्रांत सेंद्रा करता था।

मेरे इंट के कारोबार में लगने के पहले कलकत्ता में कांग्रेस का ग्रायिदेशन हो चुका था। इसका उल्लेख पहले ही बर चुका हैं। जिन दिनो में इंटों के कारोबार में लगा हुया था उन दिनों में कांग्रेस का विदोध कोई काम नही हो रहा था।

हुँट का कारवार बरसात के दिनों में बन्द होता है। इस कारवार में रमये लगा दिए थे जब तक में इस लागत को बसूल नहीं कर लेता तब तक मैं इस कार-बार को कैसे छोड़ सकता था। निश्चय तो मैंने कर लिया था कि इस कारवार को छोड़ दूँगा। इस कारवार को छोड़ने के पहले मेरी बादी हो गई। छन्त में मैंने प्रपन्ने कारवार को अपने रिस्तेदारों के हाथ वेच दिया। मुक्तेएक हजार रुपये का घाटा हुया। साने-पोने का सर्च धौर मेहनत तो धलग हो रही।

इंट के कारवार के बाद बी॰ एन॰ रेतने में मैंने पनास रूपए की एक नौकरी कर ली। इस नौकरी का अनुभव कैसा रहा इस स्थान पर इनकी कोई वर्चा नहीं करना वाहता। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक दिन आराम-हत्या भी करने की इन्या हुई थी। इतने में एक दिन मेरे पान जमनेदपुर ले एक प्रादमी आया। जमनेदपुर ही पड़ हिन मेरे एक पान प्रादमी आया। जमनेदपुर ही पड़ इतने में एक दिन मेरे पान जमनेदपुर ले एक पादमी आया। जमनेदपुर का अंतर्दर संगठन टुटला जा नहा था। वहां के पड़ूर संगठन हो सम्आतने के लिए हलदारजी मुफ़े उस में लगाना चाहते थे। देश- बन्यु थीं। आरंत दोत की पर्यपत्नी हलदार साह्य की बहुन लगती थीं। डेडू मी रूपए मासिक वेतन पर में जमनेदपुर में लेवर यूनियन के काम पर चला गया। बी० एत॰ नेलवे के दूपर के हैंड क्लर ने मुफ़े थोड़ा-मा समझाना चाहा कि रेलवे की नौकरों में स्थरता हैं। वेदर यूनियन के नीकरों में कोई म्यरता नहीं है। ऐसी दक्षा में मेरे बिए रोवे की नौकरों को छोड़ देना टिन होगा या नहीं, मह वात सच्छी तरह से सीच तेनी चाहिए। विकित में वो नौकरों करा चार सही है तर सा चा इसलिए जमसेदपुर के मजदूर संगठन के काम को मैंने महर्ष स्वीकार कर दिवा। मानो मेरे लिए यह एक मारी प्रापीवाद था। रेलवे की नौकरों को छोड़

कर जमरोदपुर चला गया। नो महीने तक मजदूर संगठन का काम किया। जम-घेदपुर में पचहत्तर हजार मजदूर काम करते थे। नौ महीने रात-दिन काम करते हुए मैंने मजदूर संगठन के बारे में यथेष्ठ प्रभिज्ञता ग्रजैन कर ली। जमकेदपुर में काम करते समय कांग्रेस के नागपुर प्रधिवशन में सिम्मिलत हुया। इस प्रवसर पर भारत के समस्त प्रान्तों के कानितकारों व्यक्तियों से जान-गहचान, मेल-मुलाकात हुई। इस प्रधिवशन में राजनीतिक बन्दियों के लिए जो कुछ किया था जसका उन्लेख पहले ही कर चुका है।

महारमाजी का सत्याग्रह ग्रान्दोलन जीरों से चला था। जसका इतिहास गहीं पर लिखने की ग्रावस्यकता नहीं है। जितने दिन यह ग्रान्दोलन चलता रहा, मैं जमशेदपुर में मजदूर संगठन का काम करता रहा। महारमाजी का सत्याग्रह ग्रान्दोलन जब निर्जीय होने लगा तब मैंने सोचा कि ग्रव ग्राप्त का निर्जात होने लगा तब मैंने सोचा कि ग्रव ग्राप्त का निर्जात दिया का काम प्रारम्भ करना चाहिए। जमशेदपुर के काम से दो बार इस्तीफा दिया लिकन दोनों बार लेवर यूनियन की कार्यकारिणी समिति ने मेरे इस्तीफ को स्थी-कार नहीं किया। लेवर यूनियन से डेट्सी स्था लेना में ठीक नहीं सममता था। इसके श्रविरिक्त कान्तिकारी दल का संगठन करना मजदूर संगठन की जिम्मेवारी की लिये हुए सम्भव नहीं या। मजदूर संगठन के काम में यदि कोई सोलह ग्राम्त मोर चीवीस पण्टे का समय नहीं जाता है तो इस काम को ठीक प्रकार से कोई भी नहीं कर सकता। भीर यदि कोई मासिक वेतन लेता है तो मजदूर संगठन के काम में उसे धनना पूरा समया लगाना उचित है।

जबसे मैंने जमशेदपुर की लेकर यूनियन का काम हाथ में लिया या तबसे यूनियन की काफ़ी उन्नित हुई थी। मेरे भाने के पहले यूनियन का करना कुछ भी वसूल नहीं ही रहा था। मेरे भाने के बाद एक तो मुफ्ते इसी चन्दे में से डेड़ सी अपया माहवार मिला करता था। इसके बलावा मैंने एकाउण्टेण्ट और म्रॉफिस बलके भी पचास रूपया माहवार पर नियुवत कि नाया। इन सब लवीं को चलाकर भी यूनियन की तहवील में एक हजार से उपया मेंने जमा कर लिया था। इस हालत में मेरे लिए डेड सी रूपया माहवार नेना ज्यादा वे-मुनासिव न था। तेकिन किर मीने यूनियन के काम की छोड़ देना टीक समझा। यदि मुफ्ते फोई दूसरा व्यक्ति पिल जाता जोकि कानिकारी संगठन के काम को संमाल सकता तो में यूनियन के काम की न छोड़ता। वंगाल में क्रान्तिकारी व्यक्तियों की मुख कमी

तो थी नहीं। तो फिर मुक्ते यूनियन का काम क्यों छोड़ना पड़ा ?

जैसाकि मैंने पहले ही बतला दिया है, भारत में एक ही संस्था विप्लब के मार्ग से भारत को स्वाधीन करने के काम में नहीं लगी हुई थी। मेरे ग्रण्डमन से लीटने के बाद ढाका अनशीलन समिति के नेताओं ने मेरे साथ खले दिल से सहयोग नही किया। रासविहारी के रहते समय ढांका समिति का जो रुख था ग्रव वह नहीं रहा। ढाका समिति इस नई परिस्थिति में क्या करना चाहती थी. इस विषय को लेकर उसके नेताओं ने मेरे साथ किसी प्रकार का भी विचार-विमर्श नहीं किया। श्री पुलिनबिहारीदास ढाका समिति के सर्वमान्य एवं सबसे पराने मेता थे । राजबन्दियों के छुटने के बाद ढाका समिति का नेतृत्व श्री पुलिनबिहारी के हाथ में था। इन पूलिनबिहारी के साथ में अण्डमन में रह चुका था। पलिन-बिहारी कैसे ढाका समिति के नेता बन गए थे, यह बात मेरी समक में नहीं श्राती थी। न बुद्धि में, न ग्रध्ययन मे, न विचारशीलता में श्रीर न समऋदारी में ही पिलनबिहारी की कोई विशेषता थी। ऐसे तो वे बी॰ ए० तक पढ़ेथे, लेकिन उनकी मानसिक प्रकृति नितांत ठस थी। सामाजिक प्रश्नों को लेकर न कभी उन्होंने किसी से कोई विचार-विमर्श या विचार-विनिमय ही किया और न सामाजिक या राजनीतिक समस्याग्रों पर लिखी हुई किताबों को पढ़ने में कोई रुचि ही दिख-लाई। अण्डमन में रहते समय अधिकारियों के साथ उनका कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। जिस समय अन्य राजबन्दीगण अनशन करते थे अथवा अन्य प्रकार से जेल ग्राधिकारियों के साथ ग्रात्म-मर्यादा की रक्षा के लिए अपमानों का प्रतिवाद करने के लिए लड़ा करते थे तो उस समय पुलिन बिहारी जी छिपकर इन फंफरों से श्रलग रहते थे। एक बात तो समक्त में भाती है कि हरएक प्रकार का दू:ख भीर कष्ट उठाने के लिए हरएक बादमी तैयार नहीं हो सकता और ऐसी बाशा करना भी उचित नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है हृदयवान सच्चे मन्त्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति सम्पन्न श्रवस्य होगा। यदि ऐसा व्यक्ति वीरों का साथ नहीं भी देता है तो भी उसके याचरण से सहज ही में सरलता के कारण समवेदना का श्रीर सहकारी होने का भाव टपकता है। पुलिनबिहारी में मैंने इस प्रकार की कोई भावना नहीं पायी। श्रपनी मनुष्य चरित्र जानने की ग्रामज्ञता से मैंने यह समक्त लिया या कि पुलिनबिहारी में नेतत्व की कुछ भी योग्यता न थी। इसलिए अण्डमन में रहते हुए ही मैंने यह

निरुचय कर लिया था कि छूटने के बाद उनके भाष में किसी प्रकार से भी काम मही कर सकता । पुलिनविहारी की में भाग भी खता की ही कभी हो, केवल यही बात नहीं थी, नेतृत्व के लिए वे सर्वथा ध्योग्य थे। वे शिक्षित समाज में बैठकर साधारण प्रश्नों पर भी युनितृष्णं रूप से बातचीत नहीं कर सकते थे। एक दफा उन्होंने जिस बात को जिस प्रकार से यहण कर लिया, किर उस बात को दूसरे प्रकार से समफने को चिन्त उनमें नहीं थी। अधिक क्या कहूँ उनके प्रति मेरे दिन' में रत्ती-भर भी श्रद्धा नहीं थी।

पुलिनविहारी के छूट जाने के बाद ढांका अनुसीलन समिति उन्हींके नेतृत्व में काम करने लग गई। ढांका समिति के अन्य नेतागण भी पुलिनविहारी के प्रति अधिक श्रद्धावान नहीं थे। फिर भी उन्हें प्रारम्भ में पुलिनविहारी को नेता मानना ही यहा।

महात्माजी का सत्याग्रह ग्रान्दोलन जोरों पर चलने लगा। देशबन्युदास ने भी इस बढ़ती हुई लहर का साथ देने का निश्चय कर लिया। दासजी ने चाहा कि पूलिनबिहारी, में एवं एक-दी और कान्तिकारी नेता उनका साथ दें। में उस समय ईंट के कारवार में बुरी तरह फैसा हुआ था। इस कारण मन में प्रवल इच्छा रहने पर भी मैं दासजी का साथ नहीं दे पाया। पुलिनविहारी में कुछ योग्यता तो मी ही नहीं, फिर सत्याग्रह में भी उनका विश्वास नहीं या। जो हो, पुलिनविहारी ने भी दासजी का साथ नहीं दिया। बंगाल के फ्रान्तिकारी दल के दूसरे नेताओं ने दासजी का साथ दिया । मैंने भी बहुत मर्तवा चाहा कि घर का सब काम छोड़कर खुले राजनीतिक आन्दोलन में जी-जान से लग जाऊँ। कमी-कमी ऐसा समाल भाता है कि ऐसा न करके मैंने भारी भूल की । नागपुर कांग्रेस में मैंने हिन्दी भाषा में वक्तूता दी थी। उस वक्तुता को मुनकर दासजी ने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि मैं दासजी के साथ मिलकर मजदूर ग्रान्दोलन को कांग्रेस ग्रान्दोलनकी एक गासा बना दूं। लेकिन दासजी के एक मित्र वैरिस्टर श्री निश्चितसेनजी ने स्पष्ट शब्दों में एक वात मुक्ते समका दी कि प्राधिक दृष्टि से यदि मैं स्वावलम्बी नहीं होता हूँ तो राजनीति के क्षेत्र में मैं अपना मासन जमा नहीं पाऊँगा। मैंने दासजो की इच्छा का उल्लेख किया। तिस पर भी सेनसाहब ने भपनी राघ बदली नही। मैंने भी सेनसाहब की युनित को घस्तीकार नहीं किया। परिणामतः में जमशेदपुर में लेबर यूनियन के वेतन भोगी भार्यनाइजिंग सेकेटरी का काम करता रहा ।

इयर बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दलों के नेता थी मुरेन्द्रनाय मीप,

श्री विषिनविहारी गंगोली इत्यादि ने देशवन्युदास के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में श्रपने दलों को अच्छी तरह से लगा दिया ।

जैसा मैंने पहले बताया है, अनुशीलन समिति के दो केन्द्र थे। एक केन्द्र डाका में था और दूसरा कलकत्ता में। कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्यगण कल-कत्ता के अन्य कान्तिकारी दलों मे शामिल हो गए। कलकत्ता अनुशीलन समिति का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं रहा। श्री यदुगोपालजी मुकर्जी कलकता अनुशीलन-समिति के अनुभवी सदस्य थे। मैं भी कलकत्ता अनुशीलन समिति का सदस्य रह चुका था। अण्डमन जाने के पहले यदुगोपालजी से मेरा परिचय हो चुका था। अण्डमन जाने के पहले मैंने चाहा था कि यदगोपाल और मैं मिलकर कलकता अनुसीलन समिति का पुनगंठन करें। लेकिन यदुगोपालजी ने इसका विशेष आग्रह नहीं किया। मैं बनारस में अपना संगठन करता रहा। अब अण्डमन से लौटने के बाद जब मैं जमशेदपुर में लेबर युनियन के काम में या तो यदुगोपालजी ने मुक्ते भ्रपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। भ्रण्डमन जाने के पहले तक मैं ढाका-समिति के साथ मिलकर काम कर रहा था। इस कारण मेरे लिए यह उचित था कि पहले में ढाका वालों से मिलकर इस वात को जान लूं कि मेरे साथ वे लोग खुले दिल से काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। डाका समिति के जितने नेता-गण छटकर बाहर आए थे, उनसे मेरी पटती नहीं थी । लेकिन धभी धीर कुछ नेता छुटने को बाकी थे। इसलिए उनके छुटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन श्चव में समभता है कि यदगोपाल से न मिलना मेरे लिए एक श्रीर गुलती हो गई। एक बात और हो रही थी जिसका पता पहले मुफे न या। पुलिनविहारीदास

क्ष तीत अरहा रहा स्वाप्त निवस्त हो नहीं, उन्नटे सी ज्ञानसहाराक्षत ने सारा के आदिमार्य से मीर उस समय गवनंमेंट एडवोकेट ये । एसक आर दात और उनके अन्य राजमक्त वन्यु-साम्य गवनंमेंट एडवोकेट ये । एसक आर दात विवस्त प्रचार-कार्य कलाना चाहते थे, जैसा युक्त प्रान्त में अमन समाएँ किया करती थी। एसक आर दात आदि से काक्षी स्पया हाना सिति को मिसता था। इन स्पर्यो से 'शंख' नामक एक साप्ता-हिक पत्र एवं 'हक कया' नामक पर्वे निकलते थे। मुक्ते यह पता न या कि राष्ट्रीय आग्दोलन के विश्ववादियों से स्पया लेकर यह साप्ताहिक पत्र निकाला आता

244 बन्दी जीवन

था। मैं इस पत्र में लेख दिया करता था। लेनिन की एक जीवनी लिखनी प्रारम्भ की थी। करीब चार श्रध्याय लिख भी चुका था। इतने में एक दिन कलकता में यदगोगाल से मेरी बातचीत हुई। पता चला कि 'हुक कथा' किस ढंग से निकलता था। 'शंख' की भी जन्म-कथा मालूम हो गई। डाका समिति के साथ मेरा सम्बन्ध पहले से ही कुछ प्रच्छा नहीं रहा । इन सब बातों को सनकर ढाका समिति के प्रति मेरी ग्रश्रद्धा और यह गई। ढाका समिति के किसी नेता को भी मैंने ऐसा नहीं पाया था जिनकी योग्यता की तुलवा वारीन्द्र, उपेन्द्र या हेमचन्द्र इत्यादि से कुछ भी हो सके। ढाका समिति की सबसे वडी वात यह थी कि वह संगठित थी। बंगाल के दूसरे ऋन्तिकारी दल ग्रलग-ग्रलग टोलियो में बँटे हुए थे। संगठन की द्दि से एक तो छोटी-छोटी टोली होने के कारण, एवं ये छोटी-छोटी टोलियाँ अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखना चाहती थीं, इस कारण से भी ढाका-समिति को छोड़कर बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दल, संगठन की दृष्टि से दुवस थे। लेकिन बंगाल के दूसरे क्रान्तिकारी दलों के नेतागण व्यक्तित्व एवं एकता की क्षिट से ढाका समिति के नेतागणों से कहीं उच्च श्रेणी के थे। मेरी हादिक सहानु-भृति बंगाल के दूसरे दलों के नेताओं के प्रति थी। लेकिन अभी में 'बैलोक्य चक-वर्ती' नामक ढाका समिति के एक प्रतिष्ठित नेता के छूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए वंगाल के किसी भी कान्तिकारी दल में शामिल होना सम्भव नहीं था। मैंने एक प्रकार से तो निरुचय कर लिया था कि युक्त भ्रान्त एवं पंजाव में स्वतन्त्र रूप से क्रान्तिकारी दल का संगठन प्रारम्भ कर 🕏 फिर बाद को निश्चय करूँगा कि बंगाल के किस दल के साथ हम सहयोग कर सकते हैं ।

यह वात सव है कि कुछ सरकारी प्रतिष्ठाप्रान्त लोगों से रूपया लेकर ढाका सिति छुछ हव तक प्रधाना संगठन कर पाई थी। लेकिन राष्ट्रीय धान्योलन का विरोध करने के कारण बंगाल में इसकी बहुत बदनामी फीन रही थी। इस कारण इस सिति के सदस्यों में प्रसत्नीय फीन रहा था। ऐसे प्रवसर पर एक यात और की । पुतिनाबिहारी वास ने एसक धार० दात को बंगाल के कुछ कातिकारियों केता। पुतिनाबिहारी वास ने एसक धार० दात को बंगाल के कुछ कातिकारियों के नाम की एक तात्रिका देशों और यह सूचना भी उसकी साथ देशों कि ये लोग फिर क्रान्तिकारी आयोजन की तीयारी कर रहे हैं। इस बात के फीनने के बाद पुतिनाबहारी को ढाका सिति के धाना पड़ा। पुतिनविहारी की

राजनीतिक मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। अव इस बार उनकी अर्थी निकली।

बंगाल के मुक्त राजवन्दीगणों ने बंगाल के मासिक और साप्ताहिक पत्र और पत्रिकाओं में फ्रान्तिकारी ग्रान्दोलन के बारे में खूब लिखना प्रारम्भ कर दिया था। बंगाल की जनता की 'सहानुभूति भी इन राजवन्दियों के प्रति अधिक-से-अधिक थी। वहाँ के शिक्षित एवं प्रशिक्षित जन भी दिल से यह चाहते थे कि विष्लव-वादियों की उन्नति हो। बंगाल के कुछ जजों ने भी इस सहानुभूति को राजनीतिक मामलों का फैसला देते समय भी कार्य रूप में दिखलाया। मेरे अण्डमन जाने के पहले सर ग्राञ्तीप मुखर्जी के सामने एक मामता पेश हुन्ना था जिसमें चार नव-यवक बम बनाते के अपराध में अभियुक्त थे। आशुतोपजी ने इन चार में से तीन की छोड दिया और एक को सजा दे दी। वाद में आपस में वातकरते हुए आयुतोपजी ने कहा था कि यदि में चारों को छोड़ देता तो सरकार अपील करती और फिर चारों को सजा हो जाती। इसलिए मैंने एक को तो पूरी सजा दे दी और तीन को छोड दिया। ऐसी हालत में सरकार के लिए अपील करना कुछ कठिन वात हो जाती है। बंगाल में ऐसे भीर भी जज हुए है जिन्होंने राजनीतिक मामलों में फैसला देते समय अपनी सहानुभूति को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाया है। सरकारी नौकरी में भी जो बंगाली थे वे भी कान्तिकारी ब्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति सम्पन्न थे।

प्रंग्रेजी मासिक पत्र 'हिन्दू रिच्यू' ने खुल्लम-खुल्ला लिखा वा कि 'क्रान्तिकारियों के एक-एक श्रातंकवादी काम पर सरकारी मुलाजिम भी उल्लसित हो उठता है।' ऐसी परिस्थिति में भी महात्माजी ने जब श्रपना श्राहिसात्मक श्रान्दोलन जोरों

से प्रारम्भ कर दिया तो विष्तववादी ग्रान्दोलन को गहरी चोट पहुँची।

महात्माजी के सत्याग्रह आन्दोलन के कार्यक्रम के अनुसार जेल जाना ही सबसे वही वात थी। इसमें कोई सदेह नहीं कि महात्माजी के नेतृत्व में भारत का जनग्रान्दोलन चरम शिखर पर पहुँचा। जनता में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोहकरने
का माहा कुछ सीमा तक पैदा हुमा। जिस दिन से महात्माजी ने भारतीय जनश्रान्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ विख्या, वस दिन से यह निरन्य होगया कि सप्ट्रीम
श्रान्दोलन में भाग लेने का ग्रार्थ है जैन जाना, मुसीवत सहना और कम-से-कम
श्रपना पूरा समय राष्ट्रीय कार्य में लगा देना। इसके पहले नारत के राष्ट्रीय
श्रान्दोलन में कार्य तो संस्था ही एकमान ऐसी संस्था थी जिसकी कार्य-प्राणी

246 धनदी जीवन

में श्रत्यन्त साहस. दर्दमनीय वीरता, चरम स्वार्थ-त्याग, ग्रान्सरिकता एवं परम लगत की नितान्त आवश्यकता थी। महारमाजी के राष्ट्रीय क्षेत्र में आने से पहले भारतीय जन-भान्दोलन के नेतागणों में दो प्रकार की मनोवत्ति के कारण उनमें भारम-विश्वास की मर्यादा का श्रमाव दीख पहता था। इसलिए ये नेतागण अंग्रेज सरकार से बावेदन-निवेदन करना ही जानते थे। इनकी घारणा यह थी कि धमकी दिखलाकर भयवा दूसरों का भनुप्रह-प्रायीं न होकर, भपने राष्ट्र के बल पर ही निभंर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते । हमारे देश में इन नेताओं को लिबरल कहते थे। दूसरी मनोवृत्तिवाले नेताम्रों में ये बातें नहीं पाई जाती थीं। इन दूसरे नेताग्रों में यह स्पष्ट भावना पैदा हो रही थी कि भीख माँगकर दुनिया में कभी भी कोई राष्ट्र दुश्मनों के पंजे से अपने को मुक्त नहीं कर पाया है। इसलिए ये नेता यह चाहते थे कि राष्ट्रीय म्रान्दोलन को ऐसे मार्ग पर चलाया जाय जिससे जनता में साहस, त्याग और विद्रोह की भावना पैदा हो । हमारे देश में इन नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। इन एक्सट्रीमिस्टों ने भारत के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय को नितान्त स्पष्ट शब्दों में, निर्मल रूप में, ऐसी म्रान्तरिकता के साथ, ऐसी ग्रविचल श्रद्धा के साथ, ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दों में, ऐसी उमंगभरी ललकार के साथ रसा था कि भारत के शत-शत नवयुवक प्राणों की वाजी लगाकर राष्ट्रीय बलिवेदी पर ग्रपने को न्योछावर करने के लिए वेचैन हो उठेथे। इस ग्रन्तिम ध्येय के प्रचार के परिणामतः जिस विष्तव मान्दोलन की सृष्टि हुई थी ग्राज चालीस साल के अकथनीय पीडन के होते हुए भी वह आन्दोलन दब नही पाया, लेकिन फिर भी विष्लव-ग्रान्दोलन जन-ग्रान्दोलन नहीं वन पाया । तिलक, ग्रर्रावन्द, लाजपत ग्रीर विधिनचन्द्र के नेतृत्व में भारत का जन-ग्रान्दोलन विष्तव के मार्ग में कमशः ग्रामे वढ रहा था कि इतने में श्ररविन्द राजनीतिक क्षेत्र से ग्रलम हो गए । तिलक छ: साल के लिए जेल में बन्द पड़े रहे, लाजपत भारत के थाहर चते गए, विषिनचन्द्र द्वेल पड़ गए। ऐसी प्रवस्या में महात्माजी राजनीति के क्षेत्र में ग्रवतीण हुए। महात्माजी के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में ग्रन्य श्रीर भी पश्चित्याली नेताओं का श्राविमीव हुमा। म्रभी तक इन नेतामों का कोई पता ही न था। महात्माजी का साथ देने के पहले बाब राजेन्द्रप्रसाद का वया शस्तित्व या ? पंडित जवाहरलाखनी को सन् 1919 में कौन जानताथा ? सुभाषवन्द्र ्बोस सन् 1919 में विलायत में एक छात्र मात्र थे। मोतीलालजी को पिनसी

लिबरलों में भी नरम ब्रादिमयों में थी। इलाहाबाद में तिलक के ब्रागमन के समय लोग ऐसी तरकीवें सोचते थे कि जनता की तरफ से उनका शानदार स्वागत न हो। महास्माजी के राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रबतीण होने के कारण एक ब्रोर जैसे जनता में विद्रोह की भावना फैलने लगी, उसी प्रकार से दूसरी और एक नदीन नेताओं के दल का ब्राविर्भाव हुआ। महास्माजी की विशेष देन में ऐसे नेताओं का ब्रावि-भाव होना भी एक विशेष महत्त्वपूर्ण वात है।

विष्तव-म्रान्दोलन में भाग लेने का अर्थ होता है फाँसी जाना या जन्मभर के लिए कालेपानी के टापू में जिन्दा दफनाये जाने की तरह ग्रदृश्य हो जाना। इतना त्याग और इतनी कठिनाई की सहने के लिए ग्रधिक ग्रादमी नहीं मिल सकते। लेकिन महात्माजी के ग्रान्दालन में भाग लेने से थोड़ा त्याग ग्रीर थोड़ी मुमीवत सहने से ही काम चल जा सकता है। इसलिए महात्माजी के म्रान्दोलन में सहस्रों की संख्या में भारतवासियों ने भाग लिया; लेकिन महात्माजी के कार्यक्रम के भ्रत-सार भारतवर्ष को किस प्रकार से पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है, यह वात मेरे-जैसे नवपवकों की समक्त में नहीं श्राती थी। सहस्रों की संख्या में जेल जाने ही से किस प्रकार से राज शक्ति प्रजा के हाथ में या जायेगी, यह बात हम लोगों की समक में नहीं ब्राती थी। इसलिए मेरे-जैसे नवयुवकों ने यह मान लिया था कि सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी तो करनी ही पडेगी। तथापि महात्माजी का सत्याग्रह-मान्दोलन जिस समय प्रवल रूप से चल रहा था, उस समय कान्तिकारी भान्दोलन के लिए वातावरण ऐसा बन गया था कि अधिक-से-अधिक संख्या में यूवक बन्द सरयाग्रह ग्रान्दोलन में भाग लेने लग गए । महारमाजी ने यह कह दिया था कि हम एक साल के भन्दर स्वराज्य ले लंगे। लेकिन कान्तिकारी आन्दोलन के लिए उपयुक्त तैयारी की आवश्यकता होती है और इसके लिए दो बातों की सख्त जरूरत है-एक तो प्रजा में राजनीतिक जागृति पर्याप्त परिमाण में होनी चाहिए, दूसरे सशस्त्र कान्तिकारी ग्रामोजन के लिए ऐसे वातावरण की ग्रावश्यकता होती है जिसमें हम लोग अन्तराल में रहकर, शासनकत्तांश्रों के सन्देह को जागृत न करते हुए वहत दिनों तक कठिन परिश्रम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हों। यदि हम अधिक-से-अधिक संख्या में जेल में गए और वह भी ऐसा काम करके नहीं गए जिसमें कि ब्रिटिश सरकार की पलटनों में बगावत की भावना फैले, तो ऐसे जेल जाने से क्या लाम है ! ग्रौर न खाली विद्रोह की भावना फैलाने से ही काम बनता है। इसके

248 बन्दी जीवन

िनए तो बहुत ही श्रृंखलाबद्ध संगठन की बावस्यकता है। यह संगठन कौन करेगा भ्रौर कव करेगा ?इन सब कारणों से जिस समय महात्माजी का सत्याग्रह आग्दोवन जोरों पर चल रहा था, उस समय जमशेदपुर में मजदूर संगठन का काम करना ही मैंने उचित समक्षा।

जब महात्माजी का बारदोली कार्यक्रम स्वगित हो गया श्रीर महात्माजी गिरफ्तार हो गए तो सत्याग्रह शान्दोलन का प्रथम श्रध्याय समाप्त हो गया ग्रीर देश के सामने दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं रहा !

महात्माजी के गिरफ्तार होने के पहले ही मैंन चाहा कि जमग्रेवपुर के मजदूर संगठन के काम से छुट्टी ले लूँ और विष्लव का कार्य आरम्भ कर दूँ। इसकें लिए मैंने दो बार जमग्रेवपुर के मजदूर-संगठन के कार्यकर्ताओं के पात त्यागपत्र भेज दिया, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने भेरा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। वे बोंग नहीं चाहते थे कि मैं मजदूर-संगठन के कार्य के सलग हो जाऊँ। जय तक महात्याजी गिरफ्तार नहीं हुए, तब तक मैंने भी मजदूर-संगठन के कार्य को छोड़ने की जिद नहीं की। महात्माजी की गिरफ्तार नहीं हुए ते वत तक मैंने भी मजदूर-संगठन के कार्य को छोड़ने की जिद नहीं की। महात्माजी की गिरफ्तारों के बाद मैंने ठान विया कि अब समय नष्ट नहीं करना चाहिए और विष्लव के कार्य को हाथ से उठा लेना चाहिए।

मजदूर संगठन का कार्य भी नितान्त प्रावस्यक काम है, यह मैं समक्ष रहा था। लेकिन सत्तस्य विज्वब के लिए भी संगठन का कार्य करना मजदूर संगठन के कार्य से प्राधिक महत्त्वपूर्ण है, ऐसा भी मैं समक्ष रहा था। मैंने यह समक्ष निया कि मजदूर प्रान्दोलन तो देशव्यापी विराद् संशस्य विज्वब प्रान्दोलन की एक शासा मात्र बन सकता है नहीं तो केवल मजदूर संगठन के कार्य में हम देश की स्वाधीय नहीं कर सकते।

सकता है नहीं तो केवल मजदूर संगठन के कायं में हम देश का स्वाधान नहीं कर रिकंध वंगाल की राजनीतिक परिस्थिति को देवते हुए मैंने यह विस्वास कर सिवा था कि मुक्ते अकेवा ही उत्तर भारत में अर्थात् पंजाब और युवत प्रत्त में अग करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मैंने तृतीय वार जमनेदपुर की मजदूर सभा की कार्यकारिणी समिति के पास युगना त्यापपत्र भेजा और अवकी वार भेने विद की कि मैरा त्यापत्र स्वीकार अर्थने विद की कि मेरा त्यापत्र स्वीकार अर्थने विद की निर्मा त्यापत्र स्वीका मुक्ते प्रव युवत प्रान्त में जाना ही कि मेरा त्यापत्र स्वीकार कर लिया। मेरी जिद के कारण अवकी वार मजदूर सभा की कार्यकारिणी समिति में मेरा त्यापत्र स्वीकार कर लिया। मैं जनयेदपुर छोड़कर स्ताहावाद चला घाया। उस विद से ययार्थ रूप में मैंने उत्तर भारत में विस्वव कार्य प्रारम्भ नर दिया और जीवन का एक नया सध्याय पुनः प्रारम्भ हो गया।

## 8 क्रान्तिकारी दल का पुनर्गठन

**(I)** 

सन् 1921 में जमशेदपुर के काम को छोड़कर मैं इलाहाबाद चला गया। इसके पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी। जिस दिन में बनारस से झादी के लिए रवाना हुआ या जस दिन मेरे कुछ पुराने साथी मुक्ते ऐसा कुछ कहने लगे थे कि मानो मैं शादी करके कर्ताब्ध ने च्युत हो रहा हूँ। उनके ठेवदार शब्द उस दिन मेरे हुद्धय को खूब चुने थे। जमशेदपुर से लिटकर में उन दोस्तों की तलाश की। वनारस पड़यनत्र मामले के बाद जितने व्यक्तियों ने युन्त प्रान्त में विच्लव कार्य को सँगाला था जममें से वे भी थे जिल्होंने मेरे विवाह पर आवत्ति की थी। जिस दिन इन्होंने मुक्ते ठेनदार शब्द कहे थे उस दिन एक तरफ तो मुक्ते आधात लगा था, दूसरी तरफ बंसा ही मुक्ते आनन्द भी प्राप्त हुआ था। कारण कि मेरे दिल में यह आशा जामृत हुई थी कि अपने काम के लिए मुक्ते प्राप्ती मिलने में दिक्तत नहीं होगी। बमशेद-पुर से लौटने के बाद जब मैंने इन्हों अपने काम के लिए आञ्चान किया तो थे मेरे साथ हो हिए। अभी तक ढाका अनुगीलन समिति का कोई प्रतिनिधि युक्त प्रान्त में नहीं आया था।

धण्डमन से लोटने के बाद एक महीने के ग्रन्दर ही में गोरखपुर से बनारस आया भीर भ्रपने पुराने साथियों की तलाश करने लग गया। उस सक्य अपने पुराने साथी थी सुरेशचन्द्र भट्टाबार्य से मिला। अपने एक और साथी त्रियनाथ मट्टाबार्य के सामने सुरेशबाहू के साथ संगठनकार्य के बारे में बातचीत हुई। मुफ्ते उस समय 250 वन्दी जीवन

यह पता न था कि प्रियनाथ ने बहुत पहले ही पुलिस के पास एक लम्बा वयान दे दिया है। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अण्डमन से लीटने के बाद पहले महीने के अन्दर ही सुरेशबाबू से मेरी जो बातचीत हुई थी, उसकी रिपोर्ट कुनित के पास पहुँच पहें। यू॰ पी॰ के खुनिता बिमान के जो प्रपान थे, उन्होंने मेरे माई के पास एक डेमी ऑफीशियल विद्वी भेजी तिसमें लिखा थी कि तुम्हार में माई के पास एक डेमी ऑफीशियल विद्वी भेजी तिसमें लिखा थी कि तुम्हार में पार फिर संगठन करने के बारे में बातचीत चला रहे हैं। उन्हें होशियार कर दो। इनकी सभी और मेरे भाई इलाहाबाद में ऑक्सफोर्ड होस्टल में रहते थे। मेरे माई एम॰ ए॰ में पढ़ती थे। मीर बिगेन साहुट की सभी शायद बी॰ ए॰ या एम॰ ए॰ में पढ़ती थी। मुक्ते ठीक पता नहीं। पी० वियेन सन् 21 और 22 में सम्मव है ए॰ टू० डी॰ आई॰ जी॰, सी॰ आई॰ डी॰, खुफिया विपार मेरे माई पार कि सात होते हैं। जिस साई॰ शि॰, खुफिया विपार मेर मां सात्य तिसान में प्रधान होते हैं। जिस विद्या लगेगा कि युक्त पानत में महाजुद के साद दिन्यन कार्य का पुन उस साठन मैंने ही सर्वप्रयम प्रारम्भ किया था। नहीं। जहां तक पुम्ने सात है, सण्डमन है सीटने की बाद मेंने ही सर्वप्रयम पार मां सात्र में सात्व वित्यन कार सार हि सर्वप्रयम पुक्त प्रान्त में बित्यन का संगठन वृतः प्रारम्भ किया था।

सन् 1920 में नागपुर में कांग्रेस का मधिवेधन हो जाने के पर्वात दाका अनुशीवन समितिके प्रमुख नेता श्री अनुजवन्द्र गांगुली को साय लेते हुए आगरा, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ हरगादि शहरों में प्रमा था। उस समय तक भी खाका अनुशीवन समिति के तरफ से कोई व्यक्ति पूर्व पीर में नहीं मेजा गया था। लेकिन उस समय में यूव थीर के एक स्टी अपने धार्मियों का संग्रह कर रहा था। जेकिन उस समय में यूव थीर के एक स्टी था। विकास में अपने शांग्रिक सम्मे धार्मियों का संग्रह कर रहा था। जेकिन महीं बत्ताता था। इसीवित ए सम्मव है उनके दिल में यह दमाल पैदा हो। गया हो। कि शायद मेंने अपनी अपनी अपनी सम्मव है उनके दिल में यह दमाल पैदा हो। गया हो। कि शायद मेंने अपनी अपनी अपने सान्त है। कि शायद मेंने अपनी अपने अपने अपने अपने सान्त है।

जिस समय में जमारेश्चर में मजदूर संगठन का कार्य कर रहा था जसी समय मिल्य में विस्तव कार्य बलाने के लिए अर्थ-संब्रह का काम भी कर रहा था। बाका अनुसीसन समिति के असन्तुष्ट होकर दो एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, लेकिन वे व्यक्ति प्रपेते संकल्प मेंदूर नहीं रहे। जिस समय में जयशेवरूपरे स्वाहा-वाद के लिए रवाना हो रहा था जस समय बिच्चय कार्य करने के लिए मेरे पास कुछ यन था। गया था। मेरे लिए यह एक परम सीमाग्य की यात थी कि उतार भारतमें विष्तव कार्य करने के लिए धनी व्यक्ति मुक्ते नियमित रूप से सहायता देते रहे।

इलाहाबाद पहुँचकर मैंने कांब्रेस के प्रमुख नेतायों से मुलाकात की । कांब्रेस के विभिन्न कार्यकर्ताओं से भी परिचय प्राप्त करने लगा। इलाहाबाद के विभिन्न होस्टलों में जाकर में नौजवानों से परिचित होने की चेप्टा भी करने लगा। कांग्रेस के नेताग्रों में से एक-ग्राध ने मेरे साथ सहानुभूति तो अवस्य दिखलाई लेकिन कार्य-क्षेत्र में वे लोग एक कदम भी ग्रागे नहीं वह । बनारस पड्यन्त्र केस के बाद मैन-पुरी में एक पड्यन्त्र केस चला था। इसके साथ हमारे पुराने दल का कोई सम्बन्ध न था। अवस्य यह बात निःसन्देह सत्य है कि बनारस कैस के चलने के कारण ही यु पी व के दूसरे नौजवानों में भी कान्तिकारी कार्य करने की प्रवल इच्छा पैदा हुई थी। इलाहाबाद में श्राकर मैंने चाहा कि मैनपूरी केस के बचे हए व्यक्तियों से मेरा परिचय हो जाए। इस प्रकार से लोग करते-करते मैनपूरी दल के एक नेता श्री देवनारायणजी का पता चला। इलाहाबाद में ही उनसे मुलाकात हो गई। मेरे मकान में ग्रापने एक दिन खाना भी खाया। बाद को इनसे ग्रागरा में जाकर मिला ! श्री देवनारायणजी ने मैनपुरी केम के बारे में तमाम बातें मुक्ते बताई । साहजहाँपुर निवासी श्री रामप्रसादजी बिस्मिल भी मैनपुरी दल में एक प्रमुख व्यक्ति थे । श्री देवनारायणजी से पता चला कि राभप्रसादजी और देवनारायणजी में एक भीषण विरोध है। मेरे लिए धव यह एक समप्या हो गई कि इन दोनों व्यक्तियों में से किसको ग्रपने दल में लूँ । मेरे दिल में एक सन्देह पैदा हुमा कि यदि देवनारायणजी को साथ लेता हूँ तो सम्भव है कि रामप्रसादजी मेरे साय न बाएँ ब्रीर यदि राम-प्रसादनी मेरे साथ ग्राते हैं तो सम्भव है देवनारायणजी मेरा साथ न हैं।

देवनारायणजी से मैंने कहा कि ब्राप देहात को छोड़ कर धागरा में आकर हट जाएँ। देवनारायणजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिखा। श्री देवनारायणजी ने मुफ्ते ब्रागरा में कुछ बात बताई थीं जिनका इस स्थान पर उत्लेख कर देना नितान्त प्राधिगक होगा। एक तो देवनारायणजी ने मुफ्ते यह प्रच्छी प्रकार सम्भाना चाहा कि अब मुफ्ते प्रकार सम्भाना चाहा कि अब मुफ्ते प्रकार का प्राचीवन में कदम रखना चाहिए। दूसरे, उन्होंने प्रामप्रसादजी के बारे में कुछ ऐसी बात बताई जिसे इस स्थान पर वर्णन करने में मन संकुचित हो जाता है। देवनारायणजी की बात पर यकीन कर लेने पर पर्याप्त को को दल में से लेना निहायत धनुचित बात पहता था। लेकन मैंने नि

252 बन्दी जीवन

में सोचा कि देवनारायणकी और रामप्रसाद के वीच परस्पर घोर विद्वेप है इस-सिए देवनारायणकी की वार्तों पर पूर्ण रूप से विद्वास करना उचित नहीं है। प्रकादक झान्दोलन में में भी संगता चाहता था इसिलए देवनारायणकी की हत्ते यात की मैंने सर्वात्तःकरण से स्वीकार कर बिला। देवनारायणकी से वार्तीको करके मुक्तेबहुत-कुछ प्रसन्तताहुई। वे बहुत गम्मीर प्रकृति के समस्त्रार आदमी थे। निकन हमारे देव का यह परम दुर्माग है कि गम्मीर प्रकृति के समस्त्रार व्यक्तियों ने निहायत ही कम संस्था में भारतीय विद्रोह धान्दोलन में भाग सिया है। पता नहीं यह परम दुर्भाग्य या सोमाग्य की बात हुई कि श्री देवनारायणकी ने अपने बादे को पूरा नहीं किया। उसते बातचीत करके यह तय हुया या कि देव-नारायणकी अपने गाँव को छोड़कर धानरा में जाकर अपना केन्द्र स्थापित करेंग। यदि देवनारायणकी ऐसा करते तो उत्तर भारत का विद्वव श्रान्दोलन ग्रीर भी भौरतस्य क्य प्रारण करता।

इतिहास के पृट्ठों में 'सत्यं इयात् प्रियं प्रयात् मा ब्रूयात् सत्यं अप्रियम्' हर्ग - वात्रय का स्थान मही है। लेकिन में ऐसा कुछ लिकना नहीं बाहता जिससे कात्तिः कारी आन्दोलन को धकका प्रहुंचे। तथापि एक वात यहाँ यह कह हैना नितान्त आसरथक है कि क्रांतिकारी आन्दोलन कुप से होने के कात्य अवादकार्य एवं प्रमुख्यतः व्यक्तियों का इस आन्दोलन में बामिल हो जाता पृक्षं विपम अंकर का कारण हो जाता है। जाज भी मुक्ते अस्यतः मथ है कि विदे योध्य व्यक्ति क्रांतिकारी आन्दोलन करता आरम्भ कर देता है तो गुद्ध हृदयनि स्थानी सहसी यूनक तो जसे मिल जाएँगे लेकिन विचारशीन एवं योध्य नेतृत्व के अभाव से इत सब नवयुवकों ना अमृत्य जीवन सार्यक होने नहीं पाएता शंनाकों ऐसे बहुतने तुष्क द्यापेग्य होटेन्छोट विपन्तयों का में सूच परिचित रहा। गुमें ऐसे बहुतने तुष्क द्यापेग्य होटेन्छोट विपन्तयों दशों में में विचा विपिचित रहा। प्रमुख इस वात की आर्थका रही कि पूण पीठ में भी वेही हो अपोध्य व्यक्तियों के नेतृत्व इस वात की आर्थका रही कि पूण पीठ में भी वेही हो अपोध्य व्यक्तियों के नेतृत्व इस वात की आर्थका रही कि पूण पीठ में भी वही हो जाएँ। जिस दिन में संपाद की तरहा भिन्न-भिन्न होटो-छोटो पाटियों न खड़ी हो जाएँ। जिस दिन में अध्यक्त रही कि उत्तर सर्वप्रथम यूण पीठ विनन्त इस का संगठन पुनः कायम किया वा उत्तर समय पहाँ पर प्रोर कोई इत काम गही कर रहा था।

सन् 1920 में खगरत-सितम्बर महीने में क्लकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष प्रचिवेशन हुमा था। उस घवसर वर कलकत्ता के प्रधिद वैरिस्टर थी बी॰सी॰चटर्वी साहब ने मेनपुरी केस के एक मृत्त राजवन्ती के साथ भेरा वरिचय करा दिया या। उनका नाम है थी चन्द्रघर जौहरी। उनकी प्रांदों में मैंने उस दिन जो जोत 
ग्रीर आन्तरिकता देखी थी उससे यह अनुमान किया था कि यह व्यक्ति जिस काम 
को हाथ में लेगा उस काम के पीछे सर्वस्व दे देगा। सब तो यह है कि जोहरीजो 
को देखकर तरकाल हो मेरे मन में जो भावना पंदा हुई थी उसका श्रंयेजी नाम है 
Fanatical zeal, लेकिन दुर्भाय की बात है कि इनसे बाद को फिर मिनने 
का प्रवस्तर मुक्तेनहीं मिला। मुक्ते इस वक्त ठोक याद नही है कि जोहरीजी सन् 
'21 के प्रान्दोलन में गिरफ्तार हो गए थे या नहीं। सम्भव है, हो गए हों श्रीर 
इसीलिए संभव है फिर याद को उनसे मेरी मुनाकात नहीं हुई। ये बिचारे आते 
पर छोड़े गए थे। जिन शर्तों पर छुटे थे उनमें से एक धर्त यह भी थी कि यदि सरकार के विजाफ किसी आन्दोलन में जोहरीजी भाग नेंगे तो उन्हें फिर पुरानी 
केंद्र पूरी काटनी पड़ेगी। इस कारण जब जोहरीजी ने सत्याग्रह ग्रान्दोलन में भाग 
निया तो जिला-कलवटर ने उन्हें दयतर में बुताकर पह हम सुनाया कि सुमने '
सरकार के विकट धान्दोलन में भाग निया है इसिलए तुन्हें अपनी पुरानी कैंद्र 
किस काटनी पड़ेगी धीर तुम यहाँ से सीथे जेल चले जायोगे। संगन है, यह सन् 
1921 की बात है। इनसे जो मुक्ते धाना या वह यों ही विनीन हो गई।

रहा कि भारत की ग्राम जनता उथल-पूथल के लिए जितनी तैयार है उनका नेतत्व करनेवाले उपयुक्त व्यक्तियों का उत्तना ही स्रभाव है। एक बात तो यह थी। दूसरी बात यह थी कि महात्माजी और उनके अनुयायीगण अथवा जन-भ्रान्दोलन के दूसरे प्रतिष्ठित नेतागण भारतवर्ष को पूर्णरूप से स्वतन्त्र बनाने के लिए सचेप्ट तो ये ही नहीं विलक वे नेतागण भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को ग्रलीक स्वप्नवत समभा करते थे। वे कभी भी यह विश्वास नहीं करते थे कि भारतवर्षं को स्वाधीन करने का प्रवन वास्तविक जगत् का प्रश्न है। ये सब लब्ध-प्रतिष्ठ नेतागण यह समभते थे कि कुछ बहके हुए भारत के नीजवान भारत को स्वाधीन करने का स्वप्न देखा करते हैं। यह प्रश्न ग्राये दिन का प्रश्न ही नहीं है। भारत के सर्वमान्य नेतागण स्वाधीनता के प्रश्न को व्यवहार में साने गोग्य सम-भते ही नं थे। सम्मव है बाज भी वे ऐसा ही समभते हों। महात्माजी श्रीर उनके साथियों का कहना है कि "स्वाधीनता, स्वाधीनता करके चिल्लाने से क्या होता है। जो लोग ऐसा चिल्लाया करते हैं वे लोग आज तक कुछ करके दिखला भी सके हैं ? जो कुछ कर सकते हैं वह तो करते नहीं ? व्यर्थ का शोर मचाते हैं। लेकिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करने के प्रश्न को जो युवकवृन्द व्यावहारिक रूप में लाना चाहते थे ? वे ऐसा समभते ये कि भारत को स्वाधीन करने के लिए जो कछ करना चाहिए, उसके लिए भारत के प्रकाश्य ग्रान्दोलन के नेतागण प्रस्तुत नहीं थे। और इसीलिए वे भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को व्यावहारिक प्रश्न नहीं समभते थे। कान्तिकारियों श्रीर कांग्रेस के नेतागणों के दृष्टिकोण में गही सबसे बड़ा अन्तर है। इस दृष्टिकोण में ऐसा अन्तर रहने के कारण फ्रान्तिकारी ग्रीर काग्रेस-ग्रान्दोलन के मार्ग में भी बहुत ग्रन्तरहै। ग्रस्त, इस स्थान पर क्रान्ति-कारी मार्ग के बारे में में कोई विशेष विचार-विमर्श नहीं करना चाहता। यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि मैं जमशेदपुर से लौटकर मुवक वृन्दों में ही काम करना चाहता था।

मेरे लिए इताहाबाद के युवकवृन्दों से परिचित होने के लिए कोई सहब ग्रीर सरल उपाय नहीं था। इसलिए मैंने प्रतिदिन इलाहाबाद के बिमिन्न होस्टकों में जाना प्रारम्भ कर दिया। जान-पहचान तो किसी से थी हो नहीं। जहाँ देखता या कि दो-तीन नौजवान बरामदे में खड़े होकर बातभीत कर रहे हैं उनके पाछ योड़ी दूर परमें भी जाकर खड़ा हो जाता था। वनकी बातें सुना करता था। खबात यह रहता या कि यदि ये यवकगण राजनीति के बारे में कुछ बातचीत करने लगें तो मैं भी अवसर देखकर उसमें शामिल हो जाऊँ। लेकिन दुर्भाग्य की वात है कि इलाहाबाद में जितने दिन ऐसी टोलियों के पास खड़े होकर इन लोगों का बार्ता-लाप सुना । उनमें से एक दिन भी इन लोगों को किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक प्रश्नों पर बातचीत करते हुए नहीं पाया । इन लोगों की बातचीत इतनी दर्नीतिपूर्ण एवं मलीन होती थी कि उनके पास खडा रहना भी अपमान-जनक एवं ग्रधीयतिकारी मालुम होता था। इलाहाबाद के बहुँ-बहुँ होस्टलों में मैंने शायद ही किसी के कमरे में कोई मासिक पत्र देखा हो। जो दो-बार ग्रन्थे लड़के होते थे वे अपने पढ़ने-लिखने में ही मग्न रहते ये और कुछ छात्र खेल-कद में सने रहते थे। सन' 1920-21 में कितना वहा धान्दोलन हमारे देश में होता रहा लेकिन हमारे यवकवृत्द के मन को इस मान्दोलन ने कितना थोड़ा स्पर्श किया। मैं एक प्रकार से हताश हो गया। मैं बीच-शीच में बनारस भी जाता रहा ग्रीर कानपुर भी। सुरेशवाबु कुछ दिन कानपुर के 'प्रताप प्रेस' में काम करते रहे भीर कछ दिन 'वर्तमान' के देपतर में । बनारस में श्री सुरेन्द्रनाथ मुकर्जी नामक एक बहे पुराने साथी थे। इनकी सहायता से श्री राजेन्द्रनाय लाहिड़ी नामक एक युवक से मेरा परिचय हुग्रा। इनके ग्रलावा एक और पुराने साथी भी ये, जिन्होंने मेरी शादी के समय कुछ चुमती हुई वात मुक्ते कही थीं। वे भी मेरे साथ काम करने संगे थे। इनका नाम अपने समक्ते के लिए यहाँ पर तारकनाथ रख देता है। चघर कानपूर में जहाँ तक मेरा खयाल है, सुरेशवाबू की सहायता से श्री रामदलारे त्रिवेदी से जान-पहचान हुई। सुरेशवाव की सहायता से घीर भी दो सज्जनों से जान-पहचान हुई। इनके नाम हैं: था बीरमद्र तिवारी एवं थी मन्नीलालजी प्रवस्थी। उस समय मन्नीलालजी एक राष्ट्रीय स्कूल के हैडमास्टर ये। श्रवस्थीजी इलाहा-बाद यनिवसिटी के ग्रेजुएट भी ये। थी राजेन्द्र लाहिही बी० ए० में पढते थे। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकत्तांशों के साथ में मिलने-जुलने लग गया। इस प्रकार से दो नौजवान मुक्ते मिले-एक श्री बनवारीलालजी, दूसरे श्री नरेन्द्रनाय बनर्जी। इन्हें कांग्रेसवाने नोदू भी कहा करते थे। इनकी सहायता से मलीगढ़ के ठाकर खानदान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुमा। ये भी हमारे साथ काम करने लगे। इसाहाबाद के थी बनवारीलाल की सहायता से रायवरेली में भी कुछ हमारे भादमी वन गए, जिनका नाम भाज भी बतलाना उचित नहीं

होगा। प्रलीगढ़ के ठाकूर साहब की सहायता से फतेहगढ़ पहुँचा एवं प्रलीगढ तहसीलों में भी पहुँचा। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है इन्ही ठाकुर साहव की सहायता से मेरठ में श्री विष्णुशरणजी दुवलिश के पास पहुँचा। इस वृद्धत मुफेठीक स्मरण नहीं है कि दुवतिश्रजी की सहायता से श्री रामदुलारेजी के पास पहुँचा था या नहीं। श्री विष्णुश्वरणजी की सहायता से श्री महाबीर त्यागीजी से जान-पहचान हुई। श्री महावीर त्यागी की सहायता से बाहजहाँपुर में श्री रामप्रसाद विस्मिल भौर श्री शश्काकउल्लाजी के पास पहुँचा। कानपुर के श्री मन्नीलाल अवस्थी की सहायता से फतेहपुर पहुँचा। सन् 1922 के अन्दर इन आठ जिलों में मेरा काम फैल गया। लेकिन यह काम एक दिन में नहीं हुआ। सम्भव है सन्' 1922 के अन्त तक ढाका अनुशीलन समिति की तरफ से कोई प्रतिनिधि बनारस पहुँचे हों।सन् ' 1921 में नागपुर कांग्रेस से लौटने के पश्चात् जब ढाका अनुशीलन समिति के थी प्रतृत गांगुली के साथ मैं बना रस प्राया था उसे समय प्रचित् सन् 1922 के प्रारम्म में बनारस में ढाका समिति के कोई प्रैतिनिधि उपस्थित नहीं ये। यद्यपि श्री प्रतुल गांगुली के कुछ परिचित व्यक्ति उस समय बनारस में हिन्दू कॉलेज में पढते ये परन्त्र इत छात्रों से प्रतुलागी ने मेरा परिचय नहीं कराया। ग्रथति उस समय फिर मैंने यह बनुभव किया कि प्रतुल गांगुली अपने दल की सब बातें मुक्ते बताना नहीं चाहते थे। सन् 1922 के अन्त तक मेरा कार्य बहुत-कुछ अपसर हो चुका था। इसे संगठन न कहकर संगठन का एक ढाँचा कहना ही उचित होगा। मुक्ते इस वक्त ठीक याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुक्ते याद है, सम्भव है, सन् 1922 में ही मैंभगतसिंह के पास लाहीर पहुँच गया। जिस प्रकार से मैं इलाहाबाद के होस्टस में नवयुवकों को ढूँढता फिरता था, उसी प्रकार से एक दिन फतेहगढ़ में मपने भ्रजीय तरीके के कारण एक प्रतिभावान नवयुवक के पास जा पहुँचा जिनकी सहायता से अन्त में में मगतसिंह के पास भी पहुँच गया। इसका एक पूरा इति-हास है। वह जैसा रोचक है, वसा ही कौतूहलपूर्ण भी है।

जमरोबपुर से इताहाबाद लोट माने के पहले में दो-तीन बार कतकत्ता गया था। कलकत्ता में विभिन्न कान्तिकारी बन के मादमियों से समय-तमय पर यात-सीत करता रहा। इताहाबद लोट माने के बाद भी में कई बार कलकता गया। जिस प्रभार पुन्त प्रान्त में मैं मपता संगठन कार्य करने की पेटा कर रहा या ?उसी प्रकार कलकत्ता में भी में मपना एक दस बनाना चाहता था। जमरोदपुर में रहते समय भी मै नितान्त धसावधान नहीं रहा। समय पाक्र में कभी नहीं चूका।

एक दिन कलकत्ता के मिसी पार्क में मैंने देखा कि कुछ मद्र नौजवान एकत्र होकर बातचीत कर रहे हैं। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मालूम पड़ा कि ये सब नौजवान प्राथ्निक राजनीतिक प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने भी इन लोगों के वार्तालाप में घीरे-घीरे योग देना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इस टोली के साथ मेरा खूब परिचय हो गया। इनमें से एक युवक महाराय मच्छे घर के थे। लड़ाई के समय ब्रिटिश सेना में सिपाही के रूप में इराफ श्रोर मैसोपोटामिया तक पहुँच गए थे श्रीर ग्रपनी कार्य-कुशलता के कारण पलटन में घोहदा भी पा चके थे। जिस समय का मैं उल्लेख कर रहा हैं, उस समय श्राप यूनिवर्सिटी कोर में एक श्रन्छे पदाधिकारी थे। इधर श्राप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढते थे। इनकी सहायता से बंगाल में कुछ और नवयुवकों से मेरा परिचयं हमा। लेकिन अनुशीलन समिति के किसी भी सदस्य को मैंने कभी कुछ बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। एक दफा ढाँका अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली से मैंने यह कहा था, "भाई ! पता नहीं में श्रामे चलकर फिर काम करूँगा या नहीं। यदि में काम करना छोड़ दें तो मेरे जितने रिसोसंज (ब्रनुगामी व्यक्ति धौर साधन) हैं, सब श्राप लोगों के सूपर्द कर देंगा श्रीर यदि मैं काम करता रहेंगा तो श्राप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन तुम लोग तो दिल खोलंकर मेरे साथ भविष्य के बारे में बातचीत कुछ करते ही नही हो। इस तरह कैसे काम चल सकता है! सहयोगिता हो तो दोनों तरफ से हो। यदि तुम मेरे साय खलकर भातचीत नहीं करोगे तो मैं भी किस प्रकार से तुम लोगों के साथ दिल खोलकर काम करूँ।" मेरे तिए मुसीवत की बात यह थी कि कलकता के विभिन्न ऋत्ति-कारी दल के प्रादमी यह समकते थे कि मैं डाका अनुसीलन समिति में सामिल हैं। इधर ढाका अनुशीलन समितिवाले मेरे साथ खुले दिल होकर काम नहीं करना चाहते थे। ढाका समिति के एक और प्रमुख नेता श्री रमेशचन्द्र चौथरी ने तो एक दफा घमंड में प्राकर ऐसा भी कहा या कि "संगठन के बारे में प्रापसे हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते।" इन सब कारणों से मैंने भी समक्त लिया था कि मक्ते अकेला ही सब काम करना पड़ेगा। एक तरफ जैसे ढाका अनुसीलन समिति के नेतागण मुक्ते अपनी सब बातें नहीं बताना चाहते थे ?वैसे ही दूसरी तरफ वे यह

भी नहीं चाहते थे कि मैं उनसे अलग हो जाऊँ। इसलिए उनकी हमेशा यह नीति रहती थी कि हर प्रकार में मुझे अपने दल में रखने के लिए तरह-तरह को कोशिश करते थे। और मुके समभाना चाहते थे कि मुक्ते अपनी सब बाते बता देने में उन्हें कोई ग्रापत्ति नहीं है। काम करते-करते सब बातें स्वयं ही जान जाऊँगा। उनकी यह दुरंगी चाल मुक्ते पसन्द न थी। इसलिए मैं उनसे हमेशा कन्नी काटा करता था। मैंने उन्हें समभने नहीं दिया कि मैं भी कुछ काम कर रहा हैं। सन् 1922 के अन्त तक मुक्ते पता चला कि ढाका समिति ने अपनी तरफ से एक श्रादमी 'बनारस को भेज दिया है। जब कभी मैं बनारस जाता था तो यह व्यक्ति मेरे पास क्राकर मेरे साथ बातचीत करने की चेट्टा करता था। इनका नाम याश्री सतीशचन्द्रसिंह। मैंने कलकत्ता में इनकी कई बार देखा था। इनसे मेरा बोहा-बहुत परिचय था। जिस समय मैं बनारस पड्यन्त्र मामले के सिलसिले में जेल में या उस समय श्री सतीशचन्द्रसिंह बिहार में काम करने श्राए ये। श्री सतीशिवह कुछ पढ़े-लिखे प्रादमी नहीं थे। राजनीति वह बया समझते होंगे, मैं कह नहीं सकता । उनमें एक सच्चे सिपाही के सब गुण ग्रवश्य थे । लेकिन केवल सिपाही-मात्र होने से ही तो संगठन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। मुक्ते तो दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि बारीन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र इत्यादि के मुकाबले के कान्तिकारी नेता वंगाल-भर में और पैदा नहीं हुए। श्री ग्रास्तिद के समय कान्तिकारी प्रान्दोलन का नेतृत्व-जैसे उपर्युवत विशेष व्यक्तियों के हाथ में या वैसा बाद को नहीं रहा । डाका अनुशीलन समिति के नेताओं का बौद्धिक विकास नितान्त अपूर्ण या । वे यह नहीं समभ पाते ये कि कान्तिकारी सान्दोलन भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन की एक शाखा मात्र है। भारत के राष्ट्रीय धान्दोतन के मूल में एक नवीन राष्ट्र एवं नवीन सम्यता की सुष्टि की प्रेरणा है। ये धव वार्षे न वे सममति थे, न इन सब बातों से उनका कोई सम्बन्ध ही था। इतिहास, दर्शन, साहित्य इत्यादि से बंगाल के कान्तिकारी नेतागणों का कोई विशेष परिचय ग था। डेटिन्यू की हालत में वे नेतायण कुछ-कुछ पड़ने पढ़ाने लगे थे। लेकिन इनमा पढ़ना धरवन्त प्रव्यवस्थित होता था, जैसे चीन के बारे में बट्टेंग्ड रसेस की एक किताब पढ़ी लेकिन सनपातसेन की चीवनी या उनके लेख ग्रादि नहीं पढ़े। संसार की राज्य-ऋन्तियों के इतिहास से इन लोगों का कोई परिचय न था। डेटिन्यू रहते समय भी इन लोगों में से बिपनगंदा ने पढ़ने लिखने में विद्याप रूपि नहीं दिसनाई।

मैंने इन लोगों में से बहुतों के साथ छः महीने लगातार दिन-रात श्रलीपुर सेण्ट्रल जेल में विताए है। मैं इन लोगो के बारे में बहुत ग्रन्छी तरह जानता है। माजकल के प्रसिद्ध नेता थी मानवेन्द्रनाथ राय जब बंगाल में थी नरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य के नाम सेकाम करते थे उस समय इनकी गिनती कोई प्रमुख नेताशों में नहीं थी। त्राप बंगाल के प्रसिद्ध फान्तिकारी श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी के मातहत रहकर काम करते थे। इनमें प्रतिभा थी लेकिन युरोप और अमेरिका में जाकर हो उस प्रतिभा का दिकास हुया । श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी भी कुछ विशेष पढे-लिसे विद्वान नहीं थे। लेकिन उनमें श्रद्भुत कमैशक्ति थी। श्री रासविहारी भी इसी प्रकार से कुछ विद्योप पढ़े-लिखे विद्वान् नहीं थे। लेकिन उनमें भी प्रचण्ड शनित थी। फिर भी डाका अनुशीलन समिति के नेताओं के साथ बंगाल के श्रन्य ऋत्ति-कारी दलों की तुलना करने पर मेरी श्रद्धा डाका समिति के नेताम्रों के प्रति नही जाती थी। थी विपिनचन्द्र गांगुली, श्री यदुगोपाल मुकर्जी, श्री मोतीलाल राय, श्री सिरीशचन्द्र घोप इत्यादि नेताघों के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ढाका समिति के नेताओं से कही व्यापक एवं अन्तर्व ध्टिपूर्ण थे। यह बात सत्य है कि ढाका अन-शीलन समिति में ऐसे बहत-से सदस्य थे जिनकी श्रभिरुचि एवं जिनका मानसिक भ्काव ढाका समिति के नेताम्रों से श्रीधक श्रामापूर्ण एवं प्रतिभाव्यंत्रक था। लेकिन इन सब प्रतिभाशाली नवयुवकों को उचित ग्रवमर नहीं मिलता या जिससे वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर पाते। ढाका समिति का कार्यक्रम ऐसा नहीं था जिसके कारण प्रतिभावान नवयुवकों को यह अवसर प्राप्त होता कि वे साहित्य सुजन द्वारा या मानिक-साप्ताहिक पत्रों में लेख मेजकर या मंच पर सड़े होकर वक्तता देने में ग्रपनी प्रतिभा को व्यक्त करने की प्रेरणा अनुभव करें। ्र जब कही किसी संगठन के काम में किसी को भेजने की ग्रावट्यकता होती तो ढाका समिति के नेतागण ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जिसमें निपाहियाना गुण तो ग्रवस्य रहते थे लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, ग्रध्ययन की दृष्टि से उसमें ऐसे गूण नहीं होते थे, जिनसे वे समाज के श्रेष्ठ नवयुवकों को या ममाज के प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तियों को अपने चरित्रवल से, अपनी प्रतिमा से, अपने कार्यक्रम के प्रति आकृष्ट कर सकें। इसका मूल कारण तो यह या कि ढाका सिमिति के नेतागण स्वयं इस बात को नही समझते ये कि कान्तिकारी झान्दोलन विराट् राष्ट्रीय झान्दोलन की एक शाला मात्र है एवं इन नेताओं में राष्ट्रीय धान्दोनन के नेतृत्व करने की योग्यता

260 बन्दी जीवन

नहीं थी। इस दृष्टि से, सम्भवतः भारत के दूसरे कान्तिकारी दलों में भी उपपुक्त नेता नहीं थे। यही कारण या कि भारत के दूसरे ऋन्तिकारी दलों का कृतित्व भी जैसा होना चाहिए था, बैसा नही हुआ।

श्री सतीशचन्द्रसिंह से दल-संग्रेटन के बारे में मैंने कभी कुछ बातचीत नहीं को। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में जुटा रहे तो अवस्य ही उसे कुछ तफतता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से सतीशचन्द्र ने भी दो-चार नवयुक्कों को जमा कर विया था। डाका समिति के नेतागणों ने मेरे साथ कोई परामर्थ न करके ही थी। सतीशचन्द्र को बनारस भी यवा। इस बात से भी मैं समक गया कि डाका समिति नेरी अपेक्षा न रलकर ही युक्त प्रान्त में भी अपना संगठन बढ़ाना चाहती है। मेरे श्रीर हाका समिति के बीच जो-अन्तर था यह इससे और भी बढ़ गया।

इधर सुरेशचन्द्रजी की सहायता से एक प्रतिभावान नववृवक से मेरा परिचय हुमा। इनसे बातचीत करने पर मुझे यह विश्वास हो गया कि इस युवक में साहि-रियक रुचि है। बाद को इनके दो-एक छोटे लेख भी पड़े। उनके उस समय के एक लेख का प्रभाव ग्राज भी में भूल नहीं पाया। उस तेख का शीर्षक या—'मां'। इस नेख को पढ़कर मैंने इस युवक से कह दिया था कि 'यदि ग्राप साहित्य की चर्चा करते रहें हो हिन्दी लेखकों में बाप अवणी हो सकते हैं। लेकिन बापको चाहिए । कि अंग्रेजी, बंगला एवं हिन्दी-साहित्य से खूब परिचित हो जाएँ।' ये अंग्रेजी प्रायः जानते ही न थे। ये प्रतिभावान युवक 'प्राज' में 'उप' नाम से यपना लेख दिया करते थे। श्राज ये सब वार्ते स्मरण करके में यथेष्ठ गौरव श्रनुभव करता हूँ एवं यह बात्म-तुष्टि भी बनुभव करता हूँ कि एक यथार्य प्रतिमाशाली युवक को मैंने उसकी तरुण अवस्था में ही पहचान लिया या। आज उपनी ने हिन्दी-साहित्य में अपना नुनिदिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। जिस दिन मैंने उन्हें पहचाना या उस दिन उन्होंने साहित्य में पदार्पण यात्र ही किया था। ग्रीर उस दिन उन्हें हिन्दी संसार में कोई विदोध रूप से जानता भीन या। हम लोगों के साथ परिचय होने के बाद ही, संभवतः उन्होंने 'मां' नामक लेख लिखा था। मुक्ते ममन्तिक दु.स है कि अप्रेची के द्वारा हम लोगों का सम्बन्ध प्रविक पनिष्ठ नही हो पाना । और मुक्ते यह भी धरयन्त खेद है कि उग्रजी ने मेरे कथवानुसार धंग्रेजी इत्यादि माहिए से बैसी हिंच नहीं दिखलाई, जैसी में चाहता था। इसमें तो ओई सन्देह नहीं कि उनकी लेखनी में महमन्त रानित है ?सेविन उनकी र्राव में परिवर्तन हो जाने के

कारण उनका सृष्ट साहित्य समाज को मात्तानुरूप कल्याणप्रद सिद्ध नहीं हुमा, यह मौर बात है। पण्नु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे प्रतिभागानी लेखक हैं। इनकी सहायता से हमारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण लाम हुमा कि जिसके लिए हम सब सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे। इस विषय का उल्लेख यथास्थान किया जायगा।

अण्डमन से लौटने के बाद मुफ्ते बनारस में रहने का अवसर नहीं मिला? इस कारण बनारस में मैं वैसा संगठन नहीं कर पाया जैसा होना उचित था। निजी सांसारिक कारणों से मुफ्ते इसाहाबाद में रहना था। बनारस में अभी तक मुफ्ते जितने व्यक्ति मिले थे उनमें श्री राजेन्द्रनाथ चाहिड़ी एस श्री बेचनरामजी सर्मा विदोप उल्लेख सीथ थे। इसके अतिरिक्त और जितने व्यक्ति हमारे दल में आए थे उनमें से बहुतों ने वाद को काम करना छोड़ दिया। सौमाय्य की बात है कि इनमें से किसी ने भी बाद को विस्वासपात नहीं किया।

इलाहाबाद में राष्ट्रीय विद्यालय की सहायता से कुछ मादमी मिले। उनमें से एक थे श्री बनवारीनात । कांग्रेस के कार्यकत्तांश्रों में से श्री केशवदेव मालवीय के साथ भेरा परिचय हुआ। इनके एक भाई श्री कपिलदेव मालबीय के साथ • बहुत दिनों से मेरी तथा मेरे परिवार-भर की जान-पहचान थी। मैं प्रायः कपिसदेव जी के पास जाया-प्राया करता था। केशवदेवजी प्रायः मुक्ते प्रपने भाई के पास म्राते-जाते देखते थे। केशवदेव स्वयं ही मुक्तते माकर मिले थे। इस समय द्याप मेरे साय काम करने को तैयार हो गए थे। उनकी सहायता से और भी नवयवकी से मेरा परिचय हम्रा था। इस प्रकार से धीरे-धीरे मेरा दल वढ़ रहा था। एक दिन केरावजी ने मफे बतलाया कि कानपुर में एक प्रतिभावान नवयुवक है जिनसे अपने कार्य के बारे में बातचीत की जा सकती है। इस नवयुवक का नाम था श्री वालकृष्ण शर्मा । केशवजी के आग्रह से यह निश्चय हुआ कि केशव कानपर जाकर बालकृष्ण को भेरे पास बुला लाएँगे। एक दिन वे प्रात काल बालकृष्णजी को साय लेते हुए भेरे पास आए। बहुत देर तक बातचीत हुई। अन्त में मैने इस प्रकार से अपनी मुक्ति प्रस्तुत की कि मदूर भविष्य में फिर सड़ाई ख़िड़ने की श्राशंका है, यदि हम उपयुक्त वैयारी कर सकें तो उस मवस्या में हम एक बार फिर स्वाधीनता को प्राप्त करनें की चेप्टा कर सकते हैं, यदि हम ग्रभी से तैयारी नहीं करते हैं तो अवसर माने पर भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन कोई

युक्ति काम नहीं थाई। बालकृष्णजी ने कहा कि सभी बीघ लड़ाई की कोई संभावना नहीं है और प्रभी वह समय भी नही आया है कि हम कान्तिकारी

मार्ग से पड्यन्य की रचना करें। बाद्या भंग की मर्मान्तक पीड़ा से मैं व्यक्ति हो उठा ।

## 9 कान्तिकारी दल का पुनर्गठन

(2)

इस समय श्री रासविहारी से मेरा पत्र-व्यवहार होता था। वे सब पत्र में केशवजी के पास रख देता था। मेरे गोपनीय पत्रादि भी केशवजी के नाम पर आते थे। केशवजी का प्रप बनवारीलाल का प्रुप श्रीर नरेन्द्रनाथ बनर्जी उर्फ नोढ़ का ग्रुप अलग-अलग बढ़ रहे थे। ये सब ग्रुप एक-दूसरे को नही जानते थे। बनारस के पुप इलाहाबाद के ग्रुप को नहीं जानते थे। इलाहाबाद के ग्रुप श्रलीगढ़ या फतेहगढ़ के ग्रंप को नहीं जानते थे। इस प्रकार से जितने ग्रंप तैयार होते जाते थे वे सब एक-दूसरे को नहीं जानते थे। यह मैं पहले ही बता चुका है कि बनवारीलाल की सहायता से रायबरेली और प्रतापगढ़ में इन लोगों का दल बनने लग गया था। इस बीच में सन् 1922 के घन्त में गया में कांग्रेस का ग्रथिवेशन हुगा। इस ग्रथि वेशन के समय 'वन्दी जीवन' प्रथम भाग की दो-तीन सी कावियाँ छापालाने से निकल चुकी शीं। उन प्रतियों को लेकर कलकता होते हुए मैं गया पहुँचा। गया में पंजाब से प्राय हुए व्यक्तियों से बातचीत की। काले पानी से लौटे हुए कुछ सिख मुक्त-राजबन्दियों से मुलाकात की। उसमें भाई प्यारासिंह भी एक ये। भाई प्यारासिह बहुत प्रेम से आकर मेरे गले लग गए। सुख-दुःख की बहुत बातें हुई फिर काम की बातें हुई। मैंने ऐसा अनुभव किया कि सम्भव है प्यारासिह अब श्रासे नहीं बढ़ेंगे। गया में मुक्ते एक बात यह भी मालूम हुई कि वम्बई से श्री एस० हांगे श्रामे हुए हैं और संगाल के विभिन्न कान्तिकारी दलों के नेताओं से वातचीत कर

रहे हैं। दुर्भाग्यवा मेरे साथ उनकी मुलाकाल नहीं हुई। इसी बीच में थी प्रतृत गांगुली से मेरी फिर वातचीत हुई थी। बनारस के थी सतीसचन्द्रसिंह के बारे में वातचीत बिड़ने पर मैंने यह कहा था कि बनारस में जैने उपयुक्त व्यक्ति की सावस्थात हिंदे हो। यो सतीसचन्द्र उस श्रेषों के नहीं है। बहुत सम्मव है कि मेरे ही कहने पर सतीसचन्द्र को बनारस में वातपि कुला गया और उनकी उपहुं पर सी योगेज जन्द्र चटकों बनारस आए। यन सोलह साल की सब खात अच्छी तरह याद नहीं है। मुन्ने इतना अवस्थ याद है कि गया में मैंने थी मुरेजचन्द्र महावार्य, सरदार व्यारासिंह, पंजाब के कुछ और स्थित जिनका नाम में प्राम भी लेता नहीं चाहता नमोंकि वे याज भी गिरफ्तार नहीं हुए भीर बंगाल के कुछ व्यक्तियों से मिलकर मिवव्य की कार्यभावति के बारे में बहुत कुछ बातवीत की थी। यवस्थ ही हम सव एकम बंटकर वातचीत नहीं करते थे स्थोंकि हम लोगों के दल की यह नीति थी कि विभिन्न प्रान्त के कार्यकर्ताओं में जान-रहचान जितनी कम हो उतना ही सच्छा

गया कांग्रेस में मेरे रवैये को देखकर मेरे एक रिस्तेदार के दिल में यह सन्देह पैदा हो गया कि में फिर कुछ ऐसा काम करनेवाला है जिससे संकट का माना श्रनिवार्य है। मेरे ये श्रात्मीय घर में जाकर कहने लग गए कि शवीन्द्रनाप किर गड़बड़ी करनेवाले हैं। श्री सुरेशचन्द्र मट्टाचार्य जी खोलकर मेरे साय सहयोगिता करते थे उनसे बढ़ि किसी इकती करने या किसी बादमी को गोली मारने को कही जाये तो प्रपात्र से ऐसा कहा जाएगा। जिस व्यक्ति से जितना काम लेना विवित है यह न जानने पर दल का संगठन करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि हम सोगों की एवं भगतसिंह की गिरमतारी के बाद हमारा दल टूटने सग गर्म था। मैं जानता था कि थी सुरेश वन्द्र भादि से कितना काम लिया जा सकता है। श्री सुरेशचन्द्र बढ़े चरित्रवान, साहित्य में छपि रखनेवाले, विचारशील श्रीर प्रादर्शवादी युवक थे। विष्तव-कार्य में शामिल होने से कितना संकट है इसे वै जानते थे। यह जानते हुए भी हमारा साथ देने में सुरेश वाबू कभी पीछे नहीं हटे। मेरे पास जनकी उस समय की एक चिट्टी की नकत माज भी मौजूद है। उनके वचनों से यह पता चल सकता है कि सुरेश बाबू कैसे उच्चकोटि के विचार रखनेवाले वद हृदय के युवक थे। गमा कांग्रेस में सुरेश बाबू ने भरा खूब साथ दिया। गया कांग्रेस से लीटने के बाद इलाहाबाद में मैंने एक घीटा-सा मकान किराए

पर ले लिया। जैसे मैंने भगतसिंह को ग्रपना घर छोड़ कर निकल भाने को कहा था वैसे ही फतेहगढ़ के ग्रार्गनाइजर श्री छेदालाल जी को भी मैंने घर छोडकर निकल श्राने को कहा । श्री छेदालालजी ने भी मेरे कहने के अनुसार अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया भीर इलाहाबाद चले आए। इसी प्रकार से श्री बनवारीलाल भी अपना घर-बार छोड़कर इलाहाबाद के मकान में श्री छेदालालजी के साथ रहते लग गए। विभिन्त जिलों के कार्यकर्तागण प्रायः मेरे पास स्राते थे। उन्हें मैं उसी मकान में ठहराता था। इस प्रकार से विभिन्न जिलों के कार्यकर्तागण एक-दूसरे को थोड़ा-बहुत जानने लगे थे। लेकिन फिर भी एक-दूसरे का नाम या एक-दूसरे का पता कोई किसी से पूछ नहीं सकता था। इसी समय श्री छेदालालजी के मार्फत एक संन्यासी से मेरा परिचय हुआ। उसी मकान में बातचीत हुई। संन्यासी जी धपने की आर्यसमाजी कहते थे। इनका कोई गिरोह था जिसका काम था डकैंती करना। यह सन्यासीजी हमसे कहते थे कि उनके गिरोह का नियम यह रहा है कि डकेती के बाद माल इत्यादि वेचकर जितने रुपये हाथ आते थे वे सब समान रूप से सदस्यों मे बाँट दिए जाते थे। इस प्रकार से वह संन्यासी एक क्रान्तिकारी दल बना रहे थे। इस संन्यासी का कहना या कि संकटकाल मे हम किसी की कोई सहा-यता नहीं कर सकते हैं श्रीर न ऐसा करना सम्भव ही है। इसलिए डकैती के रुपग्रे सदस्यों में बाँट दिए जाते हैं। श्रीर इस प्रकार से सहायता देने पर ग्रपने दल का संगठन कार्य बहुत सहज हो जाता है। स्वामीजी की सब बात सुनकर मैंने नम्रता-पूर्वक उनसे निवेदन किया कि ऐसी संस्था के साथ हम लोग कोई सम्बन्ध नहीं ... रखना चाहते है। मैंने बता दिया कि हम लोगों का कान्तिकारी आन्दोलन दसरे प्रकार के सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है। हम लोग पुरस्कार के आधार पर संगठन-कार्यं नहीं करते । यहाँ तो सर्वस्त्र खोने का प्रण करके कार्यक्षेत्र में अवतीणं होना पडता है। यहाँ तो व्यक्तिगत चरित्र एवं समाज सेवा के मार्ग से नये ग्रान्दोलन की सुष्टि करना हमारा काम है। समय ग्राने पर केवलमात्र सिपाहियों की ग्रावश्य-कता होगी तब हम लोग पुरस्कार की बात सोचेंगे। अभी तो हम लोगों का काम है सर्वस्व त्यागी नौजवानों की टोली तैयार करना। जब समग्र भारतवर्ष में ऐसी टोली बन जाएगी तब हम लोग दूसरे काम के बारे में सोचेंगे । मुक्ते इस बात पर बहुत ब्राह्चयं हुआ कि उन नवीन संन्यासी महोदय ने मेरे साथ प्रचंड तर्क किया यह प्रमाणित करने के लिए उनके सिद्धान्त हम लोगों के सिद्धान्त से कहीं

266 बंन्दी जीवन

कार्यकारी भीर समयोपयोगी है। संन्यासोजी चाहते थे हम सब उनके साथ मिनकर एक विराद् कान्तिकारी दल.बनावें। मुफे इस बात से बहुत प्राश्चर्य हुआ कि हमारे साथी थी छेदानालजो भी कुछ हद तक संन्यासोजों की बातों कर समर्थन करते थे। गैंने यह तो नहीं कहा कि पेसेवर डकेंतों के साथ हम लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता लेकिन मैंने स्वामीजी को यह प्रच्छी तरह समभा दिया कि हम दोनों के सिद्धान्तों में प्राकास-पाताल का प्रन्तर है। हम दोनों के दल एक साथ काम नहीं कर सकते। स्वामीजी अन्त में कुछ होश में धाकर यह कह- कर चल दिए कि बाप लोग कुछ भी नहीं कर पाएँ ने। मैंने मुस्कराकर नम्रता के साथ उन्हें विदा किया। फिर छा भी नहीं कर पाएँ ने। मैंने मुस्कराकर नम्रता के साथ उन्हें विदा किया। फिर छा भी द्वाला को भी कान्तिकारी धान्योलन के वारे में बहुत कुछ कहा बौर समभा दिया कि किसी भी धवस्था में हमें मामूली डाकु भों के अपने ताय नहीं तेना है। हमें सूलना जीवत नही है कितने वड़े ध्येय को सामने रखकर समाज में नये सिरे से जान साने के लिए हम तोग कार्यक्षेत्र में अवतीण हुए हैं।

इसी समय किसी विश्वस्त सूत्र ते मुक्ते पता चला कि यू० पी० में फिर एक क्रान्तिकारी पट्यन्त्र का मामला चलने वाला है मौर मुक्ते भी पट्यन्त्र में पसीटा जाएगा। मुक्ते बहुत झारवर्ष हुआ। अभी तो मुश्किल ते सालभर ही काम किया होगा। इतने में ही फिर पट्यन्त्र का मामला चलने वाला है। मुक्ते अपने आदिमों में से किसी-किसी पर कुछ सन्देह होने लगा। गुप्त रीति से काम में यह एक वहा भारी वोप है कि जरा-सी वात से ही प्रपत्ते विश्वस्त झादिमयों पर भी सन्देह उत्पन्त हो जाता है। मुक्ते इस सवस्य रूप कुछ सन्देह हुआ, कुछ डर भी हुआ। इस प्रवस्था में मैंने यह उचित समक्षा कि धव पर में नहीं रहना चाहिए। जाने ववर सच है या भूठ फिर भी उचित यही है कि सावधानी से काम विया जाय। मैं भी थी छेदालाल और भी वनवारीवाल के साय रहने वम गया, झवसर देसकर पर ही में भीजन कर आता था, बयोकि में नहीं चाहता था कि दल का खर्च अगा-वर्षक रूप से बढ़ जाय।

मुक्ते इस समय ठीक स्मरण नहीं है, संभव है, इसी के कुछ पहले निजी सांसा-रिक कारणों से कुछ प्रयोगार्जन की भारता से मैं व्यस्त हो उठा था। मुक्ते सैण्ड्स साह्य की वालें याद ब्राई। सैण्ड्स साह्य ने मुक्ते धण्डमन से लौटते हो गह दिया या कि यदि भविष्य में कभी भी किसी सहायता की प्रायद्यकता प्रमुग्न करी तो मक्तसे कह देवा। मक्तसे बन पड़ा तो में भ्रवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। इस बात को ब्यान में रखते हुए मैंने सैण्ड्स साहव के पास एक चिट्ठी भेजी। सैण्ड्स साहव उस समय सी o शाई o डीo (C. I. D.) से श्रलग हो कर मामूली पुलिस विभाग में डी॰ ग्राई॰ जी॰ ग्राफ पुलिस (D. I. G. of Police) थे इनसे में ग्रण्डमन से लौटते ही फैजाबाद में मिलाया। सैण्ड्स साहव ने पत्रोत्तर में मुसको लिखा श्रमुक तारीख को मैं बनारस जाऊँगा और उस समय मुक्तसे मुलाकात करो। मेरे पीछे सदा सर्वदा खुफिया पुलिस के सिपाही लगे रहते थे। जिस समय मैं दल के काम से जाता था तो इनकी दृष्टि बचाकर मैं भ्रवसर खिसक जाया करता था। लेकिन जब निर्दोप काम में कहीं जाता था तो मुक्ते इस बात की परवाह नहीं रहती थी कि खुफिया पुलिस के ब्रादमी मेरा पीछा कर रहे हैं। वनारस में सैण्डस साहब से मिला। सण्ड्स साहब जानना चाहते थे कि मैं किस विभाग में कितनी तनस्वाह पर काम कर सकता हैं। कोई विशेष जगह कहीं पर खाली हो तो मैं जन्हें बता के । यदि जनका कोई हाय रहता है तो वह अवश्य मेरी मदद करेंगे। मैने उन्हें बताया कि किसी विशेष जगह के वारे मे मैं नहीं जानता इत्यादि । सैण्ड्स साहब ने बाद को मुक्तते यह कहा कि जैसी परिस्थित होगी और मैं जो कुछ सहा-यता दे सक्ना इसके बारे में मैं पत्र द्वारा तुम्हें सूचना दूँगा। कुछ दिन बाद मेरे पास उनका एक पत्र माया जिसमें लिखा या कि मुक्ते एक मच्छी जगह दी जा सकता है। करीब एक सी रुपया तनहनाह भी मुझे मिल सकती है। लेकिन मुझे एक वार्त स्वीकार करनी पड़ेगी कि भविष्य में जब तक मैं इस मुलाजमत में रहेंगा तब तक किसी प्रकार के भी राजनैतिक ब्रान्दोलन में भाग नहीं सूँगा। सैण्ड्स साहव ने यह भी ब्राज्ञा दिलाई थी कि मुक्ते बहुत ब्रच्छे डिपाटमेंट में काम दिया जाएगा जिससे भविष्य में भेरे लिए बहुत उन्तित का मार्ग खुला रहेगा । मैंने देखा कि मुफ्ते एक ग्रन्था ग्रवसर मिल रहा है लेकिन किसी प्रकार की भी शत कबूल करने में मेरे दिल ने गवाही नही दी। मैंने सोचा कि ग्राजन्म कालेपानी की सजा से मैं जब मुक्त हुआ तो उस समय भी मैंने कोई शर्त नहीं मानी थी। इस समय किसी प्रकार की शर्त मानना मेरे लिए उचित नहीं होगा यद्यपि में यह देख रहा था कि सैण्डस साहब के प्रस्ताव में एक बहुत ही न्याययुक्त बात यह थी कि जितने दिन तक में मुलाजमत में रहूँ उतने दिन तक किसी प्रकार के राजनैतिक मान्दीलन में भाग न लुं। मैंने सैण्ड्स साहब को एक पत्र भेजा और उसमें बहुत न झता के साथ

यह लिखा कि "सैण्ड्स साहव प्राप्ते एक सच्चे प्रयंज (Englishman) की हैसियत से जो उदारता दिखलाई है उसके लिए मैं जन्म भर प्राप्तका कृतज्ञ रहुँगा। लेकिन बहुत हुखं के साथ यह कहना पड़ता है कि अण्डमन से छूटते समय भी जब मैंने कोई शर्त स्वीकार नहीं की है तो मेरे लिए उचित है कि अब भी मैं कोई शर्त स्वीकार नक हैं। लेकिन सरकारो मुलाज मत जब मैं स्वीकार करता हूँ वो उसका अर्थ यह होता ही है कि सरकारी क्षायदे-कानून की भी मैं स्वीकार करता हूँ वो उसका अर्थ यह होता ही है कि सरकारी क्षायदे-कानून की भी मैं स्वीकार करता हूँ । इसके प्रतिरिक्त में और कोई शर्त कबूल करना उचित नहीं समक्षता।" इस पत्र का कोई उत्तर भुमें नहीं मिला और मिलना शावस्थक भी नहीं सा। जब मैं बाल बच्चों को साथ लेकर परवार छोड़कर फरार हो गया था उस समय भी सैण्डम साहव की चिट्ठी आदि मेरे पास थो। लेकिन मेरी गिरएतारी के बाद ये सब चीजे एवं और भी बहुतेरे आवश्यक्तिय कागजात—पत्र एवं मेरी बहुत-सी किताबें— जाने कितनी जगह पूमपान कर थाज सब-के-सब को गए हैं।

मुक्ते ठीक याद नहीं है, सम्मव है, योड़े दिन श्री छेदालाल भीर श्री वनवारी-लाल के साथ रहकर जब मैंने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई विशेष उत्पात की सम्भावना नहीं है तो मैं भी ढीला पड़ गया।

थी खेदालालजी के साथ संगठन-कार्य के सिलसिल में में फतेहगढ़ गया हुमा था। यहर के कुछ हिस्सों में एवं देहात में भी जाना पड़ा था। हमारे संगठन-कार्य का ग्रह तरीका था कि जितनी जगहों में हो सके उतनी जगहों में दृढ़ चित्त कर्तव्य- एरामण स्थानी साहसी युवकों को बेंडाया जाय। इन्हों को केंद्र करके क्रमरा: एक विराद दल संगठित हो जाता है। गाँव और शहर से वापस धाकर गंगाजों के किनारे-किनारे चाट-घाट पूमना क्यारम किया और यह देखना चाहा कि कोई ऐसा स्थान मिलता है था गहीं जहीं पर मनुष्य विदेश से माकर टिक सकता है। उस समय फतेहगढ़ जिले के 'साय' नामक कीम के पुरुप ग्रीर स्त्री बहुत संस्था में एकत्र हुए थे। वंसनाड़ी में लडकर परिवार के परिवार पत्री गारी से होने पर समुख्य विदेश से माकर विकार चार खेता है। उस समय फतेहगढ़ जिले के 'साय' नामक कीम के पुरुप ग्रीर स्त्री बहुत संस्था में एकत्र हुए थे। वंसनाड़ी में लडकर परिवार के परिवार पत्री मा रहे थे। इनको देशने हो मान्य से सोच को के सीच वोड़ मिलाई के हो इनमें प्रिकार हो करती थे। मान्य प्राप्त चार को करती थे। मान्य हो हो हो से साव हो करती था। कारी-कारी हो हो से सोचा हो कर संसार की मुख-हुत की बात करती था। कारी-कारी कुछ स्त्री- दुहुव एक टोली से दूसरी टोली में मात-बात थे। सुनने से माता कि मत्र 'साम' प्राप्त प्राप्त की बात करती था। कारी-कारी हम 'साम'

लोग बड़े प्रमीर होते हैं। ग्रीर इनका पेशा है व्यापार करना। दिनान्त में कुछ वैलगाड़ी में लदकर श्रीर कुछ पैदल घर को वापस जाते थे। उस समय मालूम होता था मानो किसी मेला से सब लौट रहे हैं। हम एक घाट से दूसरे घाट को जा रहे थे भौर इघर-उघर तीक्षण दृष्टि से देखते जा रहे थे कि इस मेले के सदश म्रादिमयों की भीड़ में बहुडों, औरतों और बाल-बच्चों को छोड़कर नौजवान भी यहाँ पर है या नहीं और यदि हैं तो वे शिक्षित हैं या नहीं । ग्रयांत् मेरे लायक भी कोई युवक इस भीड़ में मिल सकता है या नहीं यह भी में देखता जा रहा था। एक दफा ग्रचानक ही मैंने एक खुले कमरे के धन्दर एक युवक को बैठकर किताब पढ़ते हुए देखा। मेरा दिल उल्लसित हो उठा। में सीधा उस कमरे के घन्दर चला गया। मेरे साध मेरेदो-एक साथी भी कमरे के भीतर चले आए। हम लोगों को देखकर वह नौजवान किताब की तरफ से अपनी दृष्टि हटाकर हम लोगों की तरफ देखने लगा। मैंने उस नवयुवक की दो श्रांखों में ऐसी चीजें देखी जिससे मैंने अनुमान किया कि यह युवक नितान्त निविष्ट चित्त होकर प्रपनी किताव पढ़ रहा था। किताब की तरफ दृष्टि ब्राकुष्ट होते ही मैंने देखा कि वह एक भ्रंग्रेजी किताब थी। मैंने उस यवक से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि इस स्थान पर एक नवयवक को दत्तिचत्त होकर किताब पढते हुए देखकर हम लोग आकृष्ट हुए हैं और इसलिए मापके पास माए हैं। युवक ने सहदयता के साथ हम लोगों को मपने तस्त पर वैठाया । यह विचारा भी तो नितान्त सकेला ही या । मनुष्य समागम से वह युवक कुछ ग्रसन्तुष्ट हुग्रा हो ऐसा माल्म नही पड़ा। श्रंग्रेजी किताव की उठाकर मैंने देखा वह भारतीय इतिहास पर परिजटर साहव का आधुनिकतम ग्रन्य था। भार-तीय इतिहास पर युवक से बातचीत होने लगी । इस प्रकार कुछ देर तक बातचीत होने के बाद यह मालुम हुआ कि उस युवक की एक वहन श्रीमती पार्वतीदेवी सत्याप्रह मान्दोलन के सिलसिले में राजद्रोहात्मक भाषण देने के कारण दो साल की कड़ी क़ैद की सजा फतेहगढ़ की सेण्ट्रल जेल में भुगत रही हैं। अपनी बहन से मिलने के लिए वह युवक फतेहगढ ग्रामा हुमा है। यह भी मालूम हुगा कि ग्राप लाहौर में लाजपतराय की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पाठशाला में भ्रध्यापक हैं। इनका नाम है ग्रघ्यापक जयचन्दजी विद्यालकार । ग्राप गुरुकुल के स्नातक हैं एवं भार-तीय इतिहास पर विशेष लोज करके ब्रापने दो ब्रन्थ भी लिसे हैं जिनमें से एक ग्रन्थ के लिए मंगलाप्रसाद पारितोषिक ग्रापको मिला है। इस ग्रन्थ का नाम है

'भारतीय इतिहास की रूपरेखा'। बहन की बात होते-होते राजनीति घौर सत्याप्रह शान्दोलन पर खुब बातें होने लगीं। मालुम पड़ा कि अमृतसर में डा० किचलू-साहब ने एक आश्रम खोला था। उस याथम में बंगाल के प्रसिद्ध कान्तिकारी श्रध्यापक थी जोटिपचन्द्र घोष भी पधारे थे। लेकिन बाद को फिर उन लोगो के साथ कोई सम्बन्ध इत्यादि नहीं रहा । पहले तो जोतिप बाबू का नाम सुनकर दिल में यह खटका पैदा हो गया था कि चलो मेरे पहले ही बंगाल वाले पंजाब में प्रपता ग्रड्डाजमा लिए हैं और मुभे इसका कुछ पताभी नहीं। लेकिन जब बाद की सुना कि जोतिए बाबू के साथ इन तोगों का अब कोई सम्बन्ध नहीं है। तो में समभ गया कि अभी तक कोई संगठन कार्य नहीं हुआ है। जीतिप बाबू के साथ जयचन्द्रजी और उनके कुछ छात्रों की खूब बातचीत हुई थी यह सुनकर में समफ गया कि कान्तिकारी ग्रान्दोलन पर भी निश्चय ही यहुत बातचीत हुई होगी। फिर हिसा-ग्रहिसा पर, महात्मानी की नीति पर, सत्याग्रह ग्रान्दोलन पर, एवं बाद की कान्तिकारी मान्दोलन पर भी खूब बातचीत हुई। अयचन्द्रजी को जब मालूम हुगा कि मैं अण्डमन गया हुआ था और करीब चार साल तक वहाँ पर रहा ती वह मेरे प्रति बहुत स्राकृष्ट हो गए। उन्होंने वतलाया कि फतेहगढ़ से वह इलाहाबाद ग्राएँगे। उस समय 'वन्दी जीवन' नामक मेरी पुस्तक छप चुकी थी। मैं चाहता या कि जयचन्द्रजी मेरी किताव पढ़ें। किताव मेरे पास नहीं यी। इसलिए तथा जयक्दजी से बातचीत और आगे बढ़ाने के लिए यह तय पाया कि इलाहाबाद में राष्ट्रीय स्कूल में जयचन्द्रजी से मेरी फिर मुलाकात होगी। इलाहाबाद में फिर मुलाकात हुई। 'बन्दी जीवन' पढ़कर जयचन्द्रजी अत्यन्त प्रभावित हुए। इस प्रकार से जयचन्द्रजी हमारे दल में सम्मिलित हुए। इन्होंने मुक्ते लाहीर बुलाया। में लाहोर गमा। भव्यापक जयचन्द्रजो के मकान में ही भ्रतियि हुआ। लाहौर मे मैं कुछ नोजवानों से परिचित हुमा। इन नौजवानों में एक का नाम या सरदार भगतसिंह। लाहौर के नौजवानों में से कोई तो रावतपिंडी ना रहनेदाला या कोई या गुजरानवाला का, कोई या गुरबासपुर का और कोई हीशियारपुर का। वै सब लाजपतराय के प्रतिष्ठित 'तिलक स्कूल शाक पालिटिश्स' के छात्र थे। एक एक करके इन सब नवसुबकों से देर तक वातचीत होती रही। सशस्त्र कान्ति के मार्ग को छोड़कर भारतवर्ष कमी भी स्वाधीन नहीं हो सरता, मीर सशस्त्र प्रान्ति होना निश्चम ही सम्मव है, इन सब बातों पर विशेष रूप से जीर देते हुए भीर

पिछले क्रान्ति युग के इतिहास को बतलाते हुए मैंने इन सब नवसुवकों को क्रान्ति मार्ग में दीक्षित किया।

लाहीर में हम लोगों के एक बहुत पुराने साथी थे श्री केदारनायजी सहगत। इससे भी में मिलने गया। ये व्यक्ति वारहों महीना, तीसों दिन, हरषड़ी सिर से पैर तक काले कपड़े पहने रहते थे। भारतवर्ष जब तक स्वाधीन नहीं होता है तब तक इनका प्रण पा कि सफेद कपडा नहीं पहनेंगे।

श्री केदारनाथ के वहाँ श्रीर भी पूराने साथियों के साथ बातचीत हुई। श्री केदारनाथ श्रीर थे सब दूसरे पुराने साथी काम करने के लिए धागे नहीं बढ़े। श्री केदारनाथजी के जरिये यह मालूम हुआ कि पहले लाहीर पद्यन्त्र कैस के श्री पृथ्वीसिंहजी के साथ उनका कुछ सम्बन्ध है। भीने बार-बार श्राग्तरिक चेथ्टा की कि पृथ्वीसिंहजी से मेरी मुलाकात हो जाय लेकिन मेरे दुर्भाग्य से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।

इस बबत मुफ्ते ठीक से याद नहीं है, बदि उस समय के संवादपत्रों ग्रादि में सहा-यता ली जाय तो सम्भव है, सिलसिले को ठीक रखते हुए सब बातें मैं वता सर्क । इस समय कुछ आगे की बाते पीछे कह रहा है या पीछे की बात आगे बता रहा है या नहीं इसके बारे में कुछ निश्चयपूर्व कर्में कह नहीं सकता। जिस समय नाभा में अवालियों का सत्याप्रह हो रहा था उस समय में प्रमृतसर धाया हुआ था । सम्भवतः जयजन्द्रजी से मिलकर मैंसीधा अमृतसर श्राया था। सिक्खो का जो महान् दृश्य उस समय मैंने देखा उसकी तूलना भारतवर्ष के किसी प्रान्त से भी नहीं हो सकती। नामा में प्रति-दिन गोली चल रही थी। उसके मुकाबले में प्रतिदिन सिन्ख जत्ये गोली ना सामना करने के लिए नामा जाते थे। पंजाब के हरएक प्रान्त से किसान, मजदूर, छात्र, नौज-वान, बढ़े, प्रौड़ हरएक प्रकार के सिक्ख इन जत्यों मे या स्राकर शामिल होते थे। मैंने स्वयं देखा है कि अमृतसर में जब ये जस्थे पहुँचते थे तो विलकुल सामरिक रोति से इन जत्यों का स्वागत होता था। और इनकी कितनी ही माताएँ, वहनें, स्त्रियाँ इनसे म्राकर मिलती थी। म्रपने प्रेम से, म्रपनी उमंग से, हृदय के अन्तस्तल से ये माताएँ. बहने और स्त्रियाँ इन सिवलों के गतों में प्रीति के, स्नेहासीवीद के, मंगल कामना के प्रतीकस्वरूप मालाएँ पहनाती थी। श्रमृतसर मे एक तरफ रसद का इंतजाम था. ग्रस्पताल की व्यवस्था थी। नाभा से चोट खाए कितने व्यक्ति इन ग्रस्पतालों में भाकर भाश्रम लेते थे। एक भस्त्र को छोड़कर और सब बातों में पूरी लडाई की

272 बन्दी जीवन

तैयारी थी। इन सिन्छों के पीछे महारमाजी का धाशीबाँद नही था, इस सिन्छ धान्दोलन के पीछे कांग्रेस की प्रेस्टीज भी नहीं थी। कांग्रेस का कोई भी गण्यमान्य नेता इस सिन्छ धान्दोलन के साथ गहीं था। वेकिन एक बात धवस्य थी जिसे स्वीकार करना पड़ेगा कि सिन्छ लोग धपने नेतृत्व में धपनी क्रीम के लिए जैसा धसाध्य साथन करके दिखला सकते हैं, दूसरी क्रीम के साथ मिलकर, धालक भारतवर्षीय धान्दोलन में उस धान्तरिकता के साथ वे बैसा नहीं करते।

इस अवसर पर एक सर्वमान्य सिक्ख नेता के साप मेरी खूब वातचीत हुंई भी। उसका नाम यहाँ पर उत्तेख करना कदापि उचित नहीं होगा। जिस दिन भारत स्वाधिन हो जाएगा उस दिन उनका नाम प्रकाशित किया जा सकता है। इस नेता ने बहुत आम्लरिकता के साथ मेरे पास एक प्रस्ताव किया था। उन्होंने यह बतलाया था कि सिख आम्दोलन अब ऐसी स्थिति पर आप चुंचा है कि अब यह आम्दोलन अयो चलाना प्रायः असम्भव-सा हो गया है। तिक्खों के सेती का काम नच्छाय हो चला है। उनके सब ब्यापार एवं काम-धंघे चीपट हो चुके हैं। सरकार से समस्त्रीत का भी कोई लक्षण नहीं दिखलाई देता। सिक्खों के गुच्छारा आम्बोधन का परिणाम वया होगा. यह कहना बहुत ही कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थित में यदि प्रचण्ड ख्य से आतंकवाद की चुच्चि भी सा सेते ये बहुत सम्भव है कि सरकार के उत्तर खूब दवाव पड़े। भैंने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि यदि कांग्रेस के कुछ नेतागण इस वात का रिरोधन करें तो जैसा आप कहते हैं हम बैसा हो करेंगे। चिकन हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे काम से कायेस के आप्तातान को कुछ भी वर्षका हमें यह नहीं चाहते हैं कि हमारे काम से कायेस के आन्दोतन को कुछ भी वर्षका हमें यह नहीं चाहते हैं कि हमारे काम से कायेस के आन्दोतन को कुछ भी वर्षका हमें व

इसी समय एक भीर विशेष महत्वपूर्ण वात हुई। लाहौर पर्यन्त केस के एक व्यक्ति सरदार गुमुखसिंह सरकार की हिरासत से भाग निकले थे। भागसे मेरी पहली मुलाकात अण्डमन जेल में हुई थी। मेरे छूट जाने के बाद सरदार गुरुष्ठुपे सिंह को भारत के जेल में वापस भेव दिया गया था। भाषको मदास के एक के से हुस रेज में लेलाया जा रहा था। परो में लोहे की वेशे मदास के एक के से हुसरे जेल में लेलाया जा रहा था। परो में लोहे को वेशे परिकृति महास के एक के साहस को से देखिए कि चलती ट्रेन में मौका देखकर सरदार गुरुकृति मा प्रकार में कूद पड़े। पुलिस गफ्तत में पड़ी रही सरदार गुरुकृतिह उन्मत उत्तात तरंग समाकीण जीवन समूद्र में थद्दय हो गए। किस प्रकार से बाद को यह प्रवृत्ति हैं।

में मुक्त हुए, एवं कैसे किथर गए इसका पूर्ण वर्णन मैंने 'विचार विनिमय' नामक प्रथमी पुस्तक में किया है। इसलिए इस बात को यहाँ पर दुहराने की कोई भाव-स्यकता नहीं है। साहौर के सर्वमान्य नेता के साथ बातचात करने के पदचात् मुक्ते पता चला कि सरदार गुरुमुर्सिसह भी इस समय श्रमृतसर में उपस्थित हैं; श्रौर फिर मैं चत्रमें मिलने गया।

श्रमृतसर गुरुद्वारा के पास ही एक गली में एक छोटे-से मकान में आ पहुंचा। नीचे दुकाने थी, ऊपर सरदार गरुमुखसिह रहते थे। ग्रकाली ग्रान्दोलन के सर्वमान्य नेता भी मेरे साथ इस स्थान पर धाए थे । सन् 1920 में सरदार गुरुमुखसिंह की श्रण्डमन में छोड़कर ग्राया था। इतने दिन के बाद फिर फरार हालत में सरदार गरुमसर्सिंह से मिलकर विचित्र ग्रानन्द का ग्रनुभव कर रहाथा। एक तरफ साम्राज्य की तमाम शक्ति विप्लववादियों की कुचलने के लिए निर्मेम रूप से लगी हुई है दूसरी तरफ अज्ञात कुलशील असहाय मम्पदहीन होते हुए भी प्रात्मविश्वास के कारण ही ग्रपने ग्रादर्श में ग्रविचलित श्रद्धा रखने के कारण ही, विष्तववादी जीवन की बाजी लगाकर ग्रसंस्य बाघाओं का सामना करते हुए भी कैसी निष्ठा के साथ अपने काम में कैसे निर्भीक होकर उत्साह के साथ लगे हुए हैं। एक और विशेष महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की यह है कि धकाली ग्रान्दोलन एक प्रकाश्यजन-भान्दोलन था, वह मान्दोलन सशस्त्र कान्तिकारी मान्दोलन न था। उस मान्दोलन के नेतागण भी ऋत्तिकारी नहीं थे। लेकिन इस बान्दोलन के नेतागण बहिना नीति को ग्रासमान पर नहीं चढ़ाते थे। जैसी परिस्थिति थी उसी के ग्रनुकुल बाता-यरण मे जन-श्रान्दोलन को जिस प्रकार से निर्भीक रूप में चलाया जा रहा था उसी प्रकार से भारत के दूसरे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति प्रकाली आन्दोलन के नेतागण उदासीन न रहकर उसके प्रति अपनी स्पष्ट सहानुभूति की अविचलित स्वर में घोषणा करने में हिचकते नहीं थे। इसीलिए सशस्त्र कान्तिकारी म्रान्दोलन-कारियों के प्रति स्रकाली झान्दोलन के नेतागणों ने कोई भी ससम्मानमूचक स्रवदा निरुत्साह-व्यंजक शब्दों का ब्यवहार नहीं किया। अपनी कांफ्रेंस में अकालियों ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि ग्रभी कान्ति का समय नहीं श्राया है इसलिए हम सलाह देते हैं कि जो बीर और त्यागी नवयुवकगण कान्तिकारी कार्य में लगे हुए है वे ग्रपने कार्य से विरत हों। उनकी वीरता, उनका त्याग उनका साहस इ९ ए सराहनीय है। लेकिन उनके कार्य धभी समयोपयोगी नहीं हैं। इस मनोवृत्ति के

274 दनदी जीवन

साथ यदि हम कांग्रेस के नेतागणों की मनोवृत्ति की तुलना करते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि ये लोग विशेष करके महात्माजी और उनके अनुयायीगण मानों कान्तिकारियों को अपना और अपने देश का शत्र समभते हैं। कांग्रेस के प्लेट-फार्म से. एवं समापति के ग्रासन से भी. ऐसे विपवत वाक्यों के उदगार किए जाते हैं जिससे देश में कर एवं प्रबल दलवन्दी की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा मान्म पडता है कि इन नेताओं के दिल में कान्तिकारियों के प्रति एक उग्र कट्ता-सीहै। कभी तो ये नेतागण कान्तिकारी आन्दोलन की उसे इंफेटाइल (Infantile) प्रयीत वालकोचित कहकर निन्दा करते है और कभी कान्तिकारी म्रान्दोलन को फींस-स्टक कहकर अपनी जलन को शान्त करते हैं। और कभी ऐसा भी कह देते हैं कि कान्तिकारियों ने देश की प्रगति को पत्रास साल पीछे हटा दिया है। यह भी श्राक्षेप किया जाता है कि कान्तिकारीगण यलपूर्वक श्रसहाय निर्दोप व्यक्तियों को शहीद बना देते हैं। इस मनोवृत्ति के पीछे शान्त युक्ति नहीं है, इसके पीछे ऐति-हासिक प्रेरणा भी नहीं है और सर्वोपरि इसके पीछे देश-हित की कल्याणमंगी कामना भी नहीं है। इसके पीछे केवल अहंकार का एक उग्र रूप विद्यमान है। कांग्रेस के नेताग्रों ने भी सरलतापूर्वक ग्रात्यन्तिक रूप में भारत की स्वाधीनता के प्रदन को न स्वीकार किया और न उसका विचार किया। जिस समय संसार का प्रत्येक पराधीन राष्ट्र भ्रपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए वेचेन है, तहप रहा है, श्रसाध्य साधन के लिए सर्वस्य विसर्जन करने को भी तैयार हो रहा है एवं सद्भुत साहस और निष्ठा के साथ अपने ध्येय के पीछे लगा हुया है, उस समय मारतवर्ष के लब्ध-प्रतिष्ठित नेतागण धपने सामार्घ्य की अपने ध्यान में रखते हुए ही भारतवासियों को रास्ता दिखाने की हिम्मत करते हैं और उनके नेतृत्व में जो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे कान्तिकारियों के प्रति वे कटुवापूर्ण उदगार करते हैं। लेकिन जैसे बकाली नेतागण एक तरफ कान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति सुचक ग्रब्द व्यवहार करते ये इसी प्रकार दूसरी तरफ थकाली नेताग्ज सरदार गुरमुखसिंह जैसे विद्रोहियों का छिपकर साथ देते थे और जनकी सहायता भी करते थे।

सरदार गुरुमुलसिंह के कमरे में प्रकालियों के एक सर्वमान्य नेता थे। शताह हा रही थी कि प्रातंकवाद की सुष्टि करके प्रकाली घान्दोतन की सहायता पहुँचाई जा सकती है या नहीं। मैं जानता था कि घपना दल प्रभी पूर्ण रीति से संगठित जा सकती है या नहीं। मैं जानता था कि घपना दल प्रभी पूर्ण रीति से संगठित नहीं हुमा है तथापि यह भी मैं जानता था कि दो-चार सरकारी श्रक्तसरों को यम-धाम पहुँचाने के लिए जितनी शनित की आवश्यकता है उतनी शनित हमने प्राप्त कर ली है। मैं यह भी जानता था कि आतकवाद के चक्कर में पड़कर कान्तिकारी धान्दोलन को काफ़ी धवका लग सकता है। मैं यह भी खुब जानता था कि ग्रातंकवाद के द्वारा कभी भी देश को स्वाधीन नहीं किया जा सकता। लेकिन देशवासियों की सहानुभूति ग्राकृष्ट करने के लिए जनान्दोलन के नेतागणीं की सहायता पाने के लिए हम लोगों को बार-बार ब्रातकवाद के चक्कर में पडना पडा है। इस पहल को विचार-विनिमय नामक अपनी पुस्तक मैं पाठकों के सामने रखना में भूल गया है। भारत के बातकबाद के मूल में यह भी एक प्रवल वात थी कि बहत-से धनी व्यक्ति कान्तिकारियों को सहायता देने के लिए इस रार्त पर तैयार हो जाते थे कि कूर अत्याचारी राजपुरुषों को समाप्त कर दिया जाय। वारीन्द्र ने इस बात को प्रकाल्य रूप में स्वीकार किया है। प्रजाय में भी प्रकाली नेता की मनोवृत्ति को देखकर बही बंगाल की बात याद झाती है। सरदार गुरमुखसिंह के कमरे में बैठकर यह तय हुआ कि भारत के बड़े लाट के ऊपर बम और पिस्तील से हमला किया जाय। उस समय सरदार गुरमुखसिंह भी पंजाब में बोलशेविक नीति पर एक दल के संगठन कार्य में लगे हुए थे। लेकिन उनके दल में यह सामध्ये न थी कि लाटसाहब के ऊपर ब्राक्रमण का कोई इन्तजाम कर सके। जैसा मैं पहले वता चुका हूं मैंने युवत प्रान्त मे एक छोटा-सा दल सड़ा कर लिया था। मैंने उन लोगों से बादा किया कि बंगाल के देशवन्यु सी० ग्रार० दास से सलाह करने के बाद ही मैं यह बता सकता हूँ कि लाट साहब के उत्पर हमले का दायित्व मैं ले सकता है या नहीं। पंजाब के नेताओं को मैंने स्पष्ट शब्दों में समक्ता दिया कि हम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे जन-मान्वोत्तन को कोई घतका पहुँचे। महात्मा गांधी से बंगाल के कृष्ट कान्तिकारियों ने बादा किया था कि सालभर महारमाजी के कार्य में वे लोग वाधा नहीं देंगे। मैंने अपने दिल में यह आशा पीपी थी कि देशवन्य सी० ग्रार० दास ग्रीर उनके ऐसे दूसरे कांग्रेसी नेताश्रों को विप्लव आन्दोलन के प्रति सिक्य रूप में बाकृष्ट करूँगा। इस मनोवृत्ति के कारण में यह नहीं चाहता था कि सी० ब्रार० दास की इच्छा के विरुद्ध ब्रातंकवाद की सिद्ध की जाय। मुक्ते ऐसा भी मालूम या कि सभी थोड़े दिन पहले ही सी० ग्रार० दास भी भाषा चुन रुपा ना स्पूर्ण स्थापन के प्रतिनिधि में राजनीतिक मामलों के बारे में कुछ

276 वन्दी जीवन

समभौते की बातचीत चल रही थी। घकाली नेता एवं गुरुमुवसिंह ने मेरे दृष्टिकीण का समर्थन किया।

कहाँ पर लाट साहव के अपर हमला किया जाय इस पर भी विचार हुया।
पाठक सुनकर हैरान हो जाएँगे कि सिख ग्रान्दोलन इतना व्यापक एवं गम्भीर हो
चुका या कि बड़े-से-बड़े सिख श्रक्तसर भी इस ग्रान्दोलन को हर प्रकार से
सहायता देने के लिए तैयार हो गए थे। गुरमुखित के कमरे में जो सिख प्रकार
मौजूद या उसने गुभसे कहा कि विभाना में ही हमता हो सकता है। ग्रीर लाट
साहब के चलने-फिरने के बारे में एक पण्टे की खबर हमको दो जा सकती है। मैं
शिमला के बारे में शोड़ा-बहुत परिचित था न्योंकि मैं एक साल तक शिमवा में
रह चुका था। मैं जानता या कि शिमला से बाहर निकत जाने के सिए सैकडों
रास्ते हैं। शिमला में मेरे श्राने-जाने का इन्तजाम होने लगा।

एक और विशेष महत्त्वपूर्ण वात यहाँ बता देना अप्रासांगिक न होगा । मुर्से एक तार की नकल दिखलाई गई। यह तार जंगी लाट की तरफ से नाभा के जंगी भ्रफसर के पास जा रहा था। यह तार संकेत में लिखा हुग्रा था। मुभसे कहा <sup>ग्या</sup> कि मैं इस तार का मर्गोद्धाटन करूँ। मैंने देखा हजार की संख्या में (एकाई-दहाई सैकड़ा हजार ऐसे हजार की संख्या मे) कई एक श्रंक तीन लम्बी-लम्बी कतारों में सजाये हुए हैं--- प्रयात मान तीजिए कि ऐसा है: पहले 4516 लिखा हुआ है, उसके नीचे 3721 लिखा है और उसके नीचे 7528 लिखा है इसी प्रकार से तीन सम्बी-सम्बी कतारों में ऐसे भौकड़े सजाये हुए हैं। ऐसा गोपनीय तार भी सिख अफ़सर ने तार घर से नकल करके विष्तववादियों के हाय में लाकर रख दिया है। मैंने इन्हें समभाया कि इस तार के ग्रर्थ को समभने के लिए कई महीनों तक परिश्रम करना पढ़ेगा । फिर संकेत विज्ञान से भी खुब परि-चित रहना नितांत आवश्यक है। और मैं ऐसा परिचित नहीं हैं। मैंने यह भी बत-लाया था कि हम लोगों के सांकेतिक चिह्न ग्रांज भी सी॰ ग्राई॰ डी॰ वालेसमफ नहीं पाए हैं। हम लोगों के एक साथी थी विनायक र)व कापते के मत-दारीर के साय एक चिट्ठी मी पाई गई थी। उस चिट्ठी में कुछ सांकेतिक चिह्न थे बाज भी सी॰ ग्राई॰ डी॰ वाले इन चिल्लों का अर्थ समक्त नही पाए हैं। तार की नवन ही ग्रीर बात रही लाटसाहब के देश्तर से नामा के सम्बन्ध में पूरी फाइत-की-फाइत , (कामजात) अकालियों ने गायब करा दी । इसका नाम है जन-पान्दोतन,

कर लोगे तो आगे चलकर श्रधिक काम करने की आशा तुमसे नहीं रहेगी। और तुम यदि घर में रहते हो तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करने। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम घर छोड़कर मैं जहां कहूँ वहाँ रहने वग जाओ।" अगतसिंह घर छोड़के के लिए तैयार हो गए। मैंने एक दका चाहा था कि सरदार किश्वनिंसह (भगतसिंह के पिताजी) से मिल मिला लें। वयों कि प्रतीत युग में सरदार किश्वनिंसह से हम लोगों का कुछ सम्बन्ध रहा था। लेकिन भगतिंसह के घर से बाहर चले जाने की बात से मेने यह निर्णय किया कि सरदार किश्वनिंस के पत्र कि सरदार किश्वनिंस के सर्वेश मकानों में से लाहीर शहर की वाहरी तरफ सरदार किश्वनिंसह में मिला था, किस बार मिला था मुफ्ते इस बात का स्मरण मही है। मेरे कहने घर मगतिंसह जी घर छोड़कर युवकरांत चले गए थे। पहले-पहल का नमुर में मन्नी लालजी मवस्थी के मकान पर उनके रहने का इन्तजान किया गया था।

## 10 श्री मोतीलालजी, जवाहरलालजी तथा श्री सी० आर० दास से मेंट

इधर बंगाल की बातें कहने को बहुत कुछ रह गई हैं। अमशेवपुर के काम को छोड़ देने के बाद और इलाहाबाद माने के पहले एवं इलाहाबाद से भी में कई दफा कलकत्ता गया था। उसका विवरण देता झमी बानी है।

पंजाब का समाचार लेकर के उस समय मैं बंगाल गया या। आज भी मुक्ते यह ठीक-ठीक स्मरण है कि मैं देशबन्धु सी० ग्रार० दास से कई बार मिला था श्रौर पंजाब का संबेश लेकर उमसे बहुत बातचीत हुई थी। उसका सब बृतान्त ग्राज प्रकाश कर देने से किसी की भी कोई हानि नहीं है ऐसा में समभला हूँ। इसके पहले पं॰ जवाहरलालजी से भी मेरी जो बातचीत हुई थी उसे भी यहाँ लिख देना अप्रासंगिक नहीं होगा। विशेष करके पं० जवाहरलालजी ने अपनी आपवीती (मेरी कहानी) में कान्तिकारी म्रान्दोलन के बारे में जगह-जगह पर अपने बहत कुछ मन्तव्य प्रकाशित किये हैं। जमशेदपुर के काम को छोड़ देने के बाद इलाहा--बाद में मैंने पंo मोतीलालजी नेहरू एवं पंo जवाहरलालजी नेहरू से मुलाकात की थी। उस समय पं० मोतीनानजी नेहरू स्वराज्य पार्टी बनाने में लगे हुए थे। श्रभी तक देहली में कांग्रेस का विशेष श्रीधवेशन नहीं हुया था। मुक्ते इस समय याद नहीं है कि गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो चुका थाया नहीं। मोतीलालजो से मैंने बहुत नम्रता एवं म्रान्तरिकता के साथ यह निवेदन किया था कि कांग्रेस कार्यक्रम का यह एक प्रधान ग्रंग होना चाहिए कि कांग्रेस सदस्यों को लेकर जो संगठन हो उसका स्वरूप ऐसा होना आवश्यक है जैसा आयरलैंड का 'शिनफीना' संगठन या ग्रयवा जैसा यूरोप के अन्य देशों में राजनीति

होते थे। यहां ग्रावश्यकता पड़ने पर ग्रादिमयों की मांग की जाती है भीर उस समय जाने कितने प्रकार के ग्रादमी कितनी विभिन्त भावनाओं को लेकर थोड़े दिन के लिए कांग्रस के काम में भाग लेते है। लेकिन होना यह चाहिए कि देश-सेवा के श्रादर्श को लेते हुए त्यागी मनुष्यों का ऐसा दल तैयार हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति देश-सेवा के ग्रादर्श को यथार्थ रूप में हदयंगम करके भातभाव से प्रणोदित होकर वहकाल व्यापी त्याग का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो। मेरे दिल में और भी बहुत-सी बातें थीं जिन्हे प्रकाश करने के पूर्व ही पं० मोतीलाल जी मेरे प्रस्ताय की हुँसी उड़ाने लग गए। मैं पंडितजी को यह नहीं समभा पाया कि फांसीसी राज्य कान्ति के पहले फांस में और विद्येषकर पेरिस में कितने राज-नीतिक नलवों की स्थापना हुई थी। पंडितजी ने मेरी वार्तों को पूरी तरह से सुना भी नहीं और जब कभी अपने कामों से फ़ुरसत पाते थे और में पास होता था तो पंडितजी मेरी तरफ दृष्टि निक्षेप करके मुस्कराकर मुमसे पृद्धते ये, "कहो मिस्टर सान्याल और कुछ ब्रिलियण्ट सजेशन हैं ?" में भी अपनी लज्जा और भेंप की छिपाने के लिए कह दिया करता था, "जहाँ तो सभी ब्रिलियण्ट है इन सब के सामने में क्या भपनी जिलियन्सी दिखलाऊँ।" पं भोतीलालजी से तो इससे आपे बातचीत वढी नहीं। लेकिन पं० जवाहरलालजी से दो-तीन दिन तक बहुत बात-चीत हुई थी। यदि पहितजी की राय मेरी राय से मिल गई होती तो आज ये सब बातें लिखने की आवश्यकता न होती। कारण उस अवस्था में तो वे हमारे सहयोगी होते और अपने आदिमयों की बात शत्रुओं के सामने प्रकाशित कर देने का अर्थ होता है देशद्रोह करना । इसके ग्रतिरिक्त पं • जवाहरलालजी ने ग्रपनी ग्रास्म-कहानी में कान्तिकारियों के प्रति घपनी राय व्यक्त करना उचित सममा है, तथा समय-समय पर भारत के राष्ट्रीय नेता की हैसियत से क्रान्तिकारियों के बारे मे अन्होंने बहत-से वक्तव्य प्रकाशित किये है। मैंने भी एक क्रान्तिकारी होने के नाते पं जवाहरलालजी से जो बातचीत की घी राष्ट्रीय धान्दोलन के इतिहास में उसका भी एक स्थान होना उचित है ऐसा में सममता है। भ्रण्डमन से लौटने के बाद राजनीतिक बन्दियों की मुनित के लिए धान्दोलन में उनसे सहायता पाने की इञ्छा से एक दका मैं पं क जवाहरलालकी से मिला था। इसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। इसलिए पण्डितजी से मेरी बुद्ध थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी।पं० मोतीलालजी से निराद्य होकर मैंने चाहा कि एक दक्ते पं० जवाहरसालजी से भी

प्रच्छी तरह से बातचीत करके क्यों न देख हूँ। एक दक्षे मिलने की इच्छा प्रगट करने पर पं० जवाहरलालजी ने मेरे मिलने के लिए एक समय नियत कर दिया। उस नियत समय पर एक दिन प्रातःकाल में 'प्रानन्दभवन' मवन में पं० जवाहरलालजी से मिला। वह समय पंडितजी का जलपान करने का समय पा। बातचीत कुछ होते ही पंडितजी के लिए कुछ फल दत्यादि प्राए थे। मुक्ते भी उन्होंने पूछ 'कुछ खात्रोंगे?' मैंने नम्रता से उत्तर दिया 'नहीं, मेहरवानी है, मैं लाकर प्राया हूँ।' पंडितजी लाते-लाते मेरे साथ बातचीत करते रहे। कम-से-कम बढ़े पण्डे तो प्रवश्य बातचीत हुई होगी। मैं पंडितजी को कानिकारी प्रान्दोलन की प्रावश्यकता ग्रीर उसकी सफलता के बारे में पिश्वास दिलागा पाहता था।

पं॰ जवाहरलालजी से जब मेरी बातचीत हो रही थी और में पंडितजी के चेहरे की तरफ देखता था तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मानों में एक अर्था-चीन ग्रत्य बुद्धि बहका हुग्रा सरल लेकिन नासमक युवक हुँ ग्रीर पंडितजी मानों निहायत कृपापूर्वक मेरे साथ बैठकर कृछ समय नष्ट कर रहे हैं। कृछ इस तौर पर कि विचारा एक सरल बहका हुआ युवक आया है, कुछ कहना चाहता है, क्या करें, कुछ तो समय देना ही पड़ेगा। घच्छा कहो, सुनते हैं। नाश्ते का समय है यों ही सही। लेकिन जैसे-जैसे बातचीत होने लगी वैसे-वैसे ही क्रमशः उनका निस्पृह उदासीन भाव चला गया और अपने पक्ष को लेकर पंडितजी ने भी बैसे ही गम्भीरतापूर्वक तर्क किया जैसा मैंने घपने पक्ष को लेकर ग्रान्तरिकता के साथ ् उन्हें समभाना चाहा । पंडितजी ने बहुत शान्तिपूर्वक किसी बात को न दिपाकर अपनी बात को निहायत स्पष्ट शब्दों में मेरे सामने रख दिया। पंडितजी का कहना था कि माधुनिक काल में सुप्रतिष्ठित किसी भी राष्ट् के विरुद्ध वहाँ की प्रजा के लिए सग्रस्त्र कान्ति करना ग्रसम्भव है । भैंने रूस श्रौर जर्मनी का दृष्टान्त दिया श्रौर कहा कि बाधुनिक काल में इन देशों में सशस्त्र कान्ति सम्भव हुई है। पंडितजी ने मुक्ते समभाना चाहा कि गुप्त रीति से पड्यन्त्र के मार्ग को ग्रहण करने पर हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे कारण एक दो हमें इस मार्ग में बहुत योड़े श्रादमी मिलेंगे श्रीर दूसरे यह कि जो झादमी मिलेंगे भी उनमें से हमेशा मुखबिर पैदा होगे। इन मखबिरों की वजह से संगठन का कोई काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम लोग गुप्तरीति से पड्यन्त्र रचेंगे। थोडे दिनों में सब बातें खुल जाएँगी । जेलखाने तथा फाँसी के तस्तों पर हम लोगों की जाने जाएँगी सीर इस

मार्ग से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मैंने उनकी यह बात स्वीकार कर ली कि गप्त रीति से काम करने पर मुखबिर तो अवश्य पैदा होंगे भौर इन मुखबिरों के मारे बार-बार हमारा संगठन ट्रंट जायगा ग्रीर बार-बार हमारे ग्रादमी काले-' पानी में तथा फौसी के तस्तों पर जानें देंगे। तथापि वार-बार कान्तिकारी संगठन पुनः तैयार होगा भौर हर बार यह संगठन पहले की भपेक्षा भ्रधिक शक्तिशाली एवं व्यापक बनता जायगा और फौसी के तस्तों पर तथा कालेपानी में जीवन विसर्जन करने के परिणामतः देशभर में लोगों के दिलों में त्यान की भावना फैलेगी । प्राणों का मोह कटेगा, साहस एवं दुइता बढ़ेगी, एवं सर्वोपरि कान्ति की · भावना प्रव्यर्थरूप में देशभर में प्रसार-लाभ करेगी। मैंने उनसे यह भी कहा कि पहले पहल तो बंगाल में ही एक गृप्त षड्यन्त्र रचा गया। लेकिन इस क्रान्तिकारी पड्यन्त्र के मामले के परिणाम में कान्ति की लहर बंगाल से लेकर पंजाब तक फैल गई। एक पड्यन्त्र के मामले के स्थान पर प्रतिवर्ष बीसियों पड्यन्त्र मामले जले एवं दिन ब दिन यह पड्यन्त्रकारी दल कमशः बढ़ता ही गया, घटा नहीं। जितनी फांसियां हुई, जितनी काले पानी की सजाएँ हुई उतने ही प्रवत रूप में फ़ान्ति की भावना देशभर में फैली। फांसी या मुखबिरों के कारण क्रान्तिकारी धान्दोलन दबा नहीं विल्क बढता ही गया। मुखबिरों के बारे में सच बात तो यह है कि हम लोगों का काम जितना बढ़ेगा उतने ही बड़े-बड़े मुखबिर भी पैदा होगे। तभी ती हम तोगों का काम बोड़े पैमाने में हो रहा है इसलिए श्रभी जो मुखबिर पैदा होंगे उनसे हमारी हानि थोड़ी ही होगी। लेकिन जैसे-जैसे हमारा काम मधिक व्यापक एवं प्रचंड होता जायगा वसे ही बड़े-बड़े देशद्रोही निकलेंगे जिनकी स्वायन्धिता के कारण देश को बड़ी-बड़ी हानि पहुँचेगी। 'समेरिकन वार साफ इण्डिपेण्डेन्स' प्रमेरिका के स्वातन्त्रय युद्ध के समय बड़े-बड़े जेनरल देश-द्रोहिता करके भंग्रेजी की तरफ चले गए थे। पंडितजी ने यह प्रश्न किया या कि "ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के मुकाबिते में तुम लोग कैसे मस्य-शस्य संग्रह कर सकते हो ? अंग्रेजों की सुधि-क्षित सेना के सुकाबिले में तुम क्या कर सकते हो ? तुम्हारे पास वह शिक्षा कहाँ है ?" मैंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया भीर कहा कि हमारे सामने यही तो काम है कि हम भवने मादमी विदेशों में भेजें जहाँपर वे सामरिक शिक्षा एवं गुढ़ सामग्री बनाने के कारखानों में शिक्षा पा सकें। यह काम भी प्रकाश्य रूप में कोई र नहीं सकता। इसके लिए भी तो गुप्त रीति से पङ्गन्त्र करने की झावश्यकता

है''''' ग्रस्त्र-शस्त्र संग्रह करने के बारे में मैंने उनसे जो कुछ कहा था उसे ग्राज भी प्रकाशित करना उचित नहीं समभता हूँ। लेकिन पंडितजी को यह विश्वास नहीं हुआ कि हम अंग्रेजों के मुकाबिले में सामरिक तैयारी या अस्त्र-शस्य प्रहुण कर सकते हैं। उन्होने कहा कि "मान लो तुम लोगों ने फ़ौजी ग्रफ़सरों े की शिक्षा भी पाली लेकिन फिर भी ब्रंबेज सरकार की फीज के मुकाबले में प्रपनी फौज कैसे तैयार करोगे। अगर यह बात भी मान ली जाय कि राइफल और गोली भी बाहर से मंगा सकोगे तो फिर मशीनगन आर्मडंकार टैंक, तोपखाना, हवाई जहाज इत्यादि के मुकाबले में तुम क्या कर सकते हो।" मैंने हुँसकर इसका जवाब दिया था कि आखिर जर्मन राष्ट्र के मुकाबले में आधुनिक संसार में कोई " राष्ट्र तो था नहीं । जर्मन जेनरलों के समान कार्यक्षम होना ब्रासान बात नहीं है । फिर भी जर्मनी की रियाया ने कैसे सफलतापूर्वक जर्मन राज्य को तोड़कर बहाँ प्रजातन्त्र कायम किया ? वहाँ भी तो तोपखाने मसीनगन ग्रीर हवाई जहाज थे । लेकिन प्रजा के विद्रोह के सामने 'कैसर' को हॉलैण्ड भाग जाना पड़ा धौर "हिण्डेनवर्ग" को भी तो भकना पड़ा । जिस पलटन ने फ्रांस, इनोलैण्ड, इटली श्रीर श्रमेरिका की सम्मिलित शक्ति का मुकाबला किया था, जब उसी पलटन ने प्रजा के विद्रोह का साथ दिया तो वही मशीनगन यही तीपखाने वही हवाई जहाज कैसर के काम में न आकर विद्रोहियों के काम में माये। उसी प्रकार से श्रग्रेजों की शक्ति चाहे जितनी वड़ी क्यों न हो लेकिन भीतरी विष्लव के कारण जो भावना उत्पन्न होगी उसका मुकाबिला करना उनके लिए बहुत कठिन बात है। यदि अपनी तैयारी के साथ देशी पलटन हमारा साथ दे तो मंग्रेजों की तमाम शक्ति भीर उनके मशीनगन इत्यादि कोई काम नहीं दे सकती। लेकिन मेरी कोई यूनित काम नहीं आई। पंडितजी को यह विश्वास नहीं हुआ कि भारतवर्ष में सशस्त्र कान्ति सम्भव है। ब्रन्त में पंडितजी ने महिसा की नीति पर बहुत जोर दिया भीर कहा कि ये तो ब्राहिसा नीति पर विश्वास रखते है घीर यही मानवता है कि महा-त्माजी के दर्शीये हुए मार्ग से ही भारतवर्ष का कल्याण हो सकेगा। इस प्रकार से वातचीत समाप्त होते समय सम्भव है मुभमें कुछ ग्रसहिष्णुता कुछ ऊष्णता मा गई हो। क्योंकि ग्रांबिर में प्रहिसा नीति के बारे में पं॰ जवाहरलालजी से मैंने कुछ ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न किये थे जिसका सम्बन्ध विष्लववाद की युक्ति घारा के

साथ कुछ भी न था। लेकिन पंडितजी ने मेरेसब प्रश्नों का उत्तर बड़ी शान्ति

284 • बन्दी जीवन

से दिया धौर मुफ़्तें जरा भी श्रसन्तुष्ट नहीं हुए। कारण कि मेरे प्रश्न ध्रसंग्लम न थे श्रीर मानसिक विश्लेषण की दृष्टि से व्यक्तिगत विकास को जानने के लिए वे अपेष्ट संगत थे।

पंडितजी के साथ वातचीत के सिलसिले में प्रसंग-क्रम से यह भी बात छिड़ गई थी कि हमारे गुप्त भान्दोलन से प्रकाश्य आन्दोलन का क्या सम्बन्ध रहेगा। पंडितजी सहते थे कि प्रकाश्य रूप में व्यापक जन-म्रान्दोलन की सब्टि किए विना जन-साधारण में जागृति नहीं हो सकती है और जाग्रत जनता को छोड़कर भारत का राष्ट्रीय झान्दोलन सफल नहीं हो सकता है। गुप्त पड्यन्त्र से जनता में कोई जागति नहीं उत्पन्न हो सकती है। मैंने भी बहुत ग्रंशों में पंडितजी की यह बात मान ली थी लेकिन मैंने यह कहा था कि प्रकाश्य जन-मान्दोलन एवं गुप्त रूप मे विन्तव के लिए पड्यन्त्र का काम भी साथ-साथ चलना चाहिए। एक को छोड़कर इसरा काम अपरिपूर्ण रह जाएगा । पिछले दिनों के बंगाल के राष्ट्रीय आन्दोलन का उल्लेख करते हुए मैंने पंडितजो से कहा या कि बंगाल मे मॉडरेट नेतागण भी बहत दबी हुई जबान से विष्लव ग्रान्दोलन की निन्दा तो करते थे लेकिन उनके कहने का सदा यह तात्पर्य रहता या कि प्रकाश्य भाग्दोलन विफल होने पर भारत में भीषण रूप में ऐसा खुनी विष्तव श्रान्दोलन प्रारम्भ हो जाएगा जिसकी तुलना में ग्रायरलेण्ड की ग्रवस्था भी तुच्छ मालुम पड़ेगी ग्रयात् बंगाल के मॉडरेट नेता-गण अपना आन्दोलन इस प्रकार से चलते थे जिससे बंगाल के विप्लव आन्दोलन का प्रभाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर जरा भी कम न पड़े। जन-ग्रान्दोलन की ग्रावश्यकता तो ग्रत्यन्त है इसमें कोई सन्देह नहीं। बंगाल मे भी जन-ग्रान्दोलन यथेष्ट उग्र एवं प्रचण्ड हो चुका या इसीलिए उस प्रान्त में कान्तिकारी ग्रान्दोसन ने भी खुब जोर पकड़ा। युनतप्रान्त, बिहार भीर मद्रास में यथेष्ट रूप में प्रकाश्य ग्रान्दोलन नहीं हुमा इसीलिए उन प्रान्तों में कान्तिकारी ग्रान्दोलन भी प्रवण्ड नहीं हुआ। इसलिए उनसे मेरा नम्न निवेदन यह था कि भविष्य में जन-मान्दोसन का नियन्त्रण इस प्रकार से करें जिससे विष्तव मान्दोलन को कुछ भी माघात ग पहुँचे । ये दोनों श्रान्दोलन एक-दूसरे के परिपूरक हों । ऐसा होना हम लोग जीवत समक्ति हैं। लेकिन मुक्ते ब्रत्यन्त दुःख हुआ जब पंडितजी ने कहा कि ऐसा होता भी सम्मव नहीं है। कारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन-धान्दोसन हो रहा े है, और होगा वह एकदम महिसा नीति पर चलेगा और इसके साथ विष्यव

भान्दोलन की कोई सहयोगिता नहीं हो सकती है। बल्कि विप्लय भ्रान्दोलन के कारण ग्रहिसारमक भान्दोलन को यथेट्ट घरका पहुँचेगा । यहाँ तक कि यदि दिप्तय धान्दोलन चलता रहे तो धहिंसात्मक सत्याग्रह धान्दोलन के लिए वातावरण एकदम बिगढ जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि विष्नव श्रान्दोलन का काम जनता के सामने घाए । मैंने श्रवस्य ही पंडितजी को यह यतना दिया या कि ऐसी आशा करके आप नितान्त दूराशा कर रहे हैं। क्योंकि विष्नवीगण श्रव जो ठीक समभेंगे वहीं करेंगे। कारण, सिद्धान्तों का जब भेद है तो कर्म-प्रणाली में भी भेद प्रवस्य होता है इसे कौन रोक सकता है। पण्डितजी ने इस पर केवल यही कहा था कि ऐसा होना नही चाहिए ।

सब बातें समाप्त होने पर हम एक-दूसरे के प्रति यथेष्ट प्रीतिकी मावना लेकर एक-दूसरे से विदा हुए। इस घटना के बाद भी पण्डितजी मे बीच-बीच में में मिलता रहा। 'बन्दी जीवन' प्रथम भाग छपने पर मैंने एक प्रति पण्डित नी की उपहार दी थी। पंडितजी ने स्वयं भी इस किताब को पढ़ा था एवं दसरों को इमे पढ़ने को कहा था। मुमसे पण्डितजी ने कहा या कि दूसरे भाग की भाषा कुछ घौर सरल होनी चाहिए। नैनी जेल में भी पण्डितजी ने बहुत बातचीत हुई थी। जिसहा

वर्णन जेल-जीवन के संदर्भ में ही करने की इच्छा है।

इलाहाबाद में जो दूसरे कांग्रेस के नेता ये उन सबसे भी में भच्छी तरह मिला था। उनमें से एक-दो सज्जन विष्लव ग्रान्दोलन के प्रति यथेष्ट सहानुभृति रसते थे। लेकिन ब्यावहारिक रूप मे इनमें से किसीने भी हमें कुछ भी सहायता नहीं दी।

विष्तव ग्रान्दोलन के सम्पर्क के प्रकारय नेताओं में में पंडित जवाहरलातजी को छोड़कर देशवन्यु सी० ग्रारण्यासजी ने सबने प्रधिक एवं गम्मीर रूप में बातचीत हुई थी। पंजाब मे लौटने के बाद किस समय में बलकता गया या एवं सबसे पहले में कब देशवन्य सी० भार० दासजी ने मिला या यह मुझे इस समय ठीक-ठीक याद नहीं है। मैंने प्रपनी नीति यह बना ली यी कि हम प्रकारय मान्दी-तन के नेताओं में अपना ऐसा सम्बन्ध स्थापित उन्हें जिसमें देश के गण्यसान्य व्यक्ति विष्तव मान्दोलन के प्रति यथेष्ट रच में सहानुमूतिपूर्ण हो जाएँ श्रीर यदि सम्भव हो सके तो उनसे अपने आयोजन के अनुसार सहायता लेने की भी चेट्टा करें। इस नीति के कारण एवं पंजाब के गुरद्वारा श्रान्दोलन के नेता से वात-चीत हो जाने के कारण देशकम् सी ॰ ब्रार॰ दासजी में मिलना मेरे लिए निवान्त

286 बन्दी जीवन

ग्रायस्यक हो गया था।

बड़े लाट साहब के ऊपर आक्रमण करने से प्रकाश्य राष्ट्रीय आग्दोलन को किसी प्रकार से आधात पहुँचेगा या नहीं यह समक्र लेना मेरे लिए डिन्त गा। और मैं यह भी नहीं चाहता था कि प्रकाश्य आग्दोलन के नेतागण हमारे अपर यह लांछन लगाएँ कि हमारे ही काम के कारण प्रकाश्य आग्दोलन में विच्न पहुँचा। मैं यह भी चाहता था कि देशबन्धु से विप्तब आग्दोलन के लिए कुछ आधिक सहा-यता लूँ। इन सब कारणों से देशबन्धु सी० आर० दासबी से मैं मिला, एकदम प्रकाल में बातबीत हुई।

देशवन्यु सी० प्रार० दास के साथ वंगान के कुछ कान्तिकारियों का सम्बन्ध या। वेकिन भेरे साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। थी सुभापचन्द्र बोस की एक किताब से यह पता चला है कि देशवन्यु के उद्योग से सितम्बर सन् 1921 में महात्मा जी से बंगाल के कुछ कान्तिकारियों की बातचीत हुई थी। इस वातचीत में देशवन्यु वास भी उपस्थित थे। महात्माजी से बातचीत हुई थी। इस वातचीत में देशवन्यु वास भी उपस्थित थे। महात्माजी से बातचीत होने के बाद इन कान्तिकारियों ने महात्माजी को यह वचन दिया या कि महात्माजी के कार्यक्रम में वे लोग बाधा तो देगें ही नहीं वरिक कांग्रेस मान्दोलन में योग बान के रूपकेम को सफल बनाने की वे भरसक कोशिया करेंगे। जहां तक मुफे मालूम है इन कान्तिकारियों में बाका मनुशीलन समिति के कोई व्यक्ति नहीं थे और सम्मय है कलकात के दूसरे दलों के व्यक्तियों ने मुफे भी ढाका समिति का प्रारमी समक्तर दे साथ कोई सलाह नहीं की थी। मैं इस समय जमरेवस्पुर के मजदूर प्रान्धोलन के सित कांग्रेस प्रान्दोलन के विच्छ थी सी। अपर० वस के विरोधों दल के प्रमुख भाविम्यों की सहायता लेकर सत्यायह आत्थी। का सार० दस के विरोधों दल के प्रमुख भाविम्यों की सहायता लेकर सत्यायह आत्थी। लक्त का विरोध कर के प्रमुख भाविम्यों की सहायता लेकर सत्यायह आत्थी। लक्त का विरोध कर के प्रमुख भाविम्यों की सहायता लेकर सत्यायह आत्थी। लक्त का विरोध कर के प्रमुख भाविम्यों की सहायता लेकर सत्यायह आत्थी। सार वात्री महत्यों में पहले ही बता चुका हैं।

भी दैशबन्धु का महत्त्व व्यक्त होता है। इसके बाद नागपुर कांग्रेस में सी० ग्रार० दास जी के साथ मेरा साझात परिचय हुआ। कुछ थोड़े श्रादिमयों ने नागपुर में देशबन्ध को यह ग्रास्वासन दिलाया या कि यदि ग्राप वकालत छोडकर राजनीतिक क्षेत्र में ग्रवतीण हों तो हवा ऐसी पलटेगी जिसकी तुलना मिलनी मुश्किल है। इन थोडे आदिमियों में मैं भी एक था। श्री सी० ग्रार० दास की यह भरोसा नहीं था कि जनके राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्णरूप से ब्रवतीर्ण होने पर भी बंगाली जनता ठीक प्रकार से उनके ब्राह्मान का प्रत्यूत्तर दे सकेगी। स्कूल, कालेज के लड़के भी सत्याग्रह आन्दोलन में यथार्थ ह्व में भाग लेंगे या नहीं, स्कूल-कालेज छोड़ेंगे या नहीं इसमें सी० श्रार० दास जी को काफ़ी संदेह था। जिन व्यक्तियों ने सी० श्रार० दासजी से यह कहाथा कि आपके बकालत छोड़ने पर बंगाल के छात्रबुन्द प्रवश्य ही स्कूल-कालेज छोड़ देंगे उनमें बंगाल के एक वकील श्री गिरजाप्रसन्त साम्याल और मैं थे। नागपूर कांग्रेस के अधिवेशन के समय विषय समिति की वैठक में भी मैंने सी० ग्रार० दास के पक्ष में दो-चार वातें कही थीं। उस समय दासजी के साथ महारमाजी की तनातनी चल रही थी। इसलिए जो व्यक्ति दास के पक्ष में कृछ कहता या उसके प्रति उनकी दृष्टि ग्राकृष्ट होती थी। फिर खुले भिधियेशन में राजनीतिक बन्दियों के सिलसिले में मैं ही एक बंगाली या जो सर्वप्रथम हिन्दी में सफलतापूर्वक बोला था। बाद को मैंने सुना कि बंगाल कांग्रेस के लेवर-विभाग में मुक्ते लेने के लिए सी० ग्रार० दासजी ने इच्छा प्रकट की थी। इन मब बातों के अतिरिक्त और भी एक बड़ी बात यह थी कि सी॰ घार॰ दास के सम्पादन में 'नारायण' नाम से जो मासिक पत्र निकलता था उसमें 'बन्दी जीवन' नाम का मेरा लेख प्रकाशित होता था। इस लेख के प्रति भी सी॰ आर॰ दासजी की दिट प्रवल रूप में बाकुट्ट हुई थी ऐसा मैंने सुना है। थी हेमन्तकुमार सरकार उस समय देशबंच्यु के अन्तरंग कार्यकर्ताओं में से थे। इन्हीं की जवानी मैंने ये सब बातें सुनी थीं। नामपुर कांग्रेस के बाद देशबन्यु दास ने कुछ कार्यकरीय्रों को प्रपने यहाँ दावत दी थी। उस दावत में में भी निमन्त्रित था। मुझे निवांत दुःख है कि उस समय वर्दवान जिले के कालना नामक स्थान में मैं ईंट के कारोबार में बुरी तरह फैस गया था। इसलिए ऐसे सुनहले अवसर पर मैं देशवन्यु के साथ मिलकर काम करके अपने कर्मजीवन को सार्थक नहीं कर पाया। इन सब कारणों से देशवन्ध दास से मेरा प्रयेष्ट परिचय हो चुका था। इसलिए जब मैंने देशवन्तु से एकान्त

में बातचीत करने के लिए कुछ समय चाहा तो दासजी ने सहपं मुक्ते इसके लिए समय दिया।

मेरे साथ देशवन्य सी॰ भार॰ दास जी की बातचीत दो-तीन बार हुई थी। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है मैंने उनसे जो पहली बार बातचीत की थी वह सबसे महत्त्व-पूर्ण थी और उसी बातचीत में मैंने पंजाब के बारे में भी बातचीत की थी। जब निर्दिष्ट समय पर दासजी के मकान पर ग्राया तो वे विशेष स्नेह के साथ मुक्ते एक निर्जन कमरे में ले गए। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ जिनका मतभेद भी है उन्हें भी वे उदारता के साथ सहायता देते हैं यह बात सर्व-विदित है। मतः मैं भी भापके पास कुछ सहायता पाने की इच्छा से माया हूँ। सभव है वे मेरे भादर्श से सहमत न हों तथापि मैंने यह हिम्मत की कि उनसे सहायता की प्रार्थना करूँ। फिर मैंने दासजी की ग्रयना गुप्त कार्यक्रम बताया। फिर पंजाव के अकाली नेता के बारे में बातचीत की और कहा कि यदि वे समभें कि बड़े लाट साहब के ऊपर आक्रमण करने पर प्रकाश्य आन्दोलन को धवका नहीं पहुँचेगाऔर यदि इस बात पर उनको कोई भाषति न हो तो हम लोग वाइसराय पर ग्राक्रमण करना चाहते हैं। ग्रीर यदि वे समभ्रें कि ऐसा करने से उनके भ्रान्दोलन में विघ्न पैदा होगा तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। यदि हम लोग यह काम करते हैं भीर यदि हमारा चादमी वंजाबियों भीर विशेष करके सिक्सों के साथ सहार्षः भूति प्रकट करने के लिए पंजाब में जाकर झात्मबलिदान करता है तो इस प्रकार से हम सिक्खों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याइसराय पर धाक्रमण करने के परिणामतः जब हमारा मादमी मदालत के सामने कटघरे के मन्दर खड़े होकर वीरत्व व्यंजक शब्दों में पंजाबियों के प्रति सहानुभूति दिखलाते हुए यह कहेगा कि राष्ट्रकी समस्त शनित से तुम वाइसराय हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को बलपूर्वक फूचलना चाहते हो तो हमारा मा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दिखला दें कि वलपूर्वक किसी राष्ट्रीय भाग्दोलन को कुचला नहीं जा सकता। मंग्रेज ! तुम यदि सममते हो कि शकालियों के पीछे दूसरे भारतवासी नहीं हैं तो सुम शत्यन्त अम में हो। इस अम को दूर करने के लिए ही मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर गह प्रमाणित करना चाहा कि भारतवर्ष में सकाली सकेले नहीं हैं। श्री सी॰ मार॰ दास जी सब बाते सुनकर गम्भीर हो गए और बाद में कहा 'माज का दिन भीर रात मुझे समय दो। कल फिर मेरे साथ मिलो। सब वार्त ममभ-नूमकर कल मैं

ग्रपनी राय दुंगा।'

वायसराय के प्रश्न को छोड़कर सिक्ख नेतायों ने एक धौर बात मुस्ने बताई यी। इसे भी मैंने श्री सीं० ग्रार० दासजी के सामने रख दिया था। सिक्खों ने मुस्न से कहा था कि अंग्रेज की नीति यह हो रही है कि काश्मीर को किसी-न-किसी बहाने से ब्रिटिश इण्डिया के अन्तर्मुक्त कर लिया जाय भौर काश्मीर को अंग्रेजों की एक कालोनी के रूप से परिणत कर दिया जाय। मंग्रेज चाहते थे कि काश्मीर में अधिक-से-श्रिक संख्या में अंग्रेजी पल्टन रखी जाय। इसके विरुद्ध किस प्रकार से धान्ते ने सहते विरुद्ध किस प्रकार से धान्ते ने सहते किया जाय यह भी सिक्ष नेता गण जानना चाहते थे। मैंने सिक्ष नेताओं से कह दिया था कि देशवन्धु सी० धार० दासजी मे परामर्ग किये जिना में कोई काम नहीं करूंगा। वे भी यह चाहते थे कि काश्मीर का प्रहन सी० श्रार० दास के कानीं तक पहुँच जाय।

सी० ग्रार० दासजी ने काश्मीर के प्रश्न को विशेष महत्व नहीं दिया ग्रीर इसके बारे में मुफसे कुछ कहा था या नहीं मुफ्से छाज याद नहीं है। दूसरे दिन नियत समय पर मैं सी० ग्रार० दासजी के मकान पर बहुत उत्सुकता के साथ पहुँचा। सी० ग्रार० दासजी ने कहा 'तमाम रात मुफ्ते नीद नहीं ग्राई, तुम्हारे प्रश्न को लेकर बहुत गम्भीरता के साथ मैंने दिन ग्रीर रात सोचा। लेकिन ग्रन्त में में इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ग्रभी वायसराय के ऊपर कोई ग्रात्रमण होना उचित नहीं है। तथाणि यदि में गिरफ्तार हो गया तो मेरी गिरफ्तारी के बाद तुम लोग इस काम को कर सकते हो। ' मैं सब बान समक गया। ग्रीर क्या कहता? नेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करना है तो हरएक प्रकार के व्यक्ति से जितना लाभ हो सके उठाना चाहिए। फिर एक तो में सी० ग्रार० दासजी में सहायता पाने की ग्राप्ता कर रहा था ग्रीर दूसरी बात यह थी कि ग्रभी हगार सगठन थोड़े दिन का वा इसलिए मैं नहीं चहता था कि ग्रभी हम त्या लास हो सकता पाने के ग्राप्ता कोई काम कर जिल्हों सरकार की तमाम शक्ति हमें मिटाने में लग जाय। इन सब करणों से मैंने पंजाब के नेताओं को ग्रयनी परिस्थिति समभा दी। परिस्थिति के सामने उन्हें भी मुकना पड़ा।

एक बात मुक्ते ठीक से याद नहीं है कि देशवन्युदासजी से मैंने सहायता के लिए जो प्रार्थना की यो वह पंजाब की बातों की आलोचना करते समय की थी अपवा उसके बाद, मैं ठीक से नहीं कह सकता । जहाँ तक मुक्ते याद है मैं समकता हूँ अनु-

द्यीलन समिति के साथ मेरा कोई समकौता होने के पहले ही मैंने सी० श्रार० दास जी से ये सब बातें की थीं। सहायता देने के बारे में दासजी ने मुकते कहा था कि ऐसा कोई सिलसिला निकालो जिसके जरिए मैं तुम्हें सहायता दे सर्जु। फिर थोडा सोचकर उन्होंने कहा कि वड़ा बाजार की तरफ यदि तुम्हारा कोई प्रभाव-शाली श्रादमी हो तो उसे मैं मासिक वेतन के रूप में कुछ दिया करनेगा। वह व्यक्ति प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से वड़ा बाजार में कांग्रेस का कार्य करेगा। बड़ा वाजार में तुम्हारा कोई ग्रादमी है। दासजी जानते ये कि मेरा कार्य-क्षेत्र युक्त प्रान्त है। सम्भव है इसीलिए वे चाहते ये कि मेरा कोई परिचित व्यक्ति बड़ा बाजार में कांग्रेस का काम करे। बड़ा बाजार में जो लोग कांग्रेस का कार्य कर रहे थे उनमें से यधिकांश व्यक्ति महात्माजी के कट्टर ग्रमुयायो थे। इसलिए संभव है दासजी यह चाहते ये कि मेरी सहायता से उन्हें वड़ा वाजार में कोई ब्रादमी मिल जाय । दासजी बड़ा बाज़ार में एक प्रभावशाली व्यक्ति चाहते थे। र्मैंने ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया। सी० ग्रार० दासजी ने इस प्रकार से मुफे तीन सौ रुपया मासिक देने का वचन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से गया कांग्रेस के वाद मैंने एक परचे में सी० ग्रार० दासजी का कुछ विरोध किया था। गया कांग्रेस के सभापति के पद से देशवन्य दासजी ने विप्लव आन्दोलन की चर्चा करते हुए विष्तव नीति के विपक्ष में कुछ कहा था। उसी सिलसिले में दासजी ने यह भी कहा था 'विष्लव भ्रान्दोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि मुक्ते विश्वास होता कि विष्लव ग्रान्दोलन सफल होगा तो मैं भी सशस्त्र कान्तिकारी ग्रान्दोलन में यवश्य भाग लेता। मुक्ते विलकुल विश्वास नही है कि विप्लव ब्रान्दोलन सफन हो सकता है। इसलिए मैं विप्लव आन्दोलन में योगदान नहीं करता।' मैंने अपने पर्ने में यह लिखा था कि जिस दिन लोग यह समऋते लगेंगे कि विप्लव प्रान्दीलन सफल होने जा रहा है उस दिन हमे यह परवाह नहीं रहेगी कि सी० भ्रार० दास जी हमारे साथ प्राते हैं या नहीं। राजनीतिक होने का ग्रम तो यह है कि सफलता की प्राशा दिखाई देने के पहले ही वह जान जाय कि वह धान्दोलन धागे चलकर सफल होगा या नहीं। यह लिखते समय मैंने इस बात पर ध्यान रखा या कि जहाँ तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है वहाँ कोई भी किसी से भी समझौता नहीं कर सकता। श्रपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए एवं उसके प्राचार के लिए बहु-बहु नेनामों का भी विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कार्य क्षेत्र में हम सबके साप

मिलकर काम कर सकते हैं। केवल सिद्धान्त के बारे में हम किसी से भी कोई समफीता नहीं करेंगे, यह हमारा प्रण था। इसलिए देशवन्यु सी० धार० दासजी ने कांग्रेस के सभापति के धारत से विष्वव धान्दोतन पर जब कटाक्ष किया तथ हमारा भी कर्तव्य हो गया कि हम उसका उसर दें। तिकन इस उत्तर से दास जी मेरे ऊपर धरयन्त धसमनुष्ट हो गए थे। यहां तक कि जब मैंने किर उनसे मिलना वाहा तो उन्होंने मेरे साथ मिलना से भी इक्कार कर दिया।

मुझे ऐसा जान पहला है कि देशवन्धूजी के साथ मेरा यह बिगाड़ उस समय की घटना है कि जब मैं युक्तप्रान्त को छोड़कर फरार हालत में कलकत्ता में माकर रहने लग गया था। बड़े लाट साहब के ऊपर, माक्रमण करने की बात पर देशबन्ध्दासजी से परामर्श किया या उस समय मैं कलकत्ता फरार हालत में नही श्राया था। परिपक्त बुद्धिन रहने के कारण एवं दुनियादारी की बातों से एकदम श्रपिनित रहने के कारण मैंने देशबन्धुदास को प्रपना विरोधी बना लिया था। मेरी गिरक्तारी के बाद बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक कांक्रेंस के अवसर पर विचारालय से दण्ड प्राप्त न होने पर भी जो सैकड़ों युवकों को जेलों में बन्द कर दिया गया था उस सम्बन्ध में जो मालोचना हुई थी उस समय देशबन्ध दासजी ने खुले जलसे में यह कहा था कि नजरबन्द राजवन्दियों में समी व्यक्ति निर्दोप नहीं हैं इसलिए सब नजरबन्दों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना युक्ति-संगत एवं न्याय-संगत नहीं होगा। प्रान्तीय कांक्रेंस में देशबन्धु दासजी की इन बातो का प्रचंड विरोध हुमा था। विरोध होने पर भी देशबन्यु दासजी ने स्पष्ट शब्दों में कांफेंस के सामने यह प्रक्त रखा या कि क्या ग्राप लोग कहना चाहते हैं कि शबीन्ड-नाथ सान्यास निर्दोप व्यक्ति है। इस बात पर कांफ्रेस में घोर बाद-विवाद हुआ या एवं देशवन्धुदासजी से यह कहा गया या कि यदि श्री सान्याल निर्दोप व्यक्ति नहीं हैं तो खले इजलास में उनका विचार क्यों नहीं होता । सम्भव है कि सरकार के खफिया विभाग से आपको कुछ खबर मिली हो । लेकिन कांफ्रेंस के सामने ऐसी क बुक्ति विभाग व नारण उस जना कि विरुद्ध खुनै सम्मेलन में भ्रापकी तरह कुछ कहें। खुनै सम्मेलन में सभी पार्टियों के व्यक्तियों ने मेरे पक्ष में सी० भ्रार० दास जी के विरुद्ध भावार्जे उठाई थीं। हमारे देश के गण्यमान्य नेताम्रों की सकी-वित्त का परिचय इन सब बातों से खूब मिल सकता है। कान्तिकारी ग्रान्दोलन प्रधान रूप में गुप्त रीति से ही चल रहा था। इस. श्रान्दोलन के विरुद्ध प्रकाश्य

स्प में कटूक्ति करना वहुत प्रासान बात थी। कारण कि इन कटूक्तियों का उत्तर देना सब समय क्रान्तिकारियों के लिए प्रासान नहीं होता वा क्योंकि उन्हें तो गुत रीति से ही काम करना पड़ता था। हमारे देश के प्राय: सभी गण्यमान्य नेताओं ने इस ग्रान्दोतन के प्रति प्रनेकों वार प्रनेकों प्रकार से कटूक्ति की है। यदि कियी ने इस सब कटूक्ति को विच्छ कुछ कहने का साहस किया तो हमारे देश के गण्य-मान्य कव्य-प्रतिष्ठित नेता गणों ने उसकी खबर लेने की खूब चेट्टा की है। विक्रिय मान्य कव्य-प्रतिष्ठित नेता गणों ने उसकी खबर लेने की खूब चेट्टा की है। विक्रिय इसमें एक विशेष प्रपावाद प्रवस्य है वह है महारमा गांधी। महारमा गांधी ने भी वेलागि कांग्रेस में क्रान्तिकारियों के प्रति भीपण कटूक्ति की थी। विक्रित जब मैंने उस कट्टीक्तियों का प्रत्युत्तर महारमाजों के प्रति भीपण कटूक्ति की गों ने विशेष उदी-उत्तर कांग्रेस का प्रत्युत्तर महारमाजों के पास भेजा तो महारमाजों ने विशेष उदी-उत्तर वाम निष्ठा के साथ मेरे प्रत्युत्तर को प्यां का-रों 12 फरवरी सन् 1925 की 'यंग इंडिया' में छाप दिया या घोर याद को उन्होंने प्रपन मन्तव्य को भी उसी प्रत्युत्तर के प्रत्य में खाप दिया था। इसके लिए ब्राज भी मेरा हृदय महारमाजों के श्री चरणों का स्पर्ध करता है।

एक दफे की बात है, किसी काम से मैं कलकत्ता आया था। श्री सी॰ ग्रार॰ दासजी से मेरी खूव बहस हुई थी। दास और मुक्ते छोड़कर उस कमरे में एक ट्यक्ति और थे। ये सज्जन बंगाल के प्रसिद्ध नेता श्री ग्रह्विनीकुमार दत्त के भाई भ्रयवा भतीजे थे। सब बातें धाज याद नहीं हैं लेकिन इनना याद है कि देशवन्यु ग्रत्यन्त उत्तेजित होकर तीव स्वर से भत्संना व्यंजक शब्दों में मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उत्तेजित होने से युक्ति स्थिर नहीं रहती है। बन्त में उस तीसरे सज्जन से रहा नहीं गया। मेरे पक्ष की लेकर उन्होने भी थी सी॰ मार॰ दासजी से वहस की। मुफ्ते इस समय अपना एक प्रत्यूत्तर याद है। दासजी श्रहिसी नीति के पक्ष में तीवरूप से बाद-विवाद कर रहे ये और उन्होंने अन्त में यह कही था कि पाशविक वल से म्राटिमक यल कहीं मधिक प्रवल है। तुम लोग ग्रारीरिक बल पर श्रत्यधिक ध्यान दे रहे हो स्रात्मिक वल पर नहीं। इस पर मैंने यह उत्तर दिया या कि 'ग्राप हम लोगों को ग्रलत समभ रहे हैं। ग्राप समभते हैं कि पिस्तील या बस्द्रक का चलाना एक पाशिवक बल मात्र है। भाष भूल जाते हैं कि दीगर (Triger) का खीचना पाराधिक यल से नहीं होता है। ट्रीगर को खीचने के पीधे कुछ कम ग्रास्मिक बस की ग्रावश्यकता नहीं होती। एक पहसवान भी तो ट्रीगर खींच सकता है लेकिन पहलवान होने से ही वह फान्तिकारी प्रान्दोलन में भाग लेगा

ऐसी बात नहीं है। फ्रांत्मिक वल रहे विना क्या कोई ब्यक्ति कान्तिकारी फ्रान्दोलन में सम्मिलित हो सकता है। एक तरुण वयस्क युवक पहलवान की अपेक्षा कहीं कम शारीरिक बल रखता है लेकिन विष्लवकार्य में यह तरुण युवक सहज हो में ट्रीगर खींच सकेंगा लेकिन पहलवान वह ट्रीगर नहीं खींच सकता। ट्रीगर खींचने को म्राप पाशविक वल क्यों समक्ष रहे है।"

इसी प्रकार से एक और वात मुक्ते अब भी खूब याद है। यह वात सहायता पाने के सिलसिले में ही हुई थी। किस नीति के यनसार कान्तिकारी ग्रान्दोलन सफल होगा उसके बारे में बातचीत हो रही थी। जब सब प्रश्नों का उत्तर मैंने सफ-लतापूर्वक दे दिया तो धन्त में दासजी ने यह प्रदन किया कि "धच्छा मान लो भीर सब बात ठीक है, लेकिन ग्राम जनता को किस प्रकार से तुम लोग ग्रपने साथ लोगे ? तुम जोगों के कार्यक्रम में जनता को साथ लेने का कोई विधान नहीं है। जनताको साथ निये विना कोई भी कान्तिकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता।" मैंने इसके उत्तर में कहा था, "ग्राम जनता को साथ लेना हम लोग ग्रधिक कठिन बात नहीं समभते है। इस बात को ले लीजिए कलकत्ता के ब्रासपास दस-पंद्रह मील के अन्दर जितने कारखाने हैं उनमें कम-से-कम दस, ग्यारह लाख मजुदूर काम करते होगे। तीन-वार महीने के परिश्रम से इन कारखानों में हडताल करा देना विशेष कठिन बात नहीं है। इतनी बढ़ी हड़ताल के अवसर पर मिलिटरी. पुलिस और पलटन कारखानों की रक्षा के लिए अवस्य आ जाएगी। ऐसे मौकों पर मजदूरों को भड़का देना कोई कठिन बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे पास फ़ौजी शिक्षा प्राप्त किये हुए उपयुक्त व्यक्ति ग्रावश्यक संख्या मे हों घोर अपने प्रयोजन के अनुसार उपयुक्त संख्या में अस्त्र-सस्त्र भी हो तो क्या. फान्ति का प्रारम्भ करना कुछ कठिन वात है। ऐसी ग्रवस्था में क्या जनता हमारा साय नहीं देगी ?" मुक्ते याद है दासजी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए थे।

इस प्रसंग में एक बात और बता देना अप्रासंगिक न होगा। भेरे साथ बात-चीत करने के परिणामतः देशवन्धुदास इतने प्रवल रूप से प्रमावानिवत हुए वे कि उन्हों दिनों में एक प्रकाश्य सभा में उन्होंने संग्रेज सरकार को चेतावानी देकरकहा था कि बदि सरकार समफ्ती है कि कान्तिकारी ब्रान्दोलन दव गया है तो वह भारी भूल में पड़ी हुई है, यह मान्दोलन इतना ज्यापक एवं गंभीर रूप धारण किये हुए है कि यदि सरकार जनमत की प्रवहेलना करेगी तो उसे बुरी तरह पहताना पडेगा ।

इस वक्तुता के बाद बंगाल सरकार की तरफ से खुफिया विभाग के एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थी भूपेन्द्र चटर्जी को थी देशवन्धु के पास भेजा गया था। सर-कार जानना चाहती थी कि दासजी के उस वक्तव्य का आधार क्या है। भूपेन्द्र चटर्जी बहुत देर तक सी॰ प्रार॰ दास॰ जी को प्रक्त पूख-पूखकर परेशान करते रहे। सरकार जानना चाहती थी कि क्या वर्तमान परिस्थित वैसी नाजुक है जैसी कि सन् 1915-16 में हुई थी।

भूपेन्द्र चटर्जी के मिलने के बाद मैं फिर सी॰ घार॰ दासजी से मिला घी ग्रीर उन्हों की जवानी ये सब बातें सुनी थीं। कलकत्ता शहर-भर में यह बात फैन गई थी कि बंगाल सरकार सी॰ घार॰ दास की बातों से विचलित हो गई थी।

गई थी कि बंगाल सरकार सी० घार० दास की वातों से विचलित हो गई थी।

जिस समय दासजी ने ऐसी वजतूता दी थी जस समय ढाका समिति के साथ
भिरा समभौता हो चुका था। मैं सी० घार० दासजी के साथ जो सम्बन्ध स्वाधित
करना चाहता था ढाका घनुसीलन समिति के नेतागण उसे पसन्द नहीं करते थे।
जनका कहना था कि दासजी के वक्तवन्य से सरकार श्रीर चौकन्नी हो जाएगी।
इससे हमारे कार्य में बहुत वाधा पहुंचेगी और लाम कुछ न होगा। मैं इनकी बाली
से सहमत न था। मैं कहता था कि इससे क्यन्तितारी खान्योतन भी प्रवल होता
जा रहा है और इससे हमारे खान्दोलन को लाम होगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय
खान्दोलन के उपर कान्तिकारी धान्दोलन की एक गहरी खाय यह रही है। लेकिन
ढाका समिति के नेताओं ने भेरे इंटिकोण को स्वीकार नहीं किया।

## उत्तर भारत में दल का विस्तार

मुक्ते युक्तप्रान्त एवं पंजाब का बार-बार दौरा करना पड़ा और जब मैंने समफ लिया कि उन प्रदेशों का काम अन्य व्यक्तियों पर छोड़कर दूसरी जगह जाया जा सकता है तब मैं अपने वाल-बच्चों को साय लेकर फरार हालत में कलकता चला आया। नेकिन बस्के पहले पंजाब में और विशेष रूप से युक्तप्रान्त में कान्ति का कार्य बहुत कुछ प्राने बड़ा था। यहाँ अपने साध्य के अनुसार उसका परिचय देने की मैं चेट्टा करता हैं।

सन् 1923 के प्रारम्भ में युक्तप्रान्त एवं पंजाब में मैंने कम-से-कम वीस या पच्चीस विप्तव केन्द्र स्थापित कर लिए थे। सन् 1923 में मैंने दिल्ली में कांग्रेस के विशेष प्रधिवेदान में भाग लिया था। उस समय तक ढाका अनुशीलन समिति के साथ भेरा कोई सम्बच्च नहीं या। बेहली में कांग्रेस के विशेष प्रधिवेदान के बाद ही मैंने धपने संगठन का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' रख दिया था और इस नामकरण के अवसर पर ही धपने संगठन का लक्ष्य एवं साधन इत्यादि की लेते हुए एक परिपूर्ण नियमावती बनाई थी। इस प्रकार पोर्वापर्य निर्णय करने के लिए मेरे पास कुछ साधन मौजूद हैं।

जब में जमशेतपुर में श्रमजीवियों के मान्दोलन में काम कर रहा या उसी समय में क्रान्तिकारी म्रान्दोलन के लिए धन मिलने की व्यवस्था भी कर रहा था। मेरे परम सौमान्य से एक महानुभाव घनी व्यक्ति ने मुक्ते मासिक एक सौ पचास कपए देने का बचन दिया था। मेरी गिरस्तारी के बाद भी ये महानुभाव नियम-पूर्वक प्रति मास एक सौ पचास कपए देते गए। इन्हों क्यों से हम लोगों का रेल

खर्च इत्यादि निकल ग्राता था । ढाका ग्रन्शीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्यापित होने के पहले तक युक्तप्रान्त या पंजाव में हम लोगों ने कभी कोई डकेंदी नहीं की। जो सज्जन हमें प्रतिमास एक सौ पचास रुपए देते थे उन्होंने कभी भी हम लोगों से इसका कोई हिसाब नहीं मांगा। बिश्वास के ऊपर हम लोगों का काम चलताथा। इस प्रकार से और कुछ बादमी भी थोड़ी रकमों से हम लोगों की सहायता करते थे। एक दफे मैं मेरठ के वैक्ष्य अनाथालय मे श्री विष्ण्शरणजी द्वलिस के वहाँ ठहरा था। विष्णुत्तरणजी उस समय वैश्य ग्रनायालय के ग्रध्यक्ष थे। एक दिन भनाथालय में भ्रलीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति ठाकूर टोडरसिंहजी स्नाए। मैं एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठा हमा था। चारपाई पर बन्दी जीवन की दो-एक प्रतियां पड़ी थीं। ठाकुरसाहव मुफ्ते पहचानते नही थे। टोडरसिहजी बन्दी-जीवन की एक प्रति को उठाकर लेखक के प्रति बहुत प्रशंसासूचक शब्द कहने लग गए। इसके पहले दुबलिसजी ने मुक्ते बताया था कि ठाकुर टोडरसिंहजी एक धनी जमींदार है, अच्छे व्यक्ति है। लेकिन यह भी कह दिया था कि धपना परिवय इन्हें भ्रमी न देना। दबलिसजी समभते ये कि सम्भव है टोडरसिंहजी क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति न प्रकट करें। दुवलिसजी किसी काम से घर के भन्दर गए थे। बाहर चारपाई पर बैठे-बैठे टोडरसिंहजी से मेरी बातचीत होने लगी। बातचीत के प्रसंग में मेरा परिचय पूछने पर टोडरसिंहजी को मैने अपना परिचय दे दिया। मैंने समक्त लिया था कि टोडरसिंहजी से सहायता लेनी ग्रसम्भव बात नहीं थी। लेकिन दुबलिसजी ने मेरा इस प्रकार से परिचय देना पसन्द नहीं किया और बाद को यह कहकर मेरी खूब हुँसी उड़ाई कि ज्योंही टोडर सिंहजी ने कहा कि बन्दी जीवन के लेखक की यदि में सामने पाता तो उनका पैर छता त्योंही सान्यालजी लपककर कह उठे कि मैं ही लेखक हूँ । ग्राज भी दुवितसगी इस बात पर चटकी लेते है यद्यपि यह बात सच नहीं है कि मैंने एकदम ने भपना परिचय टोडरसिंहजी को दे दिया था। टोडरसिंहजी से बात करते समय र्मने यह मनुभव किया या कि ठाकुरसाहब पर प्रभाव डालने से कुछ काम निकत सकता है। इसी गरज ने उनके पूछने पर मैंने ग्रवना परिचय दे दिया। परिणामतः टोडरसिंहजी मुभे अपने स्थान पर ले गए। उन्होंने मुभे प्रेम से भीजन कराया, भीर मन्त में मेरे एक भादमी को चालीस रुपया मासिक वेतन पर अपने यहाँ के एक स्कूल में शिक्षक रखने के लिए वे राजी हो गए। टोडरसिंहजी कान्तिकारी

प्राप्तेलन के विशेष पक्षपाती नहीं थे तथापि इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को जालीस रुपए मासिक देना स्वीकार किया था। टोडरिसहिजी महात्माजी के प्रनुर्वेत प्रतुवायियों में से थे तथापि उनसे हम लोग यह सहायता लेने में समर्थ हुए ये। लेकिन दुर्भाष्यथा जिस व्यक्तित को मैंने टोडरिसहिजों के स्कूल में भेजा था वह व्यक्तित हम लोगों के काम के उपपुरत नथा। दो महीनों के बाद वह व्यक्ति विक्त कार्य से प्रत्य हम लोगों के काम के उपपुरत नथा। दो महीनों के बाद वह व्यक्ति विक्त कार्य से प्रत्य हो गया। इसी व्यक्तित ने बनारस में मेरे विवाह के भवसर पर मुक्ते चुनली हुई बातें सुनाई थीं। गनीमत यह पी कि सत्त रूप में प्रत्य पर पर पर कुक्त चुनली हुई बातें सुनाई थीं। गनीमत यह पी कि सत्त रूप में प्रत्य हो रहा हूँ बारा मुक्ते उन्होंने यह मूचना दी कि विस्त्य कार्य से धव मैं प्रस्त नहीं रहा हूँ व्यक्ति इस काम के लिए मैं अपने को उपयुक्त नहीं समक्त रहा हूँ। यह घटना सितस्वर सन् 1923 के पहले हुई। टोडरिसहिजी से हम लोगों ने श्रीर कोई विशेष सहायता नहीं पाई।

मेरठ की एक और घटना विशेष उल्लेख योग्य है। यह घटना भी ढाका धन-शीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के पहले ही हुई थी। मेरठ होकर मैं लाहीर जानेवाला था। मेरे मनीवेग में पौच सौ रुपए के नोट ग्रीर कुछ रेजगारी थे। मेरठ स्टेशन में मनीवेग से दो दस-दस रुपए के नोट निकाले। मनीवेग को फिर कोट के ऊपरी जेव में रख दिया। टिकट लेने गया। उस समय खिडकी के सामने दो ही चार बादमी थे लेकिन फिर भी उन दो-चार प्रादिमयों में ही जाते समय कुछ ध्वकम-ध्वका हुआ। उस समय में समक्त नहीं पाया कि ध्वकम-ध्वका करना गिरहकटों की एक तरकीब है। बाद को जेन में इस तरकीब का पता चला था। एक भादमी यदि किसी को घरका देता है तो स्वभावतः ही धरका खाने वाला धक्का देने वाले की तरफ देखता है। योड़ी देर के लिए उसका पूर्ण ध्यान धक्का देने वाले के प्रति प्राकृष्ट रहता है। इसी प्रवसर पर गिरहकट प्रपनी कारीगरी दिखला देते हैं। उस जरा सा ही धवकम धवके के बाद जब मैंने खिडकी के सामने माकर लाहीर का टिकट माँगा तो टिकट बाबू ने कहा कि गाड़ी माने में मभी देर है टिकट ग्रमी नहीं बटेगा। जब मैंने खिड़की से बाहर ग्राकर नीट अपने मनीवेग में रखना चाहा तो देखा मनीवेग गायव है। मेरे होश-हवास विलक्ष उड़ गए। किक्तंच्य विमूढ़ की तरह रह गया, क्या करूँ मीर क्या न करूँ कुछ समक्त में नहीं भाषा। भवश्य मेरे मुँह से यह निकला होगा कि प्रदे मनीवेग गायब है नयोंकि किसी ने मुक्तमें कहा कि जामो पुतिस में इतला दे हो।

298 - बन्दी जीवन

इत्तला भी देला तो पुलिस को भपना नाम-धाम क्या बताता । यदि मैं भपना मसल नाम बताता है और यह कहता है कि मेरठ में भाकर बैश्य मनायालय में मैं ठहरा था तो भविष्य में प्रावश्यकता पड़ने पर पुलिस को इस बात का प्रमाण मिल जाता कि दुवलिसजी के साथ मेरा सम्बन्ध है। लेकिन फिर भी मैं रेलवे थाने में गया एक पुलिस का हेडकांसटेवुल दौड़कर मेरे साथ टिकट बॉटने के जंगले के सामने भाषा। वहीं के लोगों से कुछ पूछ ताछ की कि कौन टांगावाला यहाँ या कौन गया है, उसका कोई जान-पहचान का खादमी उस समय उस स्थान पर या या नहीं इत्यादि बातों को जानकर फिर हम लोग रैलवे याने में वापस आए। मुझसे पूछा गया कि मेरठ में मैं कहाँ ठहरा था। मैंने बता दिया कि वैश्य यतीमलाने में ठहरा था। पुलिसवालों ने मुममे पूछा कि रिपोर्ट लिखें या नहीं। मैंने बताया कि मूठ-मूठ लिखने से क्या फायदा रुपया मिलना तो है नहीं। लेकिन यह भी मैंने बताया कि मनीबेग में पाँच सौ रुपए के नोट थे। यदि रुपया वापस मिल जाय तो पता लगानेवांले को ग्राघा दे द्ंगा। रिपोर्ट नहीं लिखवाई दिल छोटा करके पुलिस के दपतर से फिर उसी टिकटघर के सामने आकर खड़ा हो गया और सोचा कि मैं कितना वड़ा बेवकूफ हैं। भव कौन-सा मुंह लेकर कहाँ वापस जाऊँ। कितनी मुश्किल से तो रुपये मिलते है । बड़ी मुसीबत है। थोड़ी देर तक इस प्रकार के विमर्श के बाद दुवलिसजी के यहाँ वापस जाना ही ठीक समक्ता। मेरे दिल में यह एक ग्रत्यन्त भय हो रहा या कि दुवलिसजी घीर मेरे अन्य साथी मेरे जगर यह सन्देह न करने लग जाएँ कि मैं रुपए हजम कर बैठा हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं मिट्टी में मिल जाता। लेकिन ये स्पर्फ में जहाँ से लाता था असका पता हमारे दल के भीर किसी को नथा। मुफे छोड़कर भीर दो व्यक्तियों को इसका पता रहता था। एक तो देने वाले और दूसरा वह जिसके जरिए से मैं कभी-कभी रुपया नाता था। इसके मलावा मुफसे प्रश्न करनेवाला तो कोई था नहीं मनीवेग ग्रायव होने का किस्सा यदि में प्रकाश न करता तो किसी को क्या मालूम होता। ये सब बातें होते हुए भी मेरे मन में एकाएक भय और लज्जा उत्पन्त हुई थी।

पुरित वापस भाते देशकर दुवितसची मेरे पास भाकर हसते हुए छड़े हो गए भीर पूछा क्या बात है। गाड़ी छूट गई। मैंने कहा टांगवाले को तो कुछ दे दो भिर बताता हूँ। टांगवाले को पैसे दे दिए और मैंने भगनी वेवकूछी की कहानी कह सुवाई। सब बातें सुनकर कीय और भविरवास के स्थान पर भेरे प्रति दुवलिसजो के हृदय में दया का उड़ेक हुया। मुभ्ने प्राश्वासन दिलाकर दुवलिमजी ने कहा कि भ्राप भ्राज रातभर ठहर जाइए। में भ्रापको कुछ रुपया लाकर देता हूँ। मेरे लिए दुवलिसजो ने एक वण्डी भी दी जिसकी भीतरी तरफ एक जेय थी। दूसरे दिन दुबलिसजी ने कही से दो सो रुपए लाकर मुभ्ने दिए। उस दिन से भ्राज तक में कभी भी मनीवेग कोट या कमीज के उनरी हिस्से में नहीं रसता हूँ। मेरे यदन में हमेशा एक वण्डी रहती है। उस वण्डी को छोड़कर भीर कहीं में पीता नहीं रसता। जीवन में यह दूसरी वार हुमा था, जब मेरे जेब से रुपया निकल गया। पहली बार हायहा हटेवान में एक दुक्त मेरे जेब से स्पूर्ण निकल गया।

मेरठ में रहते समय एक और सज्जन से मेरी जान-पहचान हुई थी जिसका उल्लेख करना यहाँ पर मन्नासणिक न होगा। उन सज्जन का नाम था चौधरी विजयपालसिंह । हम लोगों के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी लेकिन हम लोगों की सहायता करने का उन्हें भवसर नहीं मिला। उनके पास से मैंने एक किताब ली भी उसका नाम है सोवियत कन्सटीट्यूशन । सितम्बर सन् 1923 के पहले ही भैंने इस प्रकार से सोवियत कन्स्टिट्यूरान की समभने की चेथ्टा की थी। सन् 1923 में दिल्ली कांग्रेस के बाद मैंने कम्युनिज्म को समभने के लिए घच्छी तरह से चेष्टा की उसी समय सोवियत कन्स्टिट्युशन से भी यथेष्ट नाम उठाया । यह किस्सा बाद का है। दुवलिसजी के साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। दुवलिसजी या घर पा मेरठ जिले के मवाना ग्राम में । मवाना से हस्तिनापुर बहुत करीब है । दुवलिसजी ने भपने घर से जाने के लिए मुझने विशेष भाष्ट्र किया था और कहा था कि मवाना से हस्तिनापुर बहुत करीब है भीर हस्तिनापुर देखने योग्य स्थान है। ऐसा कीन सा भारतवासी होगा जिसके हृदय में हस्तिनापुर का नाम मुनकर चांचत्य पैदा न हो। इन्द्रप्रस्य हस्तिनापुर और दिल्ली ये तीन नाम भारत के इतिहास में मानों एक सूत्र में प्रथित हैं। लेकिन मुक्तमें एक बुरी झादत है कि जिस काम के तिए जहाँ जाता हूँ उसको छोड़कर एक तिल-भर भी इघर-उघर जाना मुझमें नहीं होता। यह एक पुटि है। व्यापक रूप में किमी चीज को न देखना एक प्रपूर्णता है। में भपने कामों से ऐसा उनका हुआ रहता था कि दो दिन की जगह तीन दिन एक स्यान पर रहना मेरे लिए कठिन हो जाता था। मैं प्रान तक भी हिस्तनापुर नहीं गया। सन् 1937 में छटने के बाद में दो दफा मेरठ गया। मेरे कुछ सायी हस्ति-नापुर हो भाए हैं। सेकिन मुझे हस्तिनापुर जाने का भवकाश नहीं मिला।

मेरठ में मैं कई बार आया-गया। दुवलिसजी की सहायता से मेरठ में दो-चार आदमी और मिलने लग गए ये। लेकिन मेरी गिरफ्तारी के कारण मेरठ का संगठन कुछ अधिक अग्रवर नहीं हो पाया। एक आर्यसमाजी प्रचारक वैश्य अनाथालय में आया करते थे। उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई थी। बातचीत के बादबह आर्यसमाज के प्रचारक मेरे साथ काम करने को तैयार हो गए। वह सज्जन पंजाब तक जाते थे। लेकिन दुःख की बात है कि मेरी अनुपस्थित में इन सज्जन पंजाब तक जाते थे। लेकिन दुःख की बात है कि मेरी अनुपस्थित में इन

मेरठ के बाद मुफ्ते पंजाब जाना था। लेकिन जेब में रूपया निकल जाने के कारण फिलहाल पंजाब जाना स्थगित किया किन्तु पंजाब जाना तो या ही, इस-लिए बनारस और इलाहाबाद धूमकर में फिर पंजाब गया।

पंजाब में जाकर लाहौर के प्रोफेसर जयचन्द्रजी विद्यालकार के यहाँ ठहरता था। ग्रव की बार भी विद्यालंकारजी के ही यहाँ ठहरा। मुक्ते ठीक स्मरण नहीं है कि अब की बार या इसके पहले ही मुक्ते पता लग गया था कि सरदार गुरमुखिंह इत्यादि जो ग्रपना ग्रलग संगठन कर रहे थे यह नहीं चाहते थे कि ग्रवकी बार सिख गैर सिख संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय विष्लववादी ख्रान्दोलन में भाग सें। यहाँ तक कि सरदार गुरुमुखसिंहजी ने चाहा कि हमारे सच्चे साथी सरदार भगतः सिंह को हम लोगों से तोड़कर अपनी संस्था में मिला लें। इस कारण गुरुमुखरिंहजी ने भगतसिंहजी को बहुतेरा समकाया कि तुम बंगालियों के फेर से मत पड़ो इनके फेर में पड़ोगे तो फाँसी पर लटक जाग्रोगे काम कुछ भी नहीं कर पाग्रोगे। इस प्रकार से गरुमुखसिहजी जितनी बातें भगतसिहजी से कहते में वे हम लोगों से सब कह देते थे। बहुत बहुकाने पर भी भगतसिंहजी ने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा। में भी गरमखिसहजी से मिलता रहा। अपनी संस्था के छपे हुए क़ानून-क़ायदे गरमखर्सिहजी ने मुक्ते दिए में । उन सबसे मुक्ते पता चला कि उनकी संस्था स्म की साम्यवादी नीति पर संगठित है। साम्यवाद की नीति पर गुरुमुखर्सिहजी से बहत बातचीत हुई। जहाँ तक मुक्ते घाज याद है उस समय गुरुम्खसिहजी पूर्ण रीति से मानिसस्ट नहीं ये कारण कि भौतिकवाद में उनका पूरा विद्वास नहीं था। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो सम्भव है गुरुमुखसिंहजी ने मुक्तसे यह भी कहा था कि रूस की पूरी नकल करने की कोई भावश्यकता नहीं है। सरदार सन्तोपसिंह -नामक एक सञ्जन रूस से वापस भावे हुए थे। मैं जिस समय पंजाब गया था उस

समय सरदार सन्तोपसिंह् ही एक गाँव में नजरवन्द थे। विकिन मुफ्ते ऐसा मालूम हुया कि सरदार सन्तोपसिंह ही यथाये में गुरुमुलसिंह मादि के संस्था के संचालक, व्यवस्थापक या संस्थापक थे। जनकी सलाह से ही गुरुमुलसिंह इत्यादि काम करते थे। इसके बहुत पहले से ही मैं कम्यूनिचन का साहित्य पढ़ने लग गया था। निकन अभी भी कम्यूनिचन का पूरा स्वरूप मेरी समक्र में नहीं आया था। नृश्युप्ट सिह्नी से बातजीत करने के बाद एवं सोवियत कांस्टिट्यूवन (शासन वियान) पढ़ने के कारण कम्युनिचन के बारे में मेरी धारणा और भी स्पष्ट हो गई। सरदार गृश्युप्ट किंद्र को संस्था के बारे में मेरी धारणा और भी स्पष्ट हो गई। सरदार गृश्युप्ट किंद्र को संस्था के बारे में जयचन्द्र जीसे मेरी वातचीत हुई और यह विवार किया गया कि कम्युनिचन के सिद्धान्त का कितना अंश हम अपनी संस्था में प्रहण कर सकते है। उस समय अध्यापक जयचन्द्र जी भी कुछ अधिक नहीं जानते थे। इस प्रकार हम लीग कम्युनिचन के बारे में धीरे-धीर सीचने लग गए। उस समय तक बंगाल के पुराने कानिकारी थी नरेन्द्र नाथ भट्टाबार्य उपने मनेन्द्र राय यूरोप के कम्युनिच के बारे में का करते थे। उनके प्रकारित खेड्ड एवं पांच के सार्य के सम्युनिच के बारे में का करते थे। उनके प्रकारित खेड्ड एवं वाचिक पर हम लोगों के हाथ में माए। जन पर्में एवं पर्वोर के मान के बारे में हम वाचिक पर हम लोगों के हाथ में माए। जन परी एवं पर्वोर से में कम्युनिचन के बारे में हम वाचिक पर हम लोगों के हाथ में माए।

प्रवक्तो चार पंजाव धाकर जैता एक तरफ रूस की साम्यवादी नीति के संतर्भ में बाए उसी प्रकार से दूसरी तरफ रावलियों तक के नीजवानों से परिवित हुए। इस लीक संग्रह के कार्य में प्रध्यापक जयबन्द्रजी ही प्रधान रूप में सहायक थे। प्रतित कि संग्रह के कार्य में प्रध्यापक जयबन्द्रजी ही प्रधान रूप में सहायक थे। प्रतित कि साव प्रवान में तमें रहते तो साज जित प्रकार से बापने इतिहास गवेषणा के क्षेत्र में अपनी नवीन सोज एवं नवीन वृद्धिकोण के कारण स्थाति अजित की है उसी प्रकार से अपवा सम्भव है उससे भी अधिक व्यापक रूप में अपन भारत के राजनीतिक धान्योतन के संपर्क में अपनी प्रतिच्छा स्थापित करते। हमारा दुर्भाय है कि श्री अवबन्द्रभी राष्ट्रीय निर्माण क्षेत्र से प्रवान होकर एक ऐतिहासिक गवेषक होकर ही रह गए। लिन के बारे में एक दिन पेरिस के एक प्रोफ्त महोक्य ने लेनिन के एक लेक को पढ़कर ऐसा कहा था कि लेनिन एक प्रति उत्तर प्रोफ्त स्थास्त सहत्व वे है

संभव है माज ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रसिद्धि लाग करके जयचन्द्रजी संतुष्ट हों लेकिन मेरे हृदय में एक भरवन्त गंभीर खेद बना हुमा है। कारण मैं सममता हूं कि भी जयचन्द्रजी के तुल्य उपमुक्त व्यक्ति यदि मारत के विस्तव धान्दोलन में 303 बन्दी जीवन

ठीक प्रकार से भाग लिए होते हो बाज हमारे इस ब्रान्दोलन ने भारत की राजनीति में ग्रपना ग्रमोध प्रभाव ग्रवस्य ही डाला होता।

पंजाद में जो दिप्लव प्रान्दोलन की नींद पड़ी थी उसका पूर्ण श्रेय श्री जयचन्द्र को ही है कारण उनके बिना मैं अकेला पंजाब के क्षेत्र में प्रत्य समय के घन्दर इतना प्रधिक मग्रसर नहीं हो सकता था । विजक स्कूल और पॉलिटिवस के छात्र वृन्दों से जो मैं परिचित हुआ था वह भी जयचन्द्रजी की ही कुपा से। आपकी सहा-यता से ऐसे ब्रादमी भी मुक्ते मिले ये जिन्हे में ब्रत्यन्त कव्टसाध्य एवं विपद-संकुल स्थानों में भेज पाया था। ग्राज इस बात में मैं कोई दोप नहीं समऋता है कि उस समय की दो-एक महत्त्वपूर्ण चेष्टाओं की बात में यहाँ पर प्रकाशित कर हूँ। मुक्ते जहां तक पता है उससे मैं कह सकता है कि भारत के धौर किसी भी विप्लव दल ने ऐसी चेव्टा नहीं की थी जैसी कि हमारे दल के द्वारा हुई थी! सरदार गुरुमुख-

सिंह के दल में अवश्य ऐसी चेध्टा सफलतापूर्वक हुई थीं।

उस व्यक्ति का नाम आज मैं भूल गया है जिसे हम लोगों ने काश्मीर की प्रसिद्ध सरहद गिलगिट में एवं पेशावर की सरहद जमरूद इत्यादि की तरफ भेजा था। हम लोगों का उद्देश यह था कि इन सरहदों के जरिए से बाह्य जगत् मे भारत के विष्तव ग्रान्दोलन का योग सूत्र स्थापन किया जाय । इस व्यक्ति ने कई महीनों तक भीषण कष्ट सहन करते हुए गिलगिट के बासपास मे मुसीबत के दिन बिताए थे। उनकी सहायता से हम लोगों को यह पता चला या कि भारत घोर चीन के लिए गिलगिट के रास्ते से व्यापरी झाते-जाते हैं, लेकिन उनकी बढ़ी सहत निगरानी होती है। महीनों तक का रसद साथ नेकर इन रास्तों से गुजरना पड़ता था। धन और वृद्धि से काम लेने पर इस रास्ते से अस्य-शस्त्र मेंगाना असंभव बात नहीं थी। ग्राज ग्रवश्य इन रास्तों से ग्रस्य मैंगाने की ग्रावश्यकता नहीं है। लेकिन जिन दिनों की बात यहाँ लिख रहा हूँ उन दिनों में हम लोग विदेश से बड़े पैमाने में ग्रह्य-शह्य मेंगाने का रास्ता ढूँढ रहे थे। यदि मैं बीघ्र पकड़ा गया न होता तो संगव है, हमारा विष्लव मान्दीलन कुछ घीर ही रंग-रूप ग्रहण किए होता। गिल-गिट के रास्ते के ग्रलावा पेशावर के रास्ते का भी हम लोगों ने भनी प्रकार ने निरोक्षण कर लिया था। भवश्य ही ब्रिटिश सरकार को यह पता है कि पेशावर के रास्ते से बाहर के विष्लवकारियों का गुजरना संभव एवं स्वामाधिक है।

सन 1923 के सितम्बर मास में देहती में कांग्रेस का विरोध ग्राधिवेशन हुआ

था। ऐसे प्रवसरों पर भारत के प्रत्येक प्रांत से हर प्रकार के मनुष्य श्राया करते हैं। इस कारण कांग्रेस के श्रधिवेशन के समय ग्रन्तर प्रांतीय संगठन का कार्य वहत यागे वढ़ जाता है। देहली के कांग्रेस के विशेष प्रधिवेशन के समय मैंने कराची के अध्यापक गिडवानी साहव, श्री कुरेशीसाहब (जो कि एक समय महात्मा गांधी के 'यंग इंडिया' के सम्पादक भी रह चुके थे), महाराष्ट्र के हार्डीकर साहब मिर्जापुर के बेरिस्टर श्री युसुफ इमाम साहब, बुन्देलखण्ड के दीवान शत्रुघनसिंहजी ब्रादि से वातचीत की थी। श्रद्यापक गिडवानी साहव जानना चाहते थे कि कान्तिकारी भान्दोलन के साथ देशवन्य चितरंजनदास का कहाँ तक सम्बन्ध था। मैं भी जानना चाहता या कि कान्तिकारी ग्रान्दोलन के वारे में गिडवानी साहब की क्या धारणा है। उनसे बातचीत करने पर मुक्ते यह निश्चय हो गया था कि गिडवानी साहब श्रहिंसा नीति को सिद्धान्त के तौर पर नहीं मानते थे। नीति के हिसाब से भी हिसा भीर अहिंसा के रास्ते पर जनकी कोई निश्चयात्मक धारणा नहीं थी। जिस समय की बात मैं लिख रहा हूँ उस समय गिडवानी साहव राष्ट्रीय विद्यालय के प्रध्या-पक थे। श्रपने प्रांत के नवयुवकों में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वे देशवन्ध्दास के अत्यन्त विरोधी थे। अकाली आन्दोलन के सिलसिले में एक वार पं० जवाहर-लालजी के साथ गिडवानी साहव नामा पधारे थे। गिरफ्तारी के बाद थोडे ही दिनों में वे दोतों सज्जन छोड़ दिये गए थे। पुनः नागा के सत्याग्रह ब्रान्दोलन में इन सज्जनों में से किसी ने कोई भाग नहीं लिया। सन् 1921 में झासाम बंगाल रेलवे कर्म बारियों ने एवं पूर्व बंगाल की स्टीम नेवीगेशन कम्पनियों के कर्मबारियों ने भी भारी हड़ताल कर दी थी। इन हड़तालों के कराने में देशवन्यदासजी का विशेष हाय नहीं था। लेकिन जब हड़ताल प्रारम्म हो गई थी तो देशबन्धूजी ने हड़तालियों की जी-जान से सहायता की थी। उस समय चटगाँव इत्यादि स्थानों के कलेक्टरों को भी इन हड़तालों के कारण कोई सामान नहीं मिलता था हर प्रकार से हड़ताल सफल रही थी।

देहती की कांग्रेस में जाने के पहले ही पं॰ जवाहरलालजी से मेरी बातचीत हो चुकी थी। उसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। देहती कांग्रेस के मवसर पर एक बार मुझे डाक्टर भंसारी के स्थान पर जाना पड़ा। वहाँ पर पं॰ जवाहर-लालजी से मेरी मेंट हुई। पंडितजी बहुत भाग्रह के साथ ग्रानस्दित होकर मुझे एक विदोप कमरे में ले गए। वहाँ त्री मुदेशी से मेरी जान-बहचान करा दी। मु

304 वन्दी जीवन

यह देख रहा या कि इन नेताओं में गुष्त मान्दोलन की बातें जानने का तीव्र कुतूहल हो रहा था। कुरेबी साहब मुक्तें बहुत प्रसान्त मालूम पड़े। वे प्रकुल्लिन्त तो ग्रवश्य दिखाई पड़ रहे थे किन्तु बातें उन्होंने बहुत कम कीं। जब प्रापसे मेरी फिर मुलाकात हुई तो मैं ग्रभियुक्त की दशा में काकोरी केस के सिलसिले में अवालत के कटपरे के मन्दर बैठा था ग्रीर कुरेशी साहब दर्शकों के स्थान पर बैठे थे।

हिन्दुस्तानी सेवा दल के संस्थापक डाक्टर हर्डीकर महोदय एक समय भ्रमेरिका में थे। उस समय भारतीय कान्तिकारी मान्दोलन में कुछ व्यक्तियों से उनका परिचय हमा था। उनके परिचित व्यक्तियों में से एक सज्जन का नाम पिगले था। वन्दी जीवन के पाठकगण पिगले के नाम से भली-भाँति परिचित हैं। पंजाब का विप्लव मान्दोलन विफल हो जाने के पश्चात् जिस समय भी रासविहारी बोस बनारस में रहकर फिर नये सिरे से विष्तव आन्दोलन का कार्य कर रहे थे उस संभय श्री हर्डीकर का संवाद श्री रासिबहारी के पास ग्राया था। इस बात को मैं जानता था। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के ग्रवसर पर मैं हर्डीकरजी से बहुत मिलना चाहता था । परस्तु उनसे मिलकर मुक्ते तृष्ति नहीं हुई । मैंने भ्रनुभव किया कि हर्डीकर साहव अब पुराने रास्ते को छोड़ना चाहते हैं। सन् 1916 से लेकर ग्राज सन् 1929 तक श्री हर्डीकरजी प्रपने ढंगपर देश सेवा के काम में लगे हुए थे। हर्डीकरजी त्यागी समऋदार तथा गंभीर प्रकृति के विचलण व्यक्ति हैं। सैकिन यदि हम ऐसे विचक्षण व्यक्ति के तेईस सालों के कामों की तुलना सरदार भगत-. .सिंह अथवा श्री यतीन्द्रनाथ दास अथवा चटगाँव आमंरी केस के श्री सूर्यकात सेन श्रीर बंगाल के दूसरे विष्लवी कार्यकर्ताओं के कार्यों से करें तो क्या हम यह वह सकेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर हर्डीकरजी का उतना प्रभाव पड़ा है जितना कि कान्तिकारी भान्दोलन का पड़ा है।

हर्डीकरजी गुप्त रीति से कोई दल नहीं बनाता चाहते थे। उनको दच्छा थी कि कांग्रेस में रहते हुए प्रीर उसकी छनछाया में कांग्रेस की मर्यादा से लाग उठाते हुए कांग्रेस नेता यथीं के सहयोग से एक स्वयंसेवकों का विराट दल बनाएँ। प्राव भी हर्डीकरजी उसी काम में लगे हैं। लेकिन प्रय तक उन्हें कोई सफतता नहीं प्रान्त हुई।

भारत का विष्तव प्रान्दोतन कांग्रेस के नेतृत्व पर कुछ भी निर्मर नहीं रहा। इसके विपरीत कांग्रेस प्रान्दोतन पर ही विष्तव प्रान्दोतन का प्रपेष्ट प्रभाव पड़ा। दुरुतात रूप में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ध्येय में जो परिवर्तन हुमा इसका सबसे बड़ा श्रेय विष्लव श्रान्दोलन को ही है 1 जिस समय भारत के संतान-गण विदेशों में जा-जाकर भारत की पूर्ण हप में स्वतंत्र बनाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, जिस समय विदेशों में एक तरफ श्री० एम० एन० चटर्जी, श्री प्रबद्दल्ला, श्री महेन्द्र प्रताप एवं दूसरी और रासबिहारी बोस इत्यादि भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए जी-जान से लगे हुए थे उस समय भारत में कांग्रेस के नेता गण प्रांतीय स्वराज्य लाभ करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। भारत के उप्रपंथी ध्यवितयों ने बार-बार यह चेच्टा की कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करना कांग्रेस का ध्येय वन जाय लेकिन हर बार वे इसमें ग्रायकल रहे। भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए कितने ही युवकों ने फाँसी के तस्ते पर जीवन बलि चढा थी। साल के बाद साल गुजरते गए। पड्यंत्र रचे गए। ऐसा कोई मास लाली नही गया जिसमें भारत के किसी-न-किसी प्रांत में राजनैतिक पड्यंत्र के मामले न चले ! . दो-दो तीन-तीन हजार नवयुवकों को बिना, उनपर किसी प्रकार का मुकदमा चलाए पाँच-पाँच, दस-दस साल के लिए ब्रिटिश सरकार ने जेलों में बन्द रखा। नया इन सब बातों का प्रभाव कांग्रेस के नेतागणों के मन पर कुछ भी नहीं पड़ा ? सन् 1919 के दिसम्बर महीने मे ब्रिटिश सरकार के घोषणा-पत्र द्वारा विद्रोहियों के लिए विशेष रूप से सन्देश भेजा गया। एक भीर जैसे भारत के शासन विधान में सुधार हुए दूसरी छोर भारत को ब्रिटिश पजे के चगुल में सुरक्षित रखने के लिए रौलट कमेटी की सिडिशन रिपोर्ट के अनुसार काले कानून बनाये गए। भारत के विप्लव म्रान्दोलन को कुचलने के लिए मुख्य रूप से ये काले कानून बनाये गए थे। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जब अपना कदम रखा तो उन्होंने इस काले कानन के विरुद्ध ही प्रपना भाग्दोलन प्रारम्भ किया था। विष्लव थान्दोलन कुचला नहीं गया। महात्माजी का चलाया हुमा श्रान्दोलन भी बद्धता गया। विष्यव भार्योलन को दवाने के लिए रौनट ऐक्ट बना। रौलट ऐक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह भान्योलन प्रारम्म हुमा। पहले कांग्रेस का ध्येय प्रांतीय स्वराज्य लाभ करना था। प्रहमदावाद कांग्रेस में उत्र पंथियों, ने प्रपनी सारी शक्ति कांग्रेस के उनत ध्येय की बदलने के लिए लगा दी। बहुत बोटों से महात्माजी इसके विरुद्ध जीत गए। लेकिन: धन्त तक कम-मे-कम कहने के लिए नहारनाचा क्या । तो कांग्रेस के घ्येय में परिवर्तन हो ही गया तो क्या यह कहना निवान्त मूल है कि कांग्रेस भान्दोलन पर विष्नव भान्दोलन का यथेरट प्रभाव प्रहा है ?

306 ं बन्दी जीवन

मिर्जापुर के वैरिस्टर श्री युसुक इमामजी तथा बुन्देलसंड के विशिष्ट व्यक्ति होवान शत्रुव्नसिंहजी से हम लोगों की वात हुई । हम लोगों ने एक-दूषरे को बच्छो तरह से समक्त लिया । लेकिन विशेष दुःख की बात है कि मेरी प्रजुपित्वित में इन लोगों ने किसी ने कुछ साम नहीं लिया । प्राज भी सोप्रदायिकता की तहर में युसुक इमाम साहब पूर्ण पट्टीयतावादी हैं । दीवान अञ्चलितिह्नजी एवं युसुक इमाम साहब पत्रों ने ही कांग्रेस मान्योलन में पूर्णरीति से माग विया। आज भी सच्चे देशामतीं की भाति में दोनों सक्वन राष्ट्रीय को न में काम कर रहे हैं ।

भारत के विष्तव ग्रान्दोलन के लिए यह विशेष द:स की बात थी कि विष्तव श्चान्दोलन के नेताओं को प्रकारय भाग्दोलन में भाग लेने का अवसर नहीं प्राप्त हुया। यह भी एक कारण है जिसके लिए भारत के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन पर विप्लव ग्रान्दो-लन का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा। इसलिए ग्रण्डमन से मकत होने पर मेरी इच्छा थी कि मैं भी प्रकारण ज्ञान्दोलन में भाग लूं। देहली में कांग्रेस के विशेष ग्रधिवेशन के समय मैंने देश-वासियों के प्रति एक अपील निकाली थी। इस अपील में एक नया कार्यकम किया गया था-भारत की पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना है इस ब्येय पर विशेष बोर देते हुए एशिया की विभिन्न पद-दिलत जातियों का एक राष्ट्र संघ बनाने की कल्पना के अनुसार इस अपील में कार्यक्रम दिया गया था। इसके प्रतिरिक्त मजदूर संगठन के बारे में भी इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीय समस्याग्रों को भली प्रकार समभने वाले चैतन्यवान त्यागी दृढ् संकल्पयूक्त देशप्रेमियों को लेकर स्वयंसेवकों का देशव्यापी एक विराट दल बनाने का संकत्प भी इस कार्यकम में या। इस प्रकार थोड़े राज्यें में भोजस्विनी संग्रेजी भाषा में अपने कार्यक्रम का स्वप्ट चित्र खींचते हुए मैंने यह धर्पील निकाली थी। प्रोफेसर जितेन्द्रजाल वनर्भी धंप्रेजी के प्रसिद्ध राक्तिशाली लेखक हैं। इस अपील को पढ़कर उन्होंने यह जानना चाहा था कि इस अपील की श्रंप्रेजी किसने लिखी है। मेरे साथ बंगाल के प्रसिद्ध फान्तिकारी नेता थी विषिन चन्द्र गांगुली थे। उन्होंने बनर्जी साहव को मेरा नाम बताया। में थी जिपिन गांगुली को लेकर इस अपील पर जितेन्द्रलाल बनर्जी के हस्ताधार कराने गया था। हैलीगेट की हैसियत से में देहली कांग्रेस में धाया था। मेरा नाम इस मधील के विलयुत्त श्रन्त में था। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है सबसे पहले श्रीयन विषिनचन्द्र गांगुली के हस्ताक्षर थे। इस स्वरीन में आन इण्डिया काँग्रेस कमेटी के बहुत-ने सदस्यों के

हस्ताक्षर थे। इस प्रपील के निकालने के साय-साथ हम एक प्रकाश्य आन्दोलन की सृष्टि करना चाहते थे। इस काम में विधिन गांगुली की पूर्ण सहानुभूति थी। उन्होंने यह कहा था कि वे ऐसा धान्दोलन तो छूव चाहते हैं लेकिन कठिनाई तो पैसे की है। अर्थ के विना कोई भी धान्दोलन चलाया नहीं जा सकता। मुभे कुछ प्रयंपाने की पूर्ण धाद्या थी। इसलिए में इस कार्य में पूर्ण उद्यम से लगना चाहता था। गांगुले सहा थी के परेत ची वात छोड़कर प्रन्य सव वातों में ये भेरे साथ पृष्ट क्व ते सहयोग करेंगे।

इस प्रयोज को लेकर में सुभाप बाबू के पास भी गया था। उन्होंने इस प्रयोज को बहुत गम्भीर तथा सान्त चित होकर पढ़ा। इस विषय पर मेरे साथ उनका कुछ वाद-विवाद भी हुमा। सुभाप बाबू का कहना था कि अभी यह समय नहीं आया है कि मैं कांग्रेस के कार्यक्रम के भिन्न किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर चलूँ। उनका यह भी कहना था कि एक ही ब्यक्ति के लिए गोपनीय एवं प्रकाश्य आन्दो-जनका यह भी कहना था कि एक ही ब्यक्ति के लिए गोपनीय एवं प्रकाश्य आन्दो-जन में काम करना उचित नहीं है।

सुभाष बालू के साथ क्रांत्विकारी झान्दोलन के बारे में बातचीत करने का मेरा यह अथम अवसर था। मैं चाहता था कि सुभाप बालू हमारे आन्दोलन का नेतृत्व स्रारं के में मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि में दूसरे का नेतृत्व सारं के में मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि में दूसरे का नेतृत्व स्रोक्ता ते कहें। वरन सुभाप बालू को यदि में प्रपने नेता के पर पर ये आस सकता तो मेरे आनन्द की सीमा न रहती। यहीं सब वातें मैंने सुभाप बालू को समझानी चाहीं। सुभाप बालू को समझानी चाहीं। सुभाप बालू ने एकाइचित होकर मेरी बातें तो सब सुन ली परन्तु उन्होंने अपना कोई स्थित मत नहीं अथनत किया। उन्होंने बार-बार यही कहा कि प्रभी मेरा समय नहीं प्राया है। मन्त में यह निश्चम हुमा कि में उनसे कलकत्तें में फिर मिला। यथासमा इसका वर्षन विस्तारपूर्वक प्राने किया जाएगा। सुमाप बालू ने मेरी लिखी हुई अपील पर अन्त तक हस्ताधर नहीं किए।

बंगाल के प्रसिद्ध फ्रान्तिकारी बल मनुसीलन समिति के नेताओं के पाम भी में गया था। यद तक इस समिति के माप मेरा विगड़ा हुया सम्बन्ध मुलम्झ नहीं था। इसलिए मुक्ते इस बात का विशेष आग्रह न था कि अनुगीलन ममिति के नेतागण मेरी ग्रपील पर अवस्य ही अपने हस्ताक्षर कर हैं। थोड़े सब्दों में मैंने उन्हें अपना ग्राह्म समग्राया। पहले तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर देने में भानाजानी की। मैंने भी जनसे अधिक अनुरोध नहीं किया। उनकी इस आनाकानी को देखकर मैंने भी कुंछ लापरवाही से यह कह दिया कि यदि आप इस अपील पर हस्तासर करना उचित न समफें तो न की जिए। मेरी उदासीनता को देखकर वे कुछ सोच में पढ़ गए। न जाने नया सनमकर मुमसे उन्होंने कहा कुछ देर ठहर जाएँ हम आपस पंपामधें कर नें। कुंछ देर के बाद उनमें से कुछ ने प्रतिनिधि की हैसियत से अपील पर हस्तासर कर दिएं। वेकिन उनका दृष्टिकोण कुछ और ही था। मैं यह चाहता था कि कान्तिकारी नेतागण अपने मौलिक कार्यक्रम को तेकर प्रकारम रूप से राजनीतिक क्षेत्र में घनतीण हो। कलकत्ता कान्तिकारी दल के नेता औ विपिनचट पांपुतीन तो इस बात के महत्त्व को अनुभव किया परन्तु अनुशीलन समिति के नेताओं ने इसे व्यविष

ः इस अपील को लेकर मैं देशवन्युदास के पास भी गया था। अपील पढ़कर दासजी कुछ हैंसे और वोले कि कीसिल प्रदेश का कार्यक्रम इसमें वयों नहीं रखा। मैंने भी हेसकर कहा कि कीसिल प्रदेश के कार्यक्रम से तो हम सहमत हैं।ही बिंद अप्त सब बातों से अपि सहमत हों तो इस कार्यक्रम को भी इस अपील में रखा अपता हता वाता था कि दासजी इसमें अपना हताबार न देंगे। वातवी उस सम्पर्क हो बात पर अपनी पूरी शिवत लगा रहे थे। कीसिल प्रदेश की छोड़कर और किसी प्रस्त पर अपनी पूरी शिवत लगा रहे थे। कीसिल प्रदेश की छोड़कर और किसी प्रस्त पर अपना हमान था।

इस सिलसिले में एक विचित्र वात ते मुन्ने बहुत लाभ हुया। मुन्ने यह प्रपीत ख्रयानी थी। (इसके लिए मेरे पास पैसे न थे।) देहली की जिस धर्मधाना में मैं रिहरा था उसीमें मेरे दल के कुछ साथी भी थे। यह प्रपील मेंने उनके परामंत्र के उसी धर्मधाला में बैठकर लिखी थी। उसी धरम मेरे एक साथी ने मुन्ने नोटों का एक बंडल दिया और कहा कि ये रुपए उसे खरमुक करने में मिले थे। यदि उस व्यक्ति का पता चल जाय जिसका यह रुपया है तो उसे दे दिया जाएगा प्रवाधी अपने काम में लगाया जाय। में मन-ही-मन ऐसा सोचता था कि बाद कोई प्रपान काम में लगाया जाय। में मन-ही-मन ऐसा सोचता था कि बाद कोई रुपया मांगनेवाला न छाए तो भण्डा हो। मुन्ने हर यही यही चिन्ता पीति कोई मांगनेवाला तो नहीं था रहा है। परन्तु सोमाग्य से न किसी ने रुपया मौगान रुपया खोने की उस धर्मधाला भर में कोई चर्ची हुई। इस बंदल में पदानर रुपयो कोने दे थे। देहली के एक सार्थनाजियों के प्रेस से यह प्रपील एपवाई थी। धीझता के कारण प्रेस ते भ्रपील की एपवाई के दस साय प्रया हो सिए थे। इस

वात की सुविधा मुक्ते श्रवस्य मिली कि इस प्रेस ने मेरी श्रपील छाप तो दी, सम्भव या कि दूसरे प्रेस इस काम को न करते।

्इन छो हुए घपीलपत्रों को कांग्रेस पंडाल के अन्दर हम लोगों ने बीटना चाहा लेकिन स्वयंसेवकों ने ऐसा करने से हम लोगों को रोका। तब प्रोफेसर जितेदलाल वनकीं की सहायता से हम स्वयंसेवकों के सरदार श्री आसफझली के पास पहुँचे। आसफझली साहव ने वादा किया कि वे अपने स्वयसेवकों की सहायता से इस अपील को पंडाल के अन्दर बँटवा देंगे। हमने इस अपील को पांच हजार प्रतियाँ छुपवाई थीं। लगभग दो या तीन सौ प्रतियाँ अपने पास रखकर बाकी सब प्रतियाँ असफझलों को दे दो। वेकिन वाद को हमें यह देखकर बढ़ा प्राययं हुआ कि उनमें से एक प्रति मी किसी को नहीं दो गई थीं।

इस अपोल की प्रतियों मैंने भारत के भिन्त-भिन्त प्रान्तों के सम्वादपत्रों को नेज दी लेकिन भारत के किसी पत्र ने इस अपील को नहीं छापा। इसकी कुछ प्रतियों जापान में श्री रासविहारी एवं अमेरिका में श्री तारकनायदास के पास भी नेज दी। अमेरिका के एक प्रतिख सान्दाहिक पत्र 'दि न्तू रिपिनक' में यह अपील को न्यों-की-त्यों छप गई और उसके साथ श्री तारकनायदासजी ने भी इस अपील के महत्त्व के बारे में एक लेख लिखा। जापान से रासविहारी वीस ने उस पत्र की एक प्रति मेरे पास भेजी थी। सम्मवतः इस अपील की एक प्रति महात्माजी के संग इंग्विया को भी भेजी गई थी। भारत में इस अपील के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई।

हुई।

'। बंगाल के उपन्यासकार श्री शरत् चर्ड कराल के प्रथम करा करा करा हुई।

'। बंगाल के उपन्यासकार श्री शरत् चर्ड घराल के सम्बाद सुनकर हम कित हो गए। घरत् वाबू भी हम लोगों की मौति महात्माजी के श्रन्थ भवत नहीं हैं किर भी जब शरत् बाबू जैसे व्यक्ति की सम्मति हमारी सम्मति से मिल गई तो हमें बड़ी जब शरत् बाबू जैसे व्यक्ति की सम्मति हमारी सम्मति से मिल गई तो हमें बड़ी ज्लाशी हुई। इस प्रकार महात्माजी के बार में वर्ष करते समय बारदोली के सत्या- घड़ को इसलिए स्वमित नही किया गया था कि चौरोचीरा में हिसात्मक सम्बद्ध हो गया बल्कि बारदोली के किसान गहले हो से सालमर का लगान सरकार को दे चुके थे। केवल इत्वा ही नहीं यह भी खबर थी कि बारदोली के किसानों ने भगती हटाने योभ्य सारी बस्तुएँ प्रयने मकानों से च्यलम कर शे थीं। गुलरात के एक सब डिबीजनल प्रक्रसर ने यह संवाद महात्माजी को दिया था इस पर महात्मा

310 बन्दी जीवन

जी ने प्रपने विश्वस्त व्यक्तिको वारदोली भेजाया। उसने भी महात्माजी केपास एस० डी० ग्रो० की बातों को सही वताया। ऐसी ग्रवस्या में बारदोली के सत्या-ग्रह ग्रान्दोलन को स्पिगत कर देने के श्रतिरिक्त महात्माजी के पास और रास्ता ही क्या रह गया था।

उत्तर भारत के विय्लववादी आन्दोलन के सम्बन्ध में देहली के कांग्रेस ग्रधियेशन के विशेष अवसर पर दो महस्वपूर्ण बातें हुई थीं जिनका उल्लेख इस स्थान पर करना विशेषत: आवश्यक है।

कांग्रेस के इस अधिवेशन के पहले ही में इलाहाबाद के श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से भली प्रकार परिचित हो चका था। टंडनजी बच्छी तरह से जानते थे कि हम लोग गुप्त रीति से कान्तिकारी ग्रान्दोलन में लगे हए हैं। हम लोगों के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी। परन्तु बास्तविक क्षेत्र में हम लोगों ने उनकी सहानुः भृति से कुछ लाभ नहीं उठा पाया। टंडनजी ग्रपरिवर्तनवादी थे। देहली कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हो गया कि कांग्रेस जन लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य बनकर उसके कार्य में भाग ले सकते हैं। सत्याग्रह ग्रान्दोलन एक बार व्यर्थ हो चुका था। अपना धान्दोलन समाप्त होने पर महात्माजी राजनीतिक क्षेत्र से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाते हैं। किसी आन्दोलन के विफल हो जाने पर जनता में मब-साद छा जाता है। आशा मंग के ग्राघात से जब जनता उत्साह ग्रीर उदाम हीन हो जाती है ऐसी ग्रवस्था में महात्माजी कार्यक्षेत्र से ग्रलग हो जाते हैं। भ्रवसाद के दिनों में ग्रन्य नेतागण राष्ट्रीय आग्दोलन को चलाते हैं। फिर जब ग्रान्दोलन उप-रूप धारण करता है तो फिर महात्माजी कार्य क्षेत्र में घवतीण होते हैं। सन् 1921 के सत्याग्रह ग्रान्दोलन के समय महात्माजी कौंसिल प्रवेस के विरोधी ये ग्रीर देशबन्ध दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय इत्यादि कुछ <sup>नेता</sup> गण कौंसिल प्रवेश के पक्ष में थे। पं० जवाहरताल श्री पुरुषोत्त मदासजी टंडन -इत्यादि नेतागण महात्माजी की तरह कौसिल प्रवेश के विरोधी ये। देहसी कांग्रेस में दास पक्ष की विजय हुई। ऐसी परिस्थित में मैंने टंडनजी से यह भाग्रह किया कि बाद समय बाया है कि कांग्रेस ध्येय में परिवर्तन करने की चेप्टा की जाय। अपनी विशेष मानसिक परिस्थिति के कारण टंडनजी ने भवकी थार मेरे परामर्श को स्वीकार कर लिया। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने भी स्<sup>ते</sup> प्रधिवेशन में टंडनजी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। टंडनजी ने यह प्रस्ताव

किया था कि कांग्रेस के ब्येय में अब परिवर्तन करने का समय आया है। इस प्रस्ताव के समयंकों में मेरा नाम भी था। परन्तु मेरे बोलने का समय आने से पहले ही मौलाना अबुलकलाम आजाद जी सभापति के आसन से कुछ देर के लिए हट गए थे और उस समय श्री दास जी सभापति के आसन पर बेंठे थे। मैंने तो मन ही मन समक्षा कि मुक्ते अच्छा अवसर मिला। परन्तु दुर्जाम्य से मौलाना मुहम्मदअली बोलने को खड़े हो गये और लगभग डेढ़ या दो घण्टे तक बोलते ही रहे। दासजी उन्हें बोलने से रोकना नहीं चाहते थे। इसके बाद मुम्मे बोलने का अबसर महीं

टंडनजी पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय को तो पसन्द करते थे। परन्तु इस ध्येय को कार्यरूप में परिणत करने के लिए जीवन में उन्होने क्या प्रयत्न किये यह मुक्ते ज्ञात नहीं हैं। देहली अधिवेशन के बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी उन्होंने कांग्रेस के ब्येय को बदलने की कोई चेष्टा की या नहीं मुक्ते पता नहीं। हिसा-ग्रहिसा के प्रश्त पर भी उनकी नीति कान्तिकारियों अथवा श्री अर्थिद या लोकमान्य तिलक की नीति से भिन्न न थी। श्री तिलक ने गीता रहस्य लिखकर ग्रपने दार्श-निक सिद्धान्त को युक्ति एवं भारतीय दर्शन के द्याधार पर सुप्रतिष्ठित करने की चेव्टा की । श्री ग्ररविन्द ने सालों तक दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों में ग्रपने राष्ट्रीय एवं दाशनिक सिद्धान्तों का प्रचार किया। उस समय भारत एवं विशेषकर बंगाल में सशस्त्र कान्ति की लहर उमड़ रही यी। त्रकाली सिक्लों की तरह उन्होने भी कभी विष्लव ग्रान्दोलन की निन्दा नहीं की । प्रकाश्य ग्रान्दोलन के सम्पर्क में भयवा ध्यनितगत जीवन में उन्होंने कभी भी हिंसा और प्रहिंसा के सिद्धान्त पर राज-परुपों के दिट्टकोण से अपने पक्ष को दुवंल नहीं किया । देशवन्यदासजी ने भी ग्रपने देहावसान के कुछ दिन पहले तक अपनी नीति तिलक और अरविस्ट की भांति स्थिर रखी। जब कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर टेमार्ट की भूल में 'है' साहब मारे गए तो बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में 'डे' साहब के मारनेवाले श्री गोपी-मोहन के प्रति सम्मान एवं प्रीति सूचक प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के पास कराने में देशवन्धुदास जी की पूर्ण सहायता थी। महात्माजी इस बात से एकदम बिगड़ गए एवं महात्माजी ही के कारण अ० मा० कमेटी में वंगाल पुरुषम् । वर्गक् वर्षः १ । प्रशास वर्षः वर्षः प्रस्ताव सम्या गया। दासजी अन्तिम नामत्ति । अवस्य महात्माची को ग्रधिक वोट मिले फिर भी

312 : वन्दी जीवन

गोपीमोहत साह की प्रशंसा में जो प्रस्ताव पहले पास हो चुका या उसके पक्ष में 'भी यमेण्ट बोट आये। महारमाजी अपने व्यक्तित्व के कारण जीत तो अवस्य गए परन्तु उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था कि दासजी के पक्ष में भी इतने बोट आए इससे 'यह स्पष्ट अतीत होता है कि अहिंसा का पक्ष अभी अबल नहीं हुआ। महान् 'आइचर्य की बात तो यह है कि सरदार मगतसिंह की प्रशंसा में कराची कांग्रेस में महात्माजी के ही परामशं एवं सहायता से एक विशेष प्रस्ताव पास हुआ। इससे भी आइचर्य की बात यह है कि विलायत में राउण्ड टेबुल कांग्रेस में जाने के पहले वम्बई में अ०भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में कराची के इस भगतसिंह के प्रसंग्रास्त्र के विरुद्ध एक अन्य अस्ताव पास किया या। और कराची वाले अस्ताव की वापस कर तिया गया। इस प्रकार हिंसा अहिंसा की नीति पर कांग्रेस आवश्योत में जितनी वार प्रश्त उठ खड़े हुए टंडनजी ने कभी भी महारमाजी के विरुद्ध स्पने पक्ष का समर्थन नहीं किया।

राष्ट्रीय झान्दोलन के बहे-बहे नेदाम्नों के विषय में में इसलिए इतनी बार्जे लिख रहा हूँ कि पाठकों को इन महानुमार्थों की मनोवृत्तियों से परिचित होने का प्रवत्तर मिले। यह कहना घरयन्त कठिन है कि भविष्य मे भारतीय त्रान्तिकारी चेप्टा हुई थी यह बात भी स्मरण रखने योग्य है।

धान्दोलन कैसा रूप ग्रहण करेगा। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारत के इतिहास-कारों को भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन का विश्लेषण करना पड़ेगा। मुक्ते श्रादाा श्रीर विद्यास है कि मेरे इतिहास से भविष्य के इतिहास लेखकों को सहायदा मिलेगी। इसी ग्रीन्सापा से मैंने इस इतिहास को लिखना प्रारम्भ किया है। श्राज तो कांग्रेस ने श्रवश्य ही यह स्वीकार कर तिया है कि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना ही हमारा ध्येग है परन्तु इस स्थित पर पहुँचने के लिए कांग्रेस में वर्षों तक ममन्तिक इन्ड हुए हैं श्रीर देहली के श्रीपवेशन में ही इसकी सर्वप्रथम

# 12 कान्तिकारी दल और कम्यूनिस्ट

अव एक दूसरी विशेष महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर रहा हूँ। देहती में एक और व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। आपकी आयु अनुमान से तीस वर्ष की रही होगी। आपके मेरा पूर्व परिचय न था आपका नाम कुतुबुद्दीन सहमय था। अपना परिचय देते हुए आपने वताया कि वे थो मानवेन्द्रनाथ राथ के आदमी हैं। इस परिचय से मेरे मन में यड़ा हुएं और कुतृहत हुआ। कुतुबुद्दीन साह्य ने वड़े प्रेम से कहा मैं बहुत दिनों से आपको मिलना चाहता था। मानवेन्द्र राय ने आपको मास्त्री खुलाया है। वहां कम्यूनिस्ट इप्टर नेसान कांगस होने जा रही है। राय साह्य की इच्छा है कि आप भी उस समय पर उपिस्यत हों। विशेषकर आप हो से मिलने के लिए मैं देहली आया हूँ। भी कहा, "कम्यूनिजम के बारे में में ठीक ठीक सर वात नहीं जातता।" कुतुबुद्दीन साहब ने उत्साहपूर्वक कहा, "आपको यह सब वात नहीं जातता।" कुतुबुद्दीन साहब ने उत्साहपूर्वक कहा, "आपको यह सब वात नहीं जातता।" कुतुबुद्दीन साहब ने उत्साहपूर्वक कहा, "आपको यह सब वात समस्ताना मेरा काम है।"

मैं तो कम्यूनिजम के बारे में सब बातें पहले ही से प्रच्छी तरह जानना चाहता था। कुतुबुद्दीन साहब का प्रस्ताव तो मेरे तिए एक सौभाग्य की बात थी। उनके साथ बहुत देर तक मेरी बातचीत हुई। कुतुब्दीन साहब से ही मैंने जीवन में सर्व प्रयम कम्यूनिजम के मूज तत्व को यथाय रूप में समभा। मेरे जीवन की यह एक महान् ऐतिहासिक घटना है।

कुतुबुद्दीन साहव ने मुफले कहा कि कम्यूनिजन का ब्येय है समान की ऐसी व्यवस्था परना जिससे समाज की कोई भी सम्पत्ति किसी व्यक्ति के हाप में न रहकर समाज के हाथ में रहै। यह मुनते ही मेरे मन में हिन्दुमों के संस्थास मार्थन की बात ग्राई इसलिए उसी क्षण मेंने कहा कि यह तमे मनुष्य जीवन की चरम जन्मति पर निर्मर है। मनुष्य जीवन की ग्रन्तिम उन्नति हुए विना कैमे यह सम्भव है कि समाज की सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में चली जाय । यह सुनकर कुतुबुद्दीन साहब ने कहा किनहीं क्रान्ति के मार्ग से भी समाज व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है जिसके परिणाम में सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में से समाज के हाथ में चली जाय एवं उसी प्रवस्था में शिक्षा-दीक्षा की सहायता से मनुष्य की चरम उन्नति संमव होगी । मेरे लिए यह एकदम नई कल्पना यो । में घोड़े समय के लिए विकत-सारह गया। श्रीर मुक्ते ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत संभव है कि कुतुबुद्दीन साहब की बात सत्य हो। क्षणभर में भेरे मानसिक चित्रपट में सन्यास श्राश्रम के बारे में मुहतं-भर के लिए यह प्रश्न उठा कि जीवन-भर की तपस्या के परिणामतः जिस चरम श्रीर परम श्रवस्था को प्राप्त करने के लिए हिन्दू समाज में व्यवस्था है कम्यूनियम की व्यवस्था में क्या उसी अवस्था को इतने सरल एवं सहज मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है ? परन्तु यह प्रश्न क्षण भर के लिए ही मन में जदय हुआ था। थोड़े ही समय के अनन्तर में समफने सगा कि संभव है विप्लव के बाद हिन्दू समाज प्रदर्शित उत्कर्ष के मार्ग को मनुष्य ग्रहण कर सके। कम्यूनिज्म को भली प्रकार समभने के लिए मन में उत्सुकता और बढ़ गई। एक समय नियत करके में फिर कृतुबुद्दीन साहब से मिला मीर कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के वारे में उनसे मेरी घण्टों तक वातचीत हुई।

म्बीन गारडेन में बैठकर घंटों तक कुतुबुद्दीन साहब से मेरी बातनीत हुई। फुतुबुद्दीन साहब ने प्राचीन काल से लेकर झाज तक के इतिहास का एक साज खीवकर दिखाने का प्रयत्त किया। उन्होंने एवं ज जीवेल के इतिहास से दृष्टान्त देकर यह दिखान साहा कि कैसे एक समय नारी राज्य का मस्तित्व मा मोर उस समय स्त्री जाति के प्रभूत के कारण समज की रीति व्यवस्वा पढ़ित मादि सब दिखाने के इतिहास होती थीं। उस समय पुरुषों के प्रधिकार स्त्रियों के अनुवर्धों की इच्छानुसार होती थीं। उस समय पुरुषों के प्रधिकार स्त्रियों के अनुवर्धों होते थे सर्याद समाज में जो जाति सासन करती है उसी के स्वार्थ के अनुवर्धों से प्रमुख्य रोति-नीति भी वन जाती हैं। कुतुबुदीन साहब का कहना या कि रीति नीति समाज व्यवस्था इत्यादि सनातन नियमों को मनुसर्सी होनर नहीं बनती, प्रस्तुत का स्त्रियों का स्त्रियों उसकी इच्छा एवं स्वार्थ के अनुसार ही समाज व्यवस्था बनेगी। सामाजिक उन्नति भी राज-प्रस्ति पर निर्मर है। राज-प्रस्ति की

सहायता से समाज में शिक्षा-दीक्षा उद्योग-घन्धों श्रादि की व्यवस्था अनायास ही एवं ठीक नीति पर हो सकती है। व्यक्ति के लिए उन्नति का मार्ग भी तभी प्रशस्त । होगा जब राज-राक्ति की महायता मिलेगी। व्यक्ति की उन्नति की प्रतीक्षा में विद हम बैठे रहेंगे तो समाज का कोई काम नहीं चल सकेगा। याज समाज में जितने घोर प्रनयं हो रहे हैं जनके मूल में सबसे बड़ी बात यह है कि. समाज के धन उत्पादन के जितने साधन हैं वे सब कुछ थोड़े ही मनुष्यों के हाय में हैं। वे जैसा चाहते हैं उसी प्रकार समाज व्यवस्था बनाते हैं जिघर चाहते हैं उसी तरफ समाज को ले चलते हैं। राज-शक्ति भी इन्हीं के हाथ में रहती है। एक स्रोर तो धन की समृद्धि होती है दूसरी झोर दरिदता के निष्ठुर दवाव से समाज के झसंख्य व्यक्ति हाहाकार करते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज्य में भी प्रजीपति ही जो-जो चाहते े हैं वही करते हैं। कहने के लिए तो प्रजा को सब राष्ट्रीय कर्णधार बरावर हैं परन्तु धनी व्यक्ति गरीबों के बोट अपने धन की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ययार्थ प्रजातन्त्रात्मक राज्य तभी वन सकता है जब समाज से 'ग्ररीब और अमीर का भेद मिट जाय। गरीव और सभीर का भेद तभी मिट सकता है जब धनौरपादन , के साधन व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में रहें। कान्ति के ही मार्ग से यह काम बन सकता है अन्यथा नहीं । यदि भाषिक दृष्टि से समाज में साम्य नहीं - रहता तो उस समाज की प्रत्येक व्यवस्था एवं राज्य की नीति दूषित एवं सकल्याण-मयी हो जाती है।

जीवन में एक और नवीन समस्या पैदा हो गई। अभी सक वेदान्त के लपेटे में पड़कर ज्ञान और कमें की विदम उलफ़न में पड़ा था। फिर हिंसा और अहिंसा के ढन्ड में पड़कर भी कुछ अधान्ति भुगती, गांधीवाद और सत्याग्रह-मार्ग से सदास्त्र कान्तिकारी मार्ग की भीवण प्रतिद्वन्दिता के कारण जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब अन्त में कम्यूनिज्य के भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या एवं राज की नवीन परिकल्पना प्रसूत राजनैतिक एवं दार्दानिक उलफ़नों में पड़कर जीवन में एक नवीन एवं बटिल समस्या की उत्पत्ति हुई है।

सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में रहे इसके मूल में जो महान् मादर्श है उसे मैं मस्वीकार नहीं कर सका। परन्तु धन उत्पादन के साधन ही सम्पत्ति हैं यह मैं देहली में भली भाति नहीं समक्त पाया था। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम मेरे मन में इस भावना की उन्नति हुई कि मैं इस महानु प्रादर्श का अनुपायी बनने योग्य न था। मेरे मन में वही सन्यासी का ब्रादर्श दिखाई दिया श्रीर मैंने यह श्रतुभव किया कि मैं इसके लिए उपयुक्त न था। इसके साथ-साथ मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाया कि आर्थिक व्यवस्था के कारण ही समाज में हर प्रकार की उन्नति हो सकती है। जब मैंने कुतुब्दीन साहब की वेदान्त के मूलतत्त्व के विषय में कुछ समकाना प्रारम्म किया तो श्रापने यह स्वीकार किया कि ये सब बातें दार्शनिक विचार-घारा में शोभा पा सकती हैं। एवं सम्भव है इनकी उपयोगिता भी हो लेकिन धर्म के प्रति कम्यूनिज्म का जो आक-मण है उससे इन दार्शनिक विचारों का विशेष सम्बन्ध नहीं है। ग्राज ये सब वातें स्मरण करते समय मुक्ते ऐसा सन्देह होता है कि सम्भव है कुतुब्दीन साहब बेदान्स. के विचारों से भली भाति परिचित न रहे हों ग्रथवा यह भी हो सकता है कि वर्षोंकि कृत्युद्दीन साहय मुक्ते धीरै-धीरै अपनी और खींचना चाहते थे, इसलिए मेरे दढ दारांनिक विचारों के प्रति सहिष्णुता दिखाकर मुक्ते यह समकाना चाहते थे कि दारा-निक विचार घारा एवं घामिक भावना ये दो एकदम भिन्न वस्तुएँ हैं। कुतुबहोन ! साहब का यह कहना कि धर्म के कारण संसार में भीषण अनर्थ हुए हैं मुक्ते बहत सीमातक स्वीकार करना पड़ा था। तथापि मैंने इस बात को किचित मात्र भी स्वीकार नहीं किया कि धर्म का सद्व्यवहार नहीं हुपा इसलिए यथाये में धर्म भी स्वाकार नहां किया करना है । इतिहास में बहुत से भवसरों पर धर्म का दुरुपयोग हुया है इसलिए धर्म का सदुपयोग भी नहीं हो सकता है यह बात न युनितयुनत है न

ऐतिहासिक वृष्टि से ही सत्य है। फिर निरो आर्थिक दृष्टि से ही इतिहास को समभने की चेण्टा करना यह भी एक युक्ति संगत बात नहीं है। इस प्रकार कम्यूनिन्म के संस्वर्ध में आकर जीवन में एक महान नवीन आदर्श की प्रेरणा का भैंने अनुभव किया। परन्तु कम्यूनिन्म के सिद्धान्त में एक महान आदर्श के साथ फुछ ऐसी भी वातें जोड़ दी गई है जिन्हें न मैंने उस दिन हो स्वीकार किया था और न इतने दिनों के मनन और अध्ययन के बाद आज भी कर सकता हूँ। मैं युक्ति, दार्शनिक दृष्टि अयवा मानव अभिज्ञता की दृष्टि से भौतिकवाद को याज भी सर स मित्रता है। मैं सी सत्य नहीं समभता। किसी नवीन आदर्शकी परिकल्पना केवल जड़बाद के दिल्दिकीण से उरएन्त नहीं हो सकती।

विप्लव ग्रान्दोलन की दृष्टि से देहली में कांग्रेस के विशेष ग्रधिवेशन के भव-सर पर बहुत महत्त्वपूर्ण बातें हुईं। इसी अधिवेशन में काग्रेस ब्येय को बदलने की सर्वप्रथम चेष्टा हुई । उत्तर मारत के विष्तव ग्रान्दोलन पर कम्यूनिज्म के ग्रादर्श का अभूत प्रभाव पड़ा । भारतीय विष्तव ग्रान्दोलन के इतिहास में यह एक विशेष महत्त्वपूर्ण घटना है। देहली में कांग्रेस के ग्रधिवेशन के समय भारत में कम्यूनिस्टों का कहने योग्य कोई संगठन नहीं था। सन् 1924 ई॰ में कानपुर के बोलशेविक पडयन्त्र के मामले में इने-गिने मनुष्य अभियुक्त थे। हम तोगों के कान्तिकारी दल की तुलना में भारतवर्ष भर में दूसरा कोई व्यापक एवं सुसंगठित दल नथा। पंजाब में सरदार गुरुमुखसिंह तथा सरदार संतोपसिंह के नेतृत्व में कम्यूनिज्म के श्रादर्भ पर एक दल तैयार हो रहाथा। लेकिन इस दल की तमाम कर्मचैप्टा पंजाब प्रान्त मे ही सीमित यो । बंगाल के अन्य कान्तिकारी दलों में कम्यूनिज्म के किसी भी प्रभाव का चिह्न नहीं दिखाई दिया था। मैंने उत्तर भारत में जिस विष्तव दल का संगठन किया था भारतीय विष्तव धान्दोलन के इतिहास में इसी दल ने सर्वप्रयम कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के बहुत मंत्रों को स्पष्ट शब्दों में ग्रहण कर लिया था। उस सिद्धान्त के जिन घंदों को हमने उस दिन नहीं ग्रहण किया था वह इसलिए नहीं कि वे हम लोगों की समक्त में नहीं घाए थे, वरम हम नोगों ने जान-बुक्कर सिद्धान्त के विचार से, युक्ति की कसीटी पर उनके निर्वत प्रमाणित होने के कारण ही उन्हें स्वीकार नहीं किया था। यूरोप के ग्रापुनिक इतिहास की पर्यालोचना करने से यह प्रमाणित हो रहा है कि हमारा वृष्टिकोण सत्य है। ेपरामुकरण वृक्ति के कारण जो लोग सौ वर्ष से पहले के सिद्धान्त को प्रपरिवर्तिस

रूप में ज्यों का स्वों धाज भी देश-काल-पाय-भेद का विचार न करके जैसे का तैया ब्रह्म करने को लालायित हैं वे भूल जाते है कि गत बात वर्ष की प्रवल चेच्टा के बाद भी प्राज पूरोप श्रवम प्रमेरिका में कोरे मान्यवाद की विजय नहीं हुई बिल्क यूरोप के कम्यूनिस्टों को प्रपत्ती नीति में बहुत परिवर्तन करना पड़ा है। श्रेणी संपर्ष के स्थान पर प्राज संपुक्त मोची धादि के नारे बुलाय हो रहे हैं। स्थान देने योग्य एक श्रोर बात यह है कि इंग्लंड, फ्रांत तथा श्रमेरिका में कम्यू- निस्टों के याय दूसरे प्रगतिसील दक्षों ने सहयोग करना स्वीकार नहीं किया। कम्यूनिस्टों के संयक्त मोचें के प्रयत्न विकल हो रहे हैं।

देहनी से लोटकर में धागरा, मधुरा इत्यादि होकर कानपुर याया था। कानपुर प्राकर एक सज्जन के यहां ठहरा। इनका नाम थी सत्यभवतजी था। याप हिन्दी के एक परिचित लेखक है। मुक्तमें कम्यूनिज्म के सिद्धान्त से भली प्रकार

परिचित होने की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई थी।

सस्यमनतजी कम्यूनिज्य के सिद्धान्त के धायार पर मुनत प्रान्त में एक दल संगठित करना चाहते थे। कम्यूनिज्य का एक गूल सिद्धान्त है कि विल्वन के ही गामें से सफलता प्रान्त की जा सकती है प्रत्यथा गही। हम त्योग यथार्थ में विल्वन के से से सम्प्रत्य करना विल्वन के सामें पर महीं चलना चाहते थे। तिक्त उनके पात कम्यूनिज्य के विषय की कुछ अच्छी-प्रच्छी पुरतकों थे। उन्हें मैंने पढ़ हाला। कम्यूनिज्य के सिप्त की सुछ अच्छी-प्रच्छी पुरतकों थे। उन्हें मैंने पढ़ हाला। कम्यूनिज्य के सम्प्रत्य के सिप्त की सुद्ध अच्छी-प्रच्छी प्रत्य के सिप्त की सम्प्रत्य का सम्प्रत्य का सम्प्रत्य का सम्प्रत्य का स्थाप कि स्थाप 'प्रान्त हिस्त के सिप्त कि सिप्त की सिप्त कि स्थाप 'प्रान्त हिस्त के सिप्त कि सिप्त के सिप्त के

पंजाब के सरदार गुरुमुखांहहजी से बातचीत होने के बाद मैंने प्रपने दल के लिए एक लिखित संगठन भीर कार्यक्रम की योजना तैयार करना मावस्थक समस्त

श्रीर कानपूर में आकर यह योजना तैयार की। इसके बारे में विश्वद रूप श्रीर विस्तार से लिखने की ग्रावश्यकता है। कारण यह कि क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन के बारे में भारतवर्ष में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। हमारे देश के बहुत से गण्यमान्य लब्ब-प्रतिष्ठ नेतागण भारतीय विष्लव ग्रान्दोलन को बच्चों का खेल समफते श्राए हैं। भारतवासी प्रायः यह समफते ग्राए हैं कि भारतीय विष्लव भान्दोलन का केवल यही धर्य है कि समय-समय पर कुछ धंग्रेज और पुलिस ग्रक-सरों का गोली से मारना अथवा घनी देशवासियों के घरों में डाका डालकर अर्थ संग्रह करना । हमारे देशवासी आज भी नहीं समऋ पाए हैं कि क्रान्ति के मार्ग से भारत को स्वाधीन करने की चेप्टा युनितसंगत एवं ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर समर्थन योग्य है। इस नासमभी के मूल में यथार्थ बात ता यह है कि भारतवासी ग्राज भी सच्चे हृदय से भारत को स्वाधीन करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते है। भारत के किसी भी राष्ट्रनेता की मनोवृत्ति मेजिनी,गेरीवाल्डी, के बूर, हि बेलरा ग्रथवा किसी इतिहास प्रसिद्ध विष्तवी नेता की तरह नहीं है। यही कारण है कि भारत के नेतागण यहाँ के विष्तव आन्दोलन को यथार्थ रूप मे नहीं समक पाए है और दूसरी बात यह भी है कि भारतीय विष्तवी गणीं ने स्वयं ग्रपने सिद्धान्तों का प्रचार कुछ नहीं किया । भारत के विप्लवियों ने प्रकार्य म्रान्दोलन में भाग लेकर ज्वालामयो प्राण-स्पर्शी भाषा द्वारा एवं मलघ्य युक्ति के मार्ग से जन-साधारण को अपनी बोर ब्राकर्षित करने की यथार्थ चेप्टा नहीं की ।

अण्डमन में रहते समय ही मैंने यह अनुभव किया था कि भारत में कारित कारी आन्दोलन की ओर से ऐसे साहित्य की मृष्टि करने की परम आवश्यवर्ग है। ऐसे साहित्य की मृष्टि करने की परम आवश्यवर्ग है। ऐसे साहित्य की मृष्टि क्यों हो एक डी है जब उपयुवत विक्षित वर्ग नानिकारी है। यो साद्देशक में मान के। परन्तु भारत के दुर्भोग्य से यहां के प्रतिभावान; दिवाराधी, साहित्यक रुचि सम्पन्न, मननवील घोर सब्वयनवील व्यविच्यों में से प्रिकांग ने विच्यत आवश्यक्त साहित्य का मानिकारी प्रान्तिक की घोर से उपयुवत साहित्य की स्वार्थ की मार से उपयुवत साहित्य की मृष्टि नहीं हुई। किसी प्रान्तीवन की सफलका के लिए उसके दृष्टिकोग से उपयुवत साहित्य की मृष्टि नहीं हुई में सार है कि इस देव में मारतीन विच्यत आवश्यक वात है। परन्तु यह परम पूज्य भी सात है कि इस देव में मारतीन विच्यत आवश्यक के सिक्य में किसी भी कहने योग्य वाहित्य की मृष्टि नहीं

हुई। सन् 1919 ई० से सत्याग्रह म्रान्दोलन की बीस वर्ष हो गए पर इस बीच में भी साहित्य की सृष्टि नहीं हुई। यूरोप श्रमेरिका श्रथवा चीन के किसी भी धान्दोलन को ले लीजिए उन देशों में जितने प्रकार के साहित्यों की सृष्टि हुई है उनका शतांश भी हमारे देश में नहीं हुई। कम्यूनिस्ट झान्दोलन के सम्बन्ध में इतनी पुस्तकों, पुस्तिकाएँ एवं सामयिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं कि उनसे संसार भर में विष्तव मचा हवा है। साम्राज्यशाही राष्ट्रों के निकट कम्यूनिस्टों की एक साधा-रण पुस्तिका मशीनगुन से भी अधिक भीतिप्रद एवं आपत्तिजनक समभी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम माग में बंग भाषा में मेजिनी, गैरी वाल्डी इत्यादि प्रसिद्ध राष्ट् विष्तवियों के जीवन चरित्र लिखे गए थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बंकिम रवीन्द्रनाथ, नवीनचन्द्र, शरत्चन्द्र इत्यादि प्रतिभाशाली लेखकों ने जिस साहित्य की सब्दि की है उसकी तुलना ग्राग भी भारत में नहीं मिल सकती । फिर ऐतिहासिक गवेषणा में, वैज्ञानिक अनुसंघान में, काव्य में. कला में, ग्रर्थात् राट्ट्रीय चेतना की प्रत्येक दिशा में प्राणशक्ति का श्रपूर्व स्फरण हुमा था। कलकता हाईकोर्ट के न्यायालय में जब पहले पहल राजनीतिक पड-यन्त्र के मामला पर विचार प्रारम्भ हुआ तो युगान्तर पत्र के अनुवाद के सम्बन्ध में जजों के सामने यह कहा गया था कि युगान्तर की भाषा इतनी मौलिक है कि उसका भाषान्तर करना सम्भव नहीं। मिल्टन की भाषा में जो शक्ति है, वर्क की शैली में जो ओनस्विता है, मार्ने की भाषा में जो प्रांज्जनता और प्रसाद है, युगान्तर की मापा में मानों इन सब गुणों की प्रद्भुत व्यंजना व्यक्त हुई है। युगान्तर की तुलना में हिन्दी भाषा में हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। नेपोलियन के समय में जर्मन प्रदेश रातथा विभन्त था। सौ मीन जाने में तीस टुकड़े-टुकड़े स्वतन्त्र प्रान्तों से होकर जाना पड़ता था। नेपोलियन द्वारा तीत्र रूप से ग्रायात प्राप्त करके जमती में राष्ट्रीय चेतना का नव-उन्मेप हुमा था। उस समय भी जर्मन साहित्य भागा में राष्ट्राय नवार है। में ग्रद्दभत जागृति दिलाई दी थी। जर्मन विद्दविद्यालय के एक प्रसिद्ध ग्रद्ध्यापक में अद्भुत जागृति दिखा क्या पा । फान् ट्टिस्के ने नवीन शैली से अद्भुत प्रेरणा के बसीभूत होकर जो इतिहास लिला ला उसी के प्रभाव से जर्मनी में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना का संवार हुना। लिला ला उसा क प्रभाव च भागा है। जा करने पर हमें निवान्त निराग्न होना भारतवर्ष के राष्ट्रीय मान्दोलन की चर्चा करने पर हमें निवान्त निराग्न होना भारतवर्ष के राष्ट्राम आवारा का स्वाहर साल की की धारम-कवामों तथा सुमाप बाहु पड़ता है। महारमाजी एवं पं० जवाहरसाल जी की धारम-कवामों तथा सुमाप बाहु की एक-दो पुस्तकों को छोड़कर पिछले चीस वर्षों में कुछ भी साहित्य की मुस्टि

322 बन्दी जीवन

नहीं हुई है। यह कुछ श्राज्ञा की बात नहीं है। श्रण्डमन में रहते समय मेरे मातस पटल में ये सब वार्ते स्थायी रूप से श्रंकित हो गई थीं। तथापि श्राज भी मेरे मन में परिताप की सीमा नहीं है कि श्रपती श्रामिलापा के श्रनुसार में कुछ भी साहित्यक प्रयत्न नहीं कर पाया। बात यह थी कि विष्तव कार्य में श्रात्यन्तिक रूप से लिप्त रहते के कारण मुक्ते साहित्य चर्चा करने का श्रवसर ही नहीं मिला।

मेरी एक यह इच्छा थी कि कास्तिकारी धान्दोलन की उपयोगिता एवं आव-रयकता के विषय में एक परिपूर्ण ग्रन्थ लिख डालूं। क्रान्तिकारी धान्दोलनों के विषक्ष में आज तक जितने आक्षेप किये गए हैं इसे तुच्छ एवं बृद्धिहीनों ना व्यर्थ आस्फालन प्रतिपादित करने के लिए जितनी बात कही गई हैं इन सबका प्रत्युत्तर देने की मन में प्रवल इच्छा थी। परन्तु परम दुर्मायवदा में कुछ भी न कर पाया। इस प्रकार के प्रन्थ लिखने में यथेष्ट समय की आवश्यकता होती है, और मुक्ते यह समय प्रान्त नहीं है। यदि ग्रन्थ लिखने बैठ जाता हूँ तो इधर संगठन का कार्य पड़ा रहता है और संगठन के कार्य में लग जाता हूँ तो लिखने का समय नहीं मिलता। ऐसी परिस्थित में ही मैंने अपने दल का एक कार्यक्रम तैयार किया था। मेरी समफ से भारतीय कान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में इस कार्यक्रम का एक विशेष महस्व है। यह कार्यक्रम धाज पुलिस के अधिकार में है। डेकिन काकोरी पड्यन्य के मामले के फैसले में इस कार्यक्रम का बहुत-सा धंश उद्दृत है।

उन उद्धृत ग्रंशों से उस कार्यक्रम का कुछ परिचय इस स्थान पर देने का प्रयत्न करूँगा। इस कार्यक्रम से पाठकों को विदित होगा कि उत्तर भारत का कान्तिकारी ग्रान्दोलन कितने दढ़ सिद्धान्तों के ग्राधार पर प्रारम्म हुग्रा था।

थी रासिवहारी के समय उत्तर भारत में जो कान्तिकारी दल काम कर रहा था उसका कोई कार्यक्रम न था। यूनाइटेड स्टेटस और कनाडा में जो विष्वव दल था वह गदर पार्टी के नाम से विस्थात था। बंगाल में जितनी पार्टियों थी उन सब के अलग-प्रतम नाम थे। थव की बार मैंने जो दल संगठित किया उसका नाम 'दि हिन्दुस्तान रिपब्निकन एसोसिएसन' रनेखा। अबध चीफ कोर्ट के मैसले से इस दल के तहम तथा साधन एवं इसकी संगठन प्रणाली के नियम इरयादिनीचे उद्गर्द हैं

नाम

#### लक्ष्य

सुसंगिठित एवं सदास्त्र कान्ति के द्वारा नियुक्त भारतीय प्रजातन्त्र संघ का स्यापना करना इस दल का ब्येय होगा। इस प्रजातन्त्र के विधान और उसके प्रतिस स्वरूप का निर्माण एवं उसकी धोषणा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे समय की जायगी जब वे अपने निस्वयों को ब्यावहारिक रूप देने में समर्थ होंगे। सार्वजनिक मताधिकार की नीव पर इस प्रजातन्त्र साम संगठन होगा। इस प्रजातन्त्र संघ में उन सब ब्यवस्थाओं का अन्त कर दिया जायगा जिनसे किसी एक मनुष्य द्वारा दुसरे का शोषण हो सकने का प्रवस्त मिल अकता है।

#### विधान

संचातक समिति—इस दल के समस्त कार्य केन्द्रीय सिमिति द्वारा संचालित होंगे। इस केन्द्रीय सिमिति में भारत के प्रत्येक प्रान्त के प्रतिमिधि रहेंगे। केन्द्रीय सिमिति के सभी निद्देव सब सदस्यों की स्वीकृति से होंगे। केन्द्रीय सिमिति के सभी निद्देव सब सदस्यों की स्वीकृति से होंगे। केन्द्रीय सिमित के हाथ में अखंड श्रव्यकार रहेंगे। विभिन्न प्रान्तों के समस्त कार्यों की जानकारी इस सिमिति को रहेगी। विभिन्न प्रान्तों के कार्यों को समस्ति। भूत कर्य प्रपन् उद्देश्य साधन में उन्हें परस्पर सम्बद्ध करना और उन पर नियन्त्रण रखना इस केन्द्रीय सिमिति का मुख्य कार्य होगा। भारत के वाहर विदेशों में जो कुछ किया जाएगा वह केन्द्रीय सिमिति के ही तत्वावधान में होगा।

#### प्रान्सीय संगठन

साघारणतया प्रत्येक प्रान्त में दल के पांच विभागों के पांच प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्यकारिणी समिति बनेगी। प्रान्त के समस्त कार्य इस समिति के नियन्त्रण में होंगे। इस समिति के समस्त निर्णय सर्व सम्मति से निहिन्तत होंने।

### दल के पांच विभाग

- प्रचार कार्य, 2. लीक लंगह, 3. पर्य संग्रह एवं म्रानंकवाद, 4. मस्त्र-सस्त्र का संग्रह एवं उन्हें मुरक्षित रखने की व्यवस्था करता, 5. विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करता।
  - पत करना । 1. प्रचार कार्य---(क) प्रकाश्य एवं गृप्त मुद्रित पत्रों की सहायता से, (स)

बन्दो जीवन

व्यक्तिगत वार्तालाप की सहायता से, (ग) सार्वजनिक सभा इत्यादि द्वारा, (प) कथा वार्ता प्रयत्ति धर्म विषयक व्याख्यानों द्वारा सुनियन्त्रित रूप से अपने उद्देश्य का प्रचार करना, ग्रौर (ङ) मैजिक लैण्टनं द्वारा ।

2. लीक संग्रह का काम जिलों के भार प्राप्त संचालकों द्वारा होगा।

 साधारणतया स्वेच्छाकृत दान की सहायता से अर्थ-संग्रह किया जायगा परन्तु समय-समय पर वल प्रयोग द्वारा भी । विदेशी सरकार से अत्यन्त उत्पीड़ित होने पर इस दल का कर्त्तंव्य होगा कि वह उसका उचित रूप से प्रतिशोध ने 1

4. इस दल के प्रत्येक सदस्य के पास शस्त्र पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा परन्तु ये सब शस्त्र विभिन्न केन्द्रों में मुरक्षित रक्खे जाएँगे एवं प्रान्तीय कमेटी के नियन्त्रण में ही उनसे काम लिया जाएगा। इस विभाग के प्रधिनायक अथवा जिल्ला संगठन कक्तों की विना अनुमति एवं विमा जानकारी के कोई भी शस्त्र इधर से उधर नहीं किया जाएगा।

5. बिदेशी विभाग-इस विभाग के समस्त कार्य केन्द्रीय समिति के ही

नियन्त्रण एवं संचालन में होंगे।

# जिलों के संचालक और उनका कर्तव्य

जिलों के सदस्यों का भार पूर्ण रूप से जिला प्रामेंनाइजर पर रहेगा। प्रपने जिले के प्रत्येक प्रंश में जिला-संचालक इत दल की द्याखाएँ स्थापित करने की ययादालित चेच्टा करेगा। सफततापूर्वक लोक-संग्रह के कार्य के लिए प्रत्येक संवा- लक अपने जिले के विभिन्न सार्वजितक कामो एवं संस्थाओं के साथ धिनष्ट रूप से सम्पक्त रक्षेता। जिलों के संचालक गण सब प्रकार से प्रात्तीय कमेटी के प्रधी पर्व रहकर काम करेंगे। प्रात्तीय कमेटी उनके सब कामों पर नियम्ब परवेशी एवं इस समिति के संचालन में ही जिलों के ये संचालक गण काम करेंगे। जिले के संचालक अपने सदस्यों को छोटी-छोटी टोलियों में विमाजित कर देगे एवं इम बात पर ध्याप रक्षेत्रों को छोटी-छोटी टोलियों में विमाजित कर देगे एवं इम बात पर ध्याप रक्षेत्रों के साथ विभन्न टोलियों एक-दूसरे से परिचित्त नहीं रहेंगी। एक्टा रूप के कामों हो एक प्रान्त के विभिन्न जिला संचालक प्रण्य भी आपत में एक-दूसरे के कामों से जानकारी नहीं रक्षेत्रों। एयं यथासम्मव ये संचालक प्रण्य भी पर से पर के कामों से जानकारी नहीं रक्षेत्रों। एयं यथासम्मव ये संचालक प्रण्य भी पर से पर से कामों से जानकारी नहीं रक्षेत्रों। एवं प्रथान ये एक-दूसरे के नाम

जानेंगे । ब्रपने ऊपर वाले को बिना सूचना दिए किसी भी जिला संवालक को यह प्रिपकार न होगा कि वह ब्रपने स्थान को छोड़कर कहीं धीर चला जाय ।

## जिला संचालक की योग्यता

- विभिन्न स्वभाव एवं प्रकृति वाले मनुष्यों को साथ क्षेकर चलने भौर उनसे काम लेने की योग्यता प्रत्येक जिला संचालक में होनी चाहिए।
- 2. प्रत्येक जिला संचालक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह भाषुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्षिक समस्याधों को पूर्ण रीति से समक्त सके घौर उन समस्याधों के साथ प्रपनी मात्भूमि का पया घौर कहाँ तक सम्यन्ध हैं इसका भी उसे जान होना परमावस्यक हैं।
- प्रश्येक जिला संचालक मे यह योग्यता होनी चाहिए कि भारतीय इति-हात की ममकया को हुदयंगम करते हुए भारतीय सम्यता की विशेषता को वह भनी प्रकार समक्त में के।
- 4. मानव सम्यता को स्वाधीन भारत की भी कुछ देन है इस बात पर जिला संचालकों की परिपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। प्राच्य थ्रीर पास्चात्यों में मानव की अध्यास्मिक एवं पायिव आवस्यकतामों में संगति चाना यह सब स्वाधीन भारत ही कर सकता है। मानव सम्यता को स्वाधीन मारत की यही देन है।
- जिला संचालकों के लिए यह परमावश्यक है कि वे त्यागी एवं साहसी हों क्योंकि इन गुणों के बिना उनकी और सब प्रतिमाएँ व्ययं हो जाएँगी।

# प्रान्तीय एवं केन्द्रीय कमेटी

इन कमेटियों के सदस्यों को उचित है कि वे इस बात पर विदोध ध्यान रखें कि घपनी संस्था के सदस्यों को इस बात में पूर्ण रीति से विकसित कर पाएँ एवं धपनी कार्य-कुदासता का पूर्ण परिचय दे सकें। मन्यपा सम्भव है यह संस्था कमनाः धपोगिति को प्राप्त हो जाय।

## कार्यक्रम

इस संस्था के समस्त कार्य दो रीतियों से होंगे, एक प्रकाश्य दूसरी गुन्त ।

#### प्रकाश्य कार्यक्रम

 पुस्तकालय, व्यायामशाना, सेवा-समिति इत्यादि के रूप में विभिन्न संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना ।

- 2. किसान एवं मजदूरों का संगठन करना। इस संस्था की श्रोर से मोग्य व्यक्तियों को कारखानों, रेलों एवं कोयले की श्रानों में भेजा जाय जिससे वहाँ के मजदूरों पर इनका प्रभाव जम जाय श्रीर वे मजदूरों के मन में यह बात प्रच्छी तरह से बैठा सर्कें कि मजदूर वर्ग कान्ति के साधन-मात्र नहीं है वरन् मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी। मजदूरों की तरह किसानों को भी संगठित करना है।
- प्रत्येक प्रान्त से एक-एक साप्ताहिक निकासा जाम और उसकी सहायता से स्वाधीनता और प्रजातन्त्र की बातों का प्रचार किया जाय!
- 4. विदेशों में क्या-क्या हो रहा है और उन देशों में विचार-वाराएं किन दिशाओं की ओर अवाहित हो रही हैं इन सब बातों को सममाने के लिए छोटी-छोटी पुस्तकें और पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाएं।
- 5. कांग्रेस तथा अन्य सार्वजनिक कामो पर यथारावित अपनी संस्थाका प्रभाव डाला जाय भीर उनसे यथासम्भव लाभ उठाया जाय।

# गुप्त कार्यक्रम

- गुप्त रीति से खायेखाने की प्रतिष्ठा की जाय और उसकी सहायता से ऐसे साहित्य की मृष्टि की जाय जिसका प्रकाशन प्रकाश्य रूप से सम्मय नहीं है।
  - 2. ऐसे साहित्य का प्रचार करना ।
  - 3. समस्त देश में जिलेवार इस संस्था की सालाएँ स्थापित करना होगा।
  - 4. जैसे भी सम्भव हो ग्रर्थ-संग्रह किया जाय।
- 5 विष्लव के प्रवसर पर झहत-शहतों के कारखानों एवं सेना परिवालन का कार्य-भार महुण करने के योग्य वनने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को विदेशों में सामरिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश से भेजा जाय।
- विदेशों से प्रस्व-शस्त्र मेंगाना एवं इस देश में उनके निर्माण का प्रयान करना।

- विदेशों में भारतीय विष्लवियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना एवं उनके साथ पूर्ण सहयोग से काम करना।
  - 8. ब्रिटिश सेना में अपनी संस्था के सदस्यों को भरती कराना।
- 9. समय-समय पर प्रतिशोध के उद्देश्य से ऐसा काम करना जिससे जनसाधा-रण की सहानुभूति अपने सिद्धान्त की और आकृष्ट हो सके। इस प्रकार देश में एक ऐसे दल की सृष्टि होगी जिसकी सहानुभूति से हम लाम उठा सकेंगे।

### सदस्यों के बारे में

- सदस्यगण इस संस्था के काम में अपना पूरा समय लगाएँगे, और आव-श्यकता पड़ने पर अपने जीवन को संकट में डालने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। प्रत्येक प्रान्त के जिला संचालकमण ऐसे सदस्यों की भरती करेंगे।
  - 2. प्रत्येक सदस्य जिला संचालक की ग्राजाओं का निविरोध पालन करेंगे।
- 3. प्रत्येक सदस्य अपनी मौलिक कार्य-कुशलता को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न फरेगा। इस सस्या की सफलता एवं सार्यकता इस बात पर निर्भर है कि इसके सदस्यगण कितने उद्योगी, मौलिक रूप से कार्य-कुशल, एव कर्वव्य-परायण हैं, प्रत्येक सदस्य इस बात को समरण रखेगा।
- 4. प्रत्येक रादस्य का प्राचरण ऐसा होना आवश्यक है जिससे इस संस्था के ध्येय पर किसी प्रकार की कालिमा न लग सके एवं उनके कार्यों से साक्षात् अथवा परोक्ष रूप में इस संस्था को कोई हानि न पहुँच सके।
- जिला संचालक की अनुमति बिना इस संस्था का कोई भी सदस्य दूसरी संस्था का सदस्य नहीं बन सकेगा।
- जिला सचालक को बिना सूचित किए कोई सदस्य अपना स्थान नहीं छोडेगा 1
- प्रत्येक सदस्य इस बात की चेष्टा करेगा कि जनसाधारण श्रयवा पुलिस की दृष्टि में इस सम्देह की उत्पत्ति न हो कि उसका कान्तिकारियों से कुछ सम्बन्ध है।
- 8. प्रत्येक सदस्य को इस वात का स्मरण रखना परम धावस्यक है कि उसका ब्यक्तिगत ब्यवहार या उससे एक भी गलती होने पर समस्त संस्था नष्ट हो सकती है।

328 बन्दी ओवन

 कोई भी सदस्य भपने सार्वजनिक कार्य के बारे में जिला संवालक से किसी बात को नहीं छिपाएगा।

10. विश्वासघात करने पर सदस्य को संस्था से निकाल दिया जायगाया उसे मृत्यु दण्ड दिया जायगा। दण्ड देने का प्रधिकार पूर्णतया प्रान्तीय कमेटी की होगा।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन प्रथवा हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ की नियमावली एवं कार्यक्रम को यदि कोई विसेष ध्यानपूर्वक पड़ेगा तो उसे भवश्य प्रतीत हो जायगा कि उत्तर सारत का विष्लव आन्दोलन प्रजातन्त्र एवं समाजतन्त्र के सिद्धान्त्रों के आधार पर प्रतिष्ठित था। और यह केवल कल्पनामात्र ही न थी। प्रपेत ध्येय को कार्य मे परिणत करने के लिए भारत के चुने हुए युवकच्य पर-गृहस्थों की सुख सक्वयत्ता को, माता-पिता के स्तेह की, भाई-बिहां के प्यार और मोह को, दुनियादारों के प्रतोसमों को तिलांजित देकर अपने उद्देषसाम के लिए फोसी के तस्त्रों एटें ।

उस समय रूस में राज्य-कान्ति हो चुकी थी। कम्यूनिज्म की रवताभ प्रानिधाक्षा से समस्त संसार के उत्पीजितगण एवं यह-वह साम्राज्यों के संवानकृतण मस्त भीर प्रमिरका में कम्यूनिज्म के संवानकृत्रण मस्त भीर प्रमिरका में कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के थायार पर तुमुल याग्योतन हो चुका या थीर उसका प्रचण्ड रूप किंग पर दिन उप से उप होता जा रहा था। इन सव परिस्थितियों के प्रति ध्यार रखें हुए यदि हम उत्तर भारत के विध्वत याग्योतन को आसोचना करें तो यह निश्चत रूप से विदित हो जाएगा कि यह भान्योतन मात्र तिग्वत वान सुन्य चपलता या अदूरदर्शी उद्देश्व युवक-वृन्दों की विचारहीन प्रस्तानाथ न था अथवा हतायाग्रस्त कार्यकर्तामों का व्ययं धारफालक मात्र न था। यदि यह वहीं जाया कि वह-वहे शन्यों के व्यवहार से अथवा हते विचार के सिद्धान्त के उत्तेष-भाग से ही किसी आन्योतन को सार्यकर्ता का प्रचार हुगा है से सकते तो इतके उत्तर में केवन दता हो कहाना पर्योत्त होगा कि संसार में जब कभी भी किंती न्तान सिद्धान्त का प्रचार हुगा है तो उसका प्रारम्भ परिमित साकार में एवं प्रधान रूप से विचार के क्षेत्र में हो सर्वक्षमा हुमा है। यहाँ तो इन विचारियों ने भीपण प्रतिकृत्वता का सामना करते हुए संसार की सबसे यही साधान्यवाही

के प्रहार को सहते हुए भारतवासियों के लियिल एवं यवसाद प्रस्त मन को प्रपने जीवन के बिलदान से संजीवित किया। सन् 1921 सत्याग्रह म्रान्दोलन के प्रवसान होने के बाद से सन् 1930 तक भारत में जो म्रान्दोलन होता रहा महात्मा गांधी का उसमें कोई हाय न था। उस समय यह फात्तिकारी म्रान्दोलन ही ऐसा म्रान्दोलन था जो संसार के सामने उच्च स्वर से यह घोषित कर रहा था कि भारत की स्वापीन करने के लिए बहुा के नवयुवकगण प्राणों की म्राहृति दे सकते हैं। सन् 1929 की लाहौर कांग्रेस के सभापति पं० जवाहरलालजी नेहरू के म्राभाषण को व्यानपूर्वक पढ़ने से सबको यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि भारतीय क्रान्तिकारी म्रान्दोलन का प्रभाव भारत के राष्ट्र नायकों पर कितने प्रवेश रूप से पड़ रहा था। यदि में भूल नहीं रहा हूं तो पंहित्ती हो अपने प्रभिभाषण में यह भी कहने का साइति क्राया था कि भारत के युवक-पून्दों के क्रान्तिकारी कार्यों ने ही भारत के राष्ट्रीय म्रान्दोलन को जीवित रक्षत है।

यह वात सत्य हो सकती है कि हमारी संस्था के इस कार्यक्रम की सब बातें सब सदस्यों की समक्त में पूर्ण रूप से न श्राई हों। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समभने के लिए दो बातों को जान लेने की विशेष भावस्यकता है। जिसने मार-तीय सम्यता की मर्भ-कथा को भली-माँति नहीं समभा उसके लिए यह सम्भव नहीं कि कम्युनिजन के दोष को वह ठीक-ठीक समक्त सके। इसलिए भारतीय सम्यता के प्रति जिसका प्रेम नही है और इस बात पर कि मानव-सम्यता की उन्नति के लिए भारतीय सम्यता की विशेष उपयोगिता है जिसकी थड़ा नहीं है वह इस कार्यक्रम को ठीक-ठीक नहीं समक्ष सकता तथा वह भी जिसने यह मान ही लिया है कि कम्यनिजम का सिद्धान्त एक परिपूर्णांग अविभाज्य शुटिरहित समुचे सौर पर अभात है, वह भी हमारी संस्या के इस कार्यक्रम को पूर्ण रीति से नहीं ही समक्त सकता। कारण यह है कि उसको ऐसा प्रतीत होगा कि कम्यूनिजम के परे सिदान्त को इस कार्यक्रम में ज्यों-का-त्यों नहीं लिया गया है और इसलिए यह सिक्षात का इस नाव का सम्यूनिज्य के सिक्षान्त की ठीक-ठीक नहीं समक्षे समक्ष्या । क इसके पार्टिक प्रकार पर्देश समक्ष्य है । जिस प्रकार एक झोर पण्डित जवाहरलालजी जैसे व्यक्ति ने कान्तिकारियों है। जिस प्रकार एक जार पार्चित हो हो है जिस प्रकार दूसरी झोर कुछ नवीन मानसंवादी इस कार्य-को फासिस्ट कहा हुए आज यह कहते हैं कि इस कार्यक्रम के निर्मादा ने कम का भावाचना पर्याप्त को पूर्ण रूप से नहीं समक्ता या इसलिए श्रेणी संघर्ष के

330 बन्दी जीवन

वारे में यह कुछ नहीं लिख रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों में से मेरे एक साथी श्री मन्मयनाथजी गुप्त भी हैं। ब्रापने प्रपत्ते कई लेखों में ऐसा लिखा है कि श्री सान्यालजी ने हिन्दुस्तान रिपन्तकन एसोसिएशन के कार्यक्रम की तैयार किया था श्रीर उसमें कुछ मान्यवाथी सिद्धान्तों को भी रक्सा था। मेकिन सान्यालओं श्रेणी-संचर्ष के मर्प को समक्ष नहीं पाए थे। श्री मन्मयनाथजी अपने को कामरेड कहते हैं। इसलिए उचित है कि में भी उन्हें कामरेड ही लिखूँ। कामरेड कम्मरेड ही लिखूँ। कामरेड कम्मरेड ही लिखूँ। कामरेड कम्मरेड ही लिखूँ। कामरेड क्षा मन्मति हैं कि हमारी संस्था के कार्यक्रम में श्रीणों के स्वाप्त के पनम्मति हैं कि हमारी संस्था के कार्यक्रम में श्रीणों के स्वाप्त के मन्मते हैं कि इस कार्यक्रम के रिपय में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए वह सम्भने है कि इस कार्यक्रम के रखिता के मन्म में श्रीणी-संबर्ध एवं श्रीणी-संबर्ध के बारे में कोई धारणा हीन थी।

लोगों की गिरणतारी के पहले मन्मयनायजी ने इस बात के प्रति कभी भी हमारी दृष्टि ग्राकपित नहीं की। इसका कारण यह है कि इस समय मन्मयनायजी इस कार्यकम को भलीभीति समभे नहीं थे। कम्यूनिज्म को बिना समभे इस कार्यकम की विशेषता को समभक्ता किसी के लिए सम्भव भी नहीं है। मन्मय-नायजी उस समय कम्यूनिज्म के सिद्धान्त से विशेष परिचित न थे। ग्राज कागरेड मन्मयनाय कम्यूनिज्म को जिस प्रकार समभते हैं सम्मव है मिक्प्य में ठीक ऐसा ही न समभें।

अपने पक्ष के समयंन के लिए इस स्थान पर में दो-एक वातों के प्रति पाठकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कम्यूनिजम के सिद्धान्त में इतिहास की आर्थिक व्याख्या का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के मूल में अंगी-संघर्ष की धारणा प्राणस्वरूप वर्षमान है। जो इन सिद्धानतों के स्वीकार नहीं करता वह कहुर पंथियों की दृष्टि में कम्यूनिस्ट नहीं हो सकता। मैंने विशेष ध्यानपूर्वक इन सब सिद्धानतों को पहण नहीं कर पाया, तथार्थ इस बात को मैंने स्वीकार कर लिया था कि स्वाधीन भारत के अजतन्त्र राज्य में मजदूर एवं किसान वर्ग के स्वार्थ की उपयुक्त रीति से रक्षा होनी चाहिए। इति-हास में वार-वार यह देशा गया है कि मजदूर तथा किसान वर्ग की हो पहायता से राज्य क्रान्तियों हुई परन्तु कान्ति से बाद उपयो किसान वर्ग में हो पर करनी होगी। लेकन इसके लिए मह सावस्वम नहीं है कि येणी संवर्ष के मानं से ही हमें

मागे बढ़ना पड़े भयवा इतिहास की भाषिक ब्याख्या की हमें स्वीकार करना पड़े । गिरपतारी के समय भेरे पास एक छोटा-सा परचा पाया गया था जिसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या की अपूर्णता को प्रमाणित करने के लिए मैंने कुछ वातें संग्रह करके लिख रक्खी थीं। यह परचा काकोरी पड्यन्त्र के मामले में एक्जिबिट है। इतिहास की आर्थिक ज्याख्या का खंडन करते हुए मैं इस समय एक प्रत्य तिख रहा हूँ। विचारविनिमय नामक मेरी एक पुस्तक के 'व्यक्ति, समाज श्रीर मार्क्सवादी' शीर्पक लेख में 23 पृष्ठों मे मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कुछ श्रंबों का खंडन किया है। श्रीर कुछ परिचित कम्यूनिस्टों से इस बात की भी प्रार्थना की है कि वे इसका प्रत्यत्तर दें। लेकिन धभी तक इसका किसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है। इसके ग्रतिरिक्त अपनी सस्या के कार्यक्रम से भी कुछ ग्रंश उद्त करके ही में यह दिखाने का प्रयत्न करूँगा कि वर्ग-ज्ञान की धारणा भी इस कार्यक्रम में विद्यमान है। देखिए इस कार्यक्रम के प्रकाश्य अंश का दूसरा नियम। इस नियम से सबको विदित हो जाएगा कि मजदूर ग्रीर किसान वर्ग के स्वार्थ के ही लिए कान्ति की ग्रायोजना की गई थी। इस स्थान पर श्रेणी-संघर्ष की नीति पर विशद रूप से आलोचना करने की इच्छा नही है। इस विषय में मैंने कानपर के साप्ताहिक प्रताप में एक काफ़ी बड़ा निवन्य लिखा है। इस निवन्य का शीर्पक है 'कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण में परिवर्तन।' मैं समभता है कि विष्लव धान्दोलन के इतिहास में कम्यनिस्ट सिद्धान्त पर आलोचनात्मक विचार करने का यहाँ उपयुक्त स्यान नहीं है, इसके लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखने की ग्रायस्यकता है ग्रीर वह मैं लिख रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट निर्देश कर देना आवश्यक है कि हमारी संस्था के कार्यक्रम मे कम्मृतिज्म के बहुत से सिद्धान्त ग्रहण कर लिये गए थे श्रीर जिन सिद्धान्तों को नही ग्रहण किया गया या यह इसलिए नही कि वे सब हमारी समक्त में न श्राए थे बल्कि इसलिए कि उन्हें हमने जान-वूक्तकर अच्छी तरह से सोच-विचारकर ही नहीं ग्रहण किया था। एक विदीय बात इस कार्यक्रम में यह पाई जाएगी कि कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को बनाए जाने पर भी हमारी संस्था के नाम के साथ कम्यूनियम अथवा सोधलियम का नाम नहीं जोडा गया था । इस बात से यदि कोई यह समक्षे कि हम लोग सोरालिज्म से परिचित न गया था। इस बात समार का प्रहण नहीं कर पाए थे तो वह भी उसकी भूल होगी। य अथवा उक्षक सिद्धान्य का कुछ । हमने यह सम्भव है बहुत से यनी व्यक्ति जो

उस समय हमारी सहायता कर रहे थे हमसे विमुख हो जाएँ। चेवस इसी विचार से हमने अपनी संस्या के नाम के साथ सोशनिज्म नाम नहीं लगाया था। पंजाब के सरदार गुरुमुखसिंह के दल को देखकर मैंने भी यह चाहा या कि प्रपनी संस्था का नाम सोश्वलिज्म से युक्त रक्लें। परन्तु मेरे परम मित्र अध्यापक जयक्रद्रजी के परामर्स से ऐसा नहीं किया गया । हम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सरदार भगत-सिंह ने इस संस्था के साथ सोशलिज्म का नाम भी लगा दिया था। लेकिन फिर भी लक्ष्य करने की बात यह है कि इस नाम के मितिरक्त इस कार्यक्रम में और कोई ं परिवर्तन नहीं किया गया था। हमारी संस्था के घ्येय का वर्णन करते समय स्पष्ट दाब्दों में कहा गया था कि हम भविष्य में भारत की समाज व्यवस्था ऐसी बनाने चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किसी प्रकार का भी शोषण सम्भव न हो सके। फिर इस संस्था की छोर से जो घोषणा-पत्र निकाला गया था उसमें यह भी कहा गया था कि भारत की भावी राष्ट्र व्यवस्था में बढ़े-बड़े कारखाने और उद्योग-धन्धों के व्यापार ब्यक्ति के ग्रधीन न रहकर राष्ट्र के ग्रधीन रहेगे जैसे रेलवे, कोयले इत्यादि की खानें। अहाजों का बनाना प्रयवा चलाना इत्यादि की व्यवस्था समाज के हाथ में रहेगी। इस ध्येय के साथ यदि प्रकाश्य कार्यक्रम के दूसरे नियम को देखें, तो निष्पक्ष पाठकों को निसन्देह यह बात विदित ही जाएगी कि कम्युनिज्म के मूल सिद्धान्तों को हमने बहुत ग्रंश में ग्रहण कर लिया था। प्रकाश्य ग्रान्दोलन के दूसरे नियम को यदि घ्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो किसी के मन में सन्देह का अवकाश नहीं रहेगा कि कम्युनिस्ट सिद्धान्त के अन्तर्गत वर्ण-बुढि की घारणा हमारी कल्पना एवं संकल्प में सिकय रूप से वर्तमान थी। यह नियम यह है: 'किसान एवं मजदूरों का संगठन करना। इस संस्था की मीर से योग्य व्यक्तियों को कारखानों, रेलों एवं कोयले की खानों में भेजा जाय जिसहे वहाँ के मजदूरों पर इनका प्रभाव जम जाय और वे मजदूरों के मन में यह बाउ अच्छी तरह से बैठा सकें कि मजदूर वर्ग कान्ति के सापन मात्र नहीं हैं वरन मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी।' मजदूरों की तरह किसानों को भी संग-ठित करना है। इस स्थान पर मैं पाठकों की दृष्टि दो वाक्यों पर विदोष स्प से श्राकपित करना चाहता है। "मजदूर वर्ग क्रान्ति के साधन मात्र नहीं हैं यरन मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी।" मेरी समक्ष में समग्र इतिहास की ममें कथा जो कम्यूनिस्ट सिद्धान्त की प्राण-स्वरूपा है इन दो बाक्यों में व्यक्त ही

गई है। इसके प्रतिरिक्त हमारी संस्था की घोर से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया पा उसमें दो-तीन ऐसे भीर बाक्य भी ये जिनसे साम्यवादी दृष्टिकीण का स्पष्टीकरण होता है जैसे स्वाधीन भारत के भावी राज्य संविधान में विचा-रालयों (न्यायालयों) की ब्यवस्था नि:ग्रुल्क की जाएगी। सार्वजनिक मताधिकार होगा। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोगिता के श्रादर्श को ग्रहण किया जाएगा वयोंकि इसीमें संसार का कल्याण है प्रतियोगिता मे नहीं। इस कान्तिकारी दल का ध्येय जितना राष्ट्रीय है उससे प्रधिक अन्तर्राष्ट्रीय होगा और इस हिसान से यह दल ग्रतीत काल के गौरवमय पूग के भारतीय ऋषिवन्दों एवं ग्रायुनिक काल के बोलशेविक रूस के पदांक का अनुसरण करेगा। इस स्थान पर एक और बात का कहना अप्रासंगिक न होगा। हमारे झाज के नवीन आलोक प्राप्त कुछ बन्धगण प्राचीन गौरवमय युग के भारतीय ऋषिवन्दों के उल्लेख से नाक-भौंह सिकीड़ते हैं भीर कहते हैं कि ग्राधुनिक रूस के साथ प्राचीन ऋषियों का उल्लेख करना बद्धि-भंग का परिचय देना है, मानो विश्व-प्रीति का ग्रादर्श वोलशेविक रूस की ही देन है, मानों प्राचीन भारतीय ब्रादर्श में विश्व प्रीति की कोई कल्पना ही न थी। पाठकगण स्वयं विचार करेंगे कि किसे बुद्धि-भ्रम हुआ है।

पं० जवाहरलालजी का यह कहना कि भारतीय क्रान्तिकारी गण फॉसिस्ट थे यह भी नितान्त भ्रमात्मक है। इस स्थान पर इस बात की भी भ्रालोचना करना यनावश्यक समभता है।

# 13 अनुशीलन समिति का सहयोग

देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के बाद अनुशीलन समिति के नेतागणों के कहने के अनुसार श्री योगेश चटर्जी मेरे पास बार-वार श्राते थे श्रीर मेरे साथ मिलकर काम करने भी प्रवल इच्छा प्रकट करते थे । प्रनुशीलन समिति के नेता-गण यह नहीं चाहते थे कि मैं उनसे प्रलग होकर काम कहाँ। लेकिन वे यह भी नहीं वाहते थे कि वंगाल के क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन में मेरा वही स्थान हो जैसाकि पंजाब और युवत प्रान्त में या। इघर जादूगोपाल वावू चाहते थे कि मैं पूर्ण रूप से उन लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। उस समय श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री नरेन्द्र नाय भट्टाचार्य (जो ग्राजकल मानवेन्द्रनाथ राय के नाम से प्रसिद्ध हैं) श्री जाई गोपाल मुकर्जी इत्यादि सब एक साथ मिलकर वाम कर रहेथे। इसी समय एक विरुपात पुस्तक विकेता के पास से एक प्रस्ताव आया था कि मैं उनकी कलकरों की दूकान का कार्य-भार ग्रहण करूँ। जादूगोपाल बाबू भी चाहते थे कि मैं कनकरों में रहें और मजदूर वर्गका काम ग्रपने हाय में ते लूँ। मैंने इन सब प्रस्तावों की स्यीकार भी कर लिया था लेकिन वे किताववाले ग्रन्त में मुक्ते दूकान का वार्यमार देने से ग्रानाकानी करने लगे। मैंने भी उनके मन की बात समक्त ली। उन्हें सन्देह हो गया था कि मैं राजनैतिक मामलों के सम्पर्क में बाकर उलसन मे वह जाजैंगा। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने ग्रपनी कलकत्ते की दुकान वा कार्यभार मेरे ज्यर नहीं छोडा ।

मेरा कलकत्ता जाना तो रह गया । इसके थोड़े ही दिन बाद ढाका से मेरे एक परिचित बन्धु थी गोविन्द चन्द्रकर मुक्क्षे मिलने ग्राए । इनके साथ मैं कालेपानी

में रह चुका था। विप्लव के कार्य करते समय गोविन्द बाबू को फरार रहना पहा था। प्रन्त में पुलिस की गोविन्द बाबू और उनके एक साथी का पता चल गया। सरास्त्र पुलिस ने इनका मकान घेर लिया। इतके लिए ग्रव निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। इन्होंने भी अपने ग्रस्त्र उठाए ग्रीर पुलिस वालों पर गोली चनाते हुए निकल गए। पुलिस बालों ने भी पीछे से गोली चलाई। गोविन्ट बाब श्रीर उनके साथी बरी तरह से घायल होकर गिर पड़े। लेकिन ईस्वर की कृपा से ग्राज भी गोविन्द बाब जीवित हैं। ग्राज भी उनके शरीर में सीमे की गोली वर्तमान है। श्रीर सम्भवतः इसके परिणाम मे श्रीर कारागार की विशेष वठीरता के कारण उनकी देह में कोड के चिह्न दिलाई देने लगे हैं। ऐसे पूराने मित्र से मिल-कर मुक्ते बहुत प्रसन्तता हुई। आप ही से मुक्ते विदित हुआ कि अनुशीलन के एक बड़े नेता थी शैलोबय नाय चकवर्ती मुक्त हो गए हैं और वे मुभसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मुभ्ते हाका ले जाने के लिए ही गोविन्द बाबू इलाहाबाद ग्राए थे। ढाका जाने-माने का खर्च भी मुभे नहीं उठाना पडा। मैं भी वैलोक्स बाब से मिलने के लिए विशेष इच्छुक था। इसके पहले में डाका कभी नहीं गयाथा। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है में इलाहाबाद से कलकत्ता गया और वहाँ से ग्वालंद और और ग्वा-खंद से स्टीमर द्वारा नारायण गंज पहुँचा, फिर नारायणगंज से रेल पर चटकर ढाका पहुँचा । कलकत्ता और खालद के बीच देन में एक घटना हुई जिसका उल्लेस करना यहाँ पर सप्रामंगिक न होगा। में बंच की एक प्रोर लेटा या ग्रीर दूसरी श्रोर एक अन्य व्यक्ति था। हम दोनों के बीच एक लम्बी-मी पटरी करीब हैंद्र हाथ ऊँनी लगी हुई थी। इस पटरी के कारण उस बैच के दी हिस्से हो गए। बैच की एक शोर लेटा हमा मनुष्य दूसरी झोर के व्यक्ति को नहीं देख सकता था। योडी देर में देशता क्या है कि पटरी के ऊपर से एक टौन भीर एक हाथ लटक रहा है। यह बात मुक्ते कुछ भच्यों न लगी किसी का जूना विसी के शरीर पर लटके ह ि यह बात मुक्त भुष्य भन्या गाया करता है । किर मी जब तक मेरे रासीर को न छू दे या यह विने म्रव्हा लग सकता है। किर मी जब तक मेरे रासीर को न छू दे या छूने को न हो तब तक ट्रेन के सफर में मैं किमी को बया यह मकता है। योड़े देर में देराता हूँ कि वह टीन भीर मी लटकी भीर हाय मेरे मिर पर मा पहुँचा। पर म दतता हूं। क पह धार गर अपना कि यह सव विद्रित अवस्था की वेहत कोच साया। वहते तो मैंने यह सममा कि यह सव निद्रित अवस्था की वेहीशी है और मैंने सपनी टाँग से उसकी टाँग और हाय से उसका हाय हटा दिया। विकिन बार-बार वही हरवतें होती रहीं। प्रवरी बार में उठ बैठा तो देखा कि

338 बन्दी जीवन

ग्रनुसार काम करते रहे। मैंने भी योगेशबाब् पर विश्वास करके युक्तप्रान्त का कार्यभार उनपर ही छोड़ दिया था। स्वर्गीय राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी थोगेशवाब् से कही ग्रधिक शिक्षित थे। योगेशवाबू से मिलने के बहुत पहले से ही राजेन्द्रनाथ मेरे साथ काम कर रहे थे। वह मेरे विदेष मित्र भी थे। तथावि पूर्ण रीति से अनुभवी न होने के कारण मैंने राजेन्द्रनाथ पर कार्य-भार न्यस्त न करके योगेशवाव पर न्यस्त करना ही उचित समका। पंजाब का कार्यभार ब्रध्यापक जयचन्द्रजी पर स्यस्त था। योगेशवाव से जयचन्द्रजी का अथवा किसी अन्य व्यक्ति का परिचय मैंने नहीं कराया था। काम करने के सिलसिले में जो-जो व्यक्ति पंजाब से युक्त-प्रान्त में झाए थे। उन्होसे योगेशवाबूका परिचय हुआ था। अनुशीलन के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बहुत पहले से ही सरदार भगतसिंह युक्तशान्त में या गए थे। त्रलीवयनाथ बाबू से चिट्ठी लाने के बाद मैंने यह निर्णय किया कि योगेशवाबू वनारस छोड़कर कानपुर घाकर ठहरें नयोंकि मैं यह समकता था कि बनारस में राजेन्द्र लाहिड्डी है परन्तु कानपुर में मेरी श्रभिष्ठित के श्रमुसार कोई व्यक्ति न था। इसके पहले ही सरदार भगतिसह को कानपुर में ठहराया गया था। भगतिसह भी बड़े योग्य व्यक्ति थे परन्तु अनुभवी न थे। इस प्रकार जब योगेशबाबू एवं सरदार भगतिसह दोनों व्यक्ति कानपुर में रहने लगे तो ये एक-दूसरे से परिचित हो गए। ग्रभी तक कानपुर में श्री राजकुमार, श्री विजयकुमार तथा श्री बटुकेश्वर हमारे दल में सम्मिलित नहीं हुए थे। श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य भी कानपुर में थे तेकिन सुरेशवाबु अनमने होकर हमारे दल का काम कर रहे थे। योगेशवाबु के कानपुर भाति पर ढंग से काम होने लगा। मैं या इलाहाबाद में, राजेन्द्र लाहिड़ी ये बनारस में, श्रीर योगेराबाबू कानपुर में ग्रा गए। लखनऊ में हमारा कोई विश्वस्त ग्रीर कार्यकुशल व्यक्ति न या। इलाहावाद और कानपुरवाते ही लखनऊ का काम भी सँमाल रहे थे। धीरे-धीरे मैंने योगेशवाबू से युक्तप्रान्त के विभिन्न कार्यकर्ताप्रों का पुरिचयकरा दिया। बनारस मे योगेशवाबु के दो-तीन मित्र वे यथा थी मन्मय-नाथ गुप्त, श्री शचीन्द्रनाथ वस्त्री, श्री प्रणवेश चटर्जी धीर स्वर्गीय चन्द्र देखर ग्राजाद ।

योगेशवावू के कानपुर चले जाने पर उनके बनारस के निवयण राजेन्द्रवावू के नियन्त्रण में काम करने लगे। भेरी गिरफ्तारी के पूर्व तक योगेशवाबू सस्स हृदय से भेरे साथ काम कर रहे थे। भेरे दिल में कभी भी यह सन्देह नहीं हुमा कि योगेरावाबू ने मुक्तसे कुछ भी छिपाया हो या हमारे दल मे किसी प्रकार के भेदभाव की सुष्टि की हो। लेकिन उनके बनारस के धनुषायीगणों ने स्वर्गीय राजेन्द्रनाथ से सरल एवं उचित व्यवहार नहीं किया। इसका पता मुक्ते बहुत बाद की चला या। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक हम दोनों गिरफ्तार नहीं हुए थे हम लोग एक-दूसरे पर पूर्णतया निर्मर रहते थे। यह भी सत्य है कि आये दिन के कार्यक्रम से योगेशवाबुको यह प्रतीत हो रहा था कि उत्तर भारत मे हमारा कार्यक्रम बगाल के कार्यक्रम से अधिक उपयोगी एवं अधिक फलप्रसूया। इतिहास के पृष्ठों में यह यात ग्राज प्रमाणित भी हो चकी है कि क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन के सम्पर्क में उत्तर भारत के दल की जितनी देन है उसकी तुलना में बंगाल की धनुशीलन समिति की कुछ भी नहीं है। उत्तर भारत के कार्यक्रम से योगेशबायू इतने प्रभावित हुए थे कि वे बंगाल में जाकर अपने उद्योग से अर्थसंग्रह करके युक्तप्रान्त में लाते थे। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है बंगाल के नेताग्रो को इसका पता न था। यदि पता होता तो वे भी अवस्य इसके हिस्सेदार वन जाते । योगेशवाबू के आचरण से मैं कभी यह सन्देह नहीं कर पाया कि वे मुफ्ते किसी घ्रन्य दल का नेता समफते थे और घ्रपने को किसी दूसरे दल का ग्रन्थायी। बात तो यह थी कि बगाल में भी ग्रनशीलन समिति के नेतागण सदा यही बताते थे कि सान्याल भी अपने ही दल का आदमी है। उत्तर भारत के कार्यक्रम की बहुत-सी बातें मैं योगेशवाबू को बता दिया करता था जो कि मैंने बंगाल के नेताओं को नहीं बताई थी। इसका एक कारण था कि में योगेशवाब से दिन-रात काम ले रहा था इसलिए उन्हें बहुत-सी वातों का बताना ग्रावश्यक हो जाता था। दूसरा कारण यह वा कि बंगात के नेताओं के साथ मिलने का ग्रवसर मुक्ते कम प्राप्त होता था। तीसरी बात यह थी कि हम लोगों में एक प्रतियोगिता की भावना रहती थी। चौयी बात यह यी कि श्रनुशीलन के नेतागण ग्रपनी सब बात मुक्ते नहीं बताते थे। तेकिन धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को समसने लगे ये और ऋमशः हम तोगों में सहयोग की भावना प्रवत हो रही थी।

में चाहता था कि पंजाब-शास्त्रा की सहायता से काश्मीर धौर जायुल के रास्ते से हम स्व और पदिचमी पूरीग तक पहुँचें, इन रास्तों से प्रस्त्र आदि के मंगाने की हम स्व और पदिचमी पूरीग तक पहुँचें, इन रास्तों से प्रस्त्र आदि के मंगाने की स्ववस्था कर प्रौर विदेशस्य भारतीय विस्तवचादियों के साथ इन्हीं रास्तों से प्रथमा योगमूत्र स्यापित करें। इस विषय की कोई बात न मैंने योगेसवाव को सत्ताई प्रौर न बंगान के नेताओं को। इसी प्रकार युक्तप्रास्त के कार्यक्रम के बारे

में भी सब बातें मैंने बंगान के नैतायों को नहीं बताई थीं। घ्राज भी वे कार्यक्रम प्रपूर्ण रह गए है। इसलिए इन सब बातों का उल्लेख करना ध्राज उचित न होगा। इस स्थान पर तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि उन पिछले दिनों में योगेशवाबु के साथ मेरा क्या सम्बन्ध था।

मैं यह पहले ही बता बुका हूँ कि दिल्ली से लौटने के बाद मैं कानपुर गया। कानपुर में पहला बोलचेविक कान्सप्रेसी (पड्यन्त्र) केस चल रहा था। इस पड्यन्त्र के मामले में मी गिरपनार होनेवाला था यह भी मैं बता चुका हूँ। कानपुर में बोलचेविक केस चलने के पहले ही युवनप्रान्त केएक मॉडरेट नेता ने मुफे यह सुका दे दी थी कि सम्भव है मैं भी इस मामले में गिरपतार हो जाऊँ। उस समय मैं बड़ी सावधानी से घूमता-फिरता था। अब तक मैं युवनप्रान्त और पंजाब में कालिकारी आव्दोलन की नींव डाल चुका था। युवनप्रान्त के प्रायः सभी वड़े शहरों में हम लोगों का संगठन हो चुका था। पंजाब में अच्छे कार्यकर्त मिल चुके थे। युवनप्रान्त और पंजाब में भी मुफ्ते करीब-करीब फरार हालत में ही पूमना पड़ता था। मैं यह बहुत चाहता था कि मुफ्ते एक अनुभवी कार्यकर्ती मिल जाय तो मैं अपना पूमना-फिरना बन्द कर दूँ। योगशबाबू के मिलने पर मुफ्ते यह सन्तोप हो गया कि सब मैं एक स्थान पर निरिचत होकर जम सकता हूँ और उस स्थान से बैठे-बैठे समस्त क्रास्तिकारी आव्दोलन का नियन्त्रण कर सकता हूँ भी र उस स्थान से बैठे-बैठे समस्त

देहली में कांग्रेस के विशेष ग्रविदेषन के बाद बंगाल में रेगूलेशन 3 के ग्रन्त-गॅत बहुत-से क्रान्तिकारी नेता बेकार होने लगे थे। इनमें पूर्वोक्त श्री सत्येन्द्रवन्द्र मित्र एवं श्री मुमापचन्द्र बोस भी थे। मैं इसके पहले से ही कुछ सावधान-सा है। गया था। बंगाल की गिरफ्तारियों के बाद मैंने यह निरचय कर लिया कि ग्रव मुम

बाकायदा फरार होना पड़ेगा वर्ना वच न सकूँगा।

के पहले मेरे दो संतानें हो चुकी थीं। मेरे सामने यह विकट प्रश्न था कि मैं प्रपनी स्थी भीर इन दो बच्चों को किसके पास छोड़कर करार होऊँ। हम चार भाई थे धीर में ही सबसे बड़ा था। मेरे दूसरे माई भी ब्याह कर चुके ये धीर गोररापर में सेण्टऐण्डूज् कालेज में झच्यापक का काम कर रहे थे। बनारस पड्यन्त्र केस के मामले में ये भी मेरे साथ गिरवतार हुए थे। न्यायालय से मुक्त होने पर भी इन्हें गीरलपुर में नजरबन्द रक्सा गया था। मेरे तीसरे माई ने उस समय तक शादी नहीं की थी। वह इण्डियन प्रेस में काम कर रहे थे। मेरी माता उस समय जीवित थी। मेरी मौसी भी माताजी के पास रहती थी। मेरे सर्व कनिष्ठ भाता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरे मॅंमले माई जो प्रोफेसर ये मुमसे घरवन्त श्रसंतुष्ट थे। वे बिलकूल भी नहीं चाहते थे कि में राजनैतिक उत्तमनों में व्यर्प के लिए फैसा रहूँ, भीर फिर भेरी राजनीति भी साधारण राजनीति न थी। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी राजनीति में फेसा नहीं करते थे। मेरे मंमले माई श्री रवीन्द्रनाय संत क्रीध के साथ कहा करते थे कि "तुन्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जायगी। तुम मानते नहीं हो। नया हम लोगों की कोई उमीदारी है? माज हमारी भीर जिलेन्द्र की नौकरी चली जाय तो कल मकान का किराया भी न दे सकेंगे। तुम तो प्रपनी धन में मस्त हो। बादो कर ली, बाल बच्ने हो चुके हैं। तुम्हें तिनक भी परवाह नहीं है कि इन सबका बमा होगा। समय-समयपर माताजी भी मेरे ऊपर बहुत नाराज होती थी। माताजी का भी अधिक दोष न या, वैचारी तीस-वत्तीस वर्ष की अवस्था

प्रण्डमन से लोटने के बाद मैंने विवाह कर लिया था। यथा-रीति फरार होने

में ही विषवा होगई थी। सांसारिक सुख शान्ति उन्हें कुछ भी न मिली थी। ग्रपनी बाईस वर्षकी ग्रवस्था में मुफ्ते कालेपानी जाना पड़ा था। लीट ग्राने के बाद भी मैंने साधारण गृहस्य जीवन व्यतीत करना नहीं चाहा। माताओं ने ग्राज्ञा की थी कि शादी कर लेने से मैं गृहस्य बन जाऊँगा। माताजी की यह श्राशा भी पूरी नही हुई। ग्राशा-भंग की पीड़ा से एवं भविष्य की ग्राशंका से मेरी माता सदा दुःखी रहती थीं। एक दिन की बात हो, दो दिन की बात हो, तीन दिन की बात हो, तो निवाह भी लें। लेकिन बारहों माह, तीसो दिन इस पारिवारिक ग्रदान्ति के बीच जीवन व्यतीत करना कितना दु.खदायी है मुक्तभोगी को छोड़ यह बात दूसरे नहीं समभ सकते। ऐसी परिस्थिति मे यदि मैं बच्चों को अपनी माता और भाइयों के पास छोड़कर फरार हो जाता हैं तो इन पर मैं एक भारो बोफा डाले जाता हैं। भीर इस प्रकार फरार होने से यह भी बात थी कि मुक्ते सदा के लिए प्रपनी स्त्री तथा बाल बच्चों से विच्छिन्न होना पड़ता । विभिन्न देशों के कान्तिकारी श्रान्दोलन के इतिहास में वह प्राय: देखा गया है कि फरार व्यक्ति लौट-फिरकरश्र<sup>3</sup>ने ,परिवार में प्राकर पकड़े गए हैं। जब मैंने विवाह किया था तो मैंने अपने भारगें से यह आग्रह किया या कि मैं क्रान्तिकारी आन्दोलन में जीवन विता दूंगा और ग्रावस्यकता पड़ने पर मेरे परिवार का भार ग्राप लोग ग्रहण करेंगे। उनके लिए मानो यही देश सेवा है। मैं अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए प्रस्तुत हूँ तो क्या मेरे भाई मेरे परिवार का प्रतिपालन भी न करेंगे। मेरे तीसरे भाई थी जितेन्द्रनाय सहषं यह कर्तव्य भार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हुए थे।

जब मुफे योगेशबाबू जैसे कार्यकर्ता मिस गए तो मैंने भी ययारीति करार होने का संकल्प कर स्विया। युक्त प्रदेश में मुफे पुलिस वाले भच्छी तरह से पह-चानते थे। पंजाब की पुलिस उत्तम नहीं गृह्वामतती थी। धपनी स्त्री को में कहीं दिखकर मेरे दिल में यह भावना उत्पन्न होतो थी कि पराई सड़की को मैं कहीं घसीट लाथा। डेटे छोड़कर यदि में सदा के लिए फरार हो जाता हूँ तो क्या रहकी जीवन व्यर्थ-सा नहीं हो जायगा। धपने सड़के का मुँह देखता था तो यह सौकने लगता कि यह वेचारा भी अपने पितृतनेह से सदा के लिए वंचित रह जायगा। मैं इस 'सदा के लिए' की भावना से नितान्त विश्वति हो जाता था। माता भीर भाषमों के स्नेह, स्त्री धीर सन्तानों की श्रीति के बन्धन ने सदा के लिए विध्यत्व-हो जाना मेरे लिए समहनीय था। धीर यह बात भी थी कि युक्त प्रदेश प्रवरा पंजार्व में मेरे लिए बाल-बच्चों को साय लेकर फरार होनान मंभव थान उगित। इसका एक कारण तो यह या कि इन प्रदेशों में मुक्ते पुलिस के काफी ग्रादमी प्रच्छी तरह पहचानते ये स्रीर यदि में बड़े-बड़े गहरों को छोडकर किसी छोटे नगर में जाकर बाल-बच्चों सहित रहता तो भी बंगाली होने के नाते मैं बहुत भीन ही सबकी दृष्टि को माकपित कर लेता। ऐसी दशा में मेरे लिए यह गंभव न पा कि मैं भपने बाल बच्चों को साथ लेकर पंजाब भयवा पुत्त प्रदेश में फरार हालत में रह सकता। मैंने यह भी निरचय कर लिया था कि फरार हालत में मैं भपने बाल-बच्चों को साथ ही रक्तुंगा। इन सब कारणों से मैंने बंगाल में ही फरार होकर रहने का निश्वयं कर लिया । नेकिन फरार होकर जान बचाना ही हों मेरा उद्देश्य न या भीर यदि फरार हालत में रहकर कान्ति कारी भ्रान्दोलन का कार्य करता तो प्रवारीति संगठन पनित की सहायता के बिना ऐमा संगव न था। यदि मैं फरार हालत में रहकर कान्तिकारी मयवा राजनैतिक मान्दोलनों ने मलग रहता भीर किसी प्रकार से अपनी जीविका उपार्जन कर लेता तो विशेष चिन्तर की कोई बात न थी। लेकिन एक तरफ ब्रिटिश साझारूप की शक्ति के समस्त सापन मुक्ते सौज निकालने में लगे हों दूसरी तरफ में संबटपूर्ण कान्तिकारी कार्य में लगा रहें तो परिस्थित कुछ भौर ही हो जाती है।

इन सब कारणों से मेरे लिए यह आवस्यक या नि वान-बन्धों को लेकर फरार होने से पहले में प्रवने रहने का स्थान एवं मानद्वन वानुसार सहायता पाने की सब व्यवस्था कर सेता। इसके लिए मैंने बंगाल में नाकर सब प्रनार की विधि-व्यवस्था कर सेता। इसके लिए मैंने बंगाल में नाकर सब प्रनार की विधि-व्यवस्था कर आवोजन किया। मेंने सोचा कि यदि कना रता के पान फांसीमी राज्य के प्रनारंत चट्टनार में बस जाता हूं तो संमय है मेरे लिए कुछ महुनियत हो जाय। गद्धनार के एक कार्यकर मिनुसीतन कर सी ये गज्जन प्रमुक्तीतन सीमित के नहीं थे। पाय बंगान के एक सान्ताहिक पत्र 'मानदानिक' के दगर में काम करते थे। कान्तिकारी धान्दोनन के साम भी दनका मन्तर्क या। यह तो ममी को मानुम है कि बंगाल में विभिन्न दल कार्यकारों घान्दोनन में काम करते थे। इस सब बिभिन्न दलों को एव जिल करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए थे। इसी सिलिसि में इन सज्जन में मेरा परिनय हुमा था। इनका नाम था थी गरिज्जाम बन्धों। इस्होंने बहु उस्साह के साम मेरे चट्टनगर में रहने के प्रस्ताव का सम्बंन किया। सीर प्रमने मकान मे रहने के लिए मुम्मे विभेग साम ह किया था। इसर

344 वन्दी जीवन

माताजी से मेंने कहा कि पिताजी के छोड़े हुए धन से मुक्ते एक या दो हजार राया दे दें ताकि कुछ दिनों, के लिए में निरिचन्त हो जाऊँ। माताजी ने कहा कि यह स्वयं लेकर तुम बरबाद कर दोने में नुम्हें माहवार कुछ देती रहूँगी। मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें मुक्तको कम से कम पज्जीस रुपया प्रति मास भेजना पड़ेगा। माताजी ने इस प्रस्ताव को स्वोकार कर लिया। 'लेकिन केवल पज्जीस रुपये में बाल-बज्जों को साथ लेकर फरार हावत में रहु जब कुछ कित वात यी। भीर कान्तिकारी दल को आणिक सहायता पर पूर्ण रूप से निमंद करना। भी बहुत कठिन वात यी। ऐसी अनिक्यास्यक स्वित में में अपने परिवार को लेकर प्रयाह समुद्र में कृद पड़ा।

में अच्छी तरह जानता था कि आज हो, या कल हो मुक्ते घरवार छोड़नां ही पड़ेगा। फरार होने का अर्थ होता है आत्मीयजनों से एक अनिर्दिष्ट समय के लिए विच्छित्त हो जाना एवं प्रन्ततः पुलिस के पंजे में पड़कर न जाने किस ग्रनजान पातालपुरी में जाकर स्त्रो जाना । इस ब्रासन्त विच्छेद की भावना से मैं दिन प्रति-दिन श्रधिक से श्रधिक विचलित होता गया । हम सब भाइयों में ग्रत्यन्त प्रीति का सम्बन्ध था। मुभे स्मरण है जब मैं लगभग चार या पाँच वर्ष का या तो मेरे मैंभले भाई के गाल में एक फोड़ा हमा था जिसके चीरे जाने की बात सुनकर में एकदम चंचल हो उठा था और प्रपने माता-पिता से मैंने कहा था कि में इसे कभी नही चीरने दंगा। मुभे यह भी स्मरण है कि मरी माता ने मुभे यह कहकर बहुत सम-भाया कि तम्हारे एक भीर माई कलकत्ता में पढ़ते हैं जिन्हें चीर-फाड़ का काम करना पड़ता है यह तो एक साधारण वात है इसके लिए तुम्हें इतना ब्याकुल होने की ग्रावश्यकता नहीं। एक दिन की वात है कि मेरे पिता के एक मित्र ने मेरे कृतिष्ठ श्राता को गोद में उठा लिया या। इनसे हम लोग परिचित न थे इसलिए मेरे मंभले भाता ने चिल्लाना यूर्ड कर दिया और अपने नन्हे-नन्हे हाय फैलाकर ग्रपने कनिष्ठ श्राता को उनकी गोद से उतारने की व्ययं चेप्टा करने लगे। बाल्या वस्था की वह प्रीति भाज चालीस वयं के बाद भी वैसी ही बनी है। घोर दुर्दिनों के समय जब मैं असहाय दशा में ब्रिटिश सरकार के कारागार में निजंग कोठरी में अनिर्दिष्ट काल के लिए बन्द पड़ा रहा तब मेरे इन परम स्नेहास्पदों ने ही मेरे वाल बच्चों का विपाद-युक्त हुये के साथ लालन पालन किया था। एक दो दिन के लिए तो सभी दृःख भेत सकते हैं लेकिन लगातार बारह-तेरह वर्ष तक मपने

स्रसहाय भ्राता के दुःख दैन्य अपने कंधे पर उठाने के दृष्टान्त ध्राजकस संसार में विरत्ते ही है। ऐसे भाइयों से सदा के लिए बिछुड़ने की दुिस्चन्ता से मैं विचलित क्यों न होता। और अपनी स्नेह-मयी जननी की बात का क्या कहना। किसकी जननी स्नेहस्यी नहीं होती? श्रीर किस संतान को अपनी जननी से भ्रेम नहीं होता? स्वा के लिए ऐसी माँ और भाइयों से अत्या होने की सभावना से मैं सदा दुखी रहता था। अंत में घर से अलग होना ही पड़ेया यह मैं जानता था तथापि स्नेह-वन्यन के कारण मैं उस अलग होने के दिन की सदा टासता रहता था। मैं नित्य यह सोचता था कि अब अलग होने के दिन की मेरे किस अपना होने के दिन की मैं टाल देता था। अपने वाल-बच्चों को तो मैंने साथ लेने का संकल्प कर हो लिया था जिकन अपनी दुखिनी विधवा जननी को मैं किस प्रकार छोड़ जाता। यदि मैं इन स्नेह बन्धनों को नहीं तीड़ सकता हूँ तो मुक्ते राजनीति से अलग होना पड़ता है।

माताजी के चार पूत्र थे। उनमें से एक चला जायगा। तीन तो माताजी के पास रह जाएँगे। मुक्ते इतना ही संतोष रह गया था। एक दिन की बात है माताजी प्रयाग में अर्थकं भी के अवसर पर कल्पवास कर रही थी। गंगा के तट पर साध-सन्तों का जमघट था। तम्न, ग्रर्धनम्न, चन्दन सुशोभित तरह-तरह के वस्त्र पहने, गौर, स्याम ब्रादि सभी वर्ण के, उच्चे कोटि, मध्य कोटि, अथवा निम्नस्तर के नाना प्रकार के सहस्रों साध्यों के दर्शन के लिए जिज्ञास प्रथवा कौतृहली सैकडों व्यक्ति प्रातःकाल से संध्या तक वहाँ पूमा करते थे। में भी इन भटकते हुए व्यक्तियों में से एक था। मेरी भाताजी भी स्वतंत्र रूप से अपनी टोली के साथ साधु-सन्तों का दर्शन करती थीं। एक गौरवर्ण सौम्य मूर्ति संन्यासी के पास मैं प्रायः जाया करता था। कुछ न कहने पर भी मेरे मन के प्रश्न की योंही समक्तर इन महात्माजी ने मुक्ते बहुत-सी बातें बताई । उनका उल्लेख करने की यहाँ भाव-ध्यकता नहीं है। योग की शक्ति पर जिनका विश्वास नहीं है इन संन्यासीजों के पास जाने से उनके संदेह का मंजन हो सकता है। क्योंकि यह साधु भभी भी जीवित हैं। इनका नाम है परमहेंस श्रीमन्स्वामी जयेन्द्रपुरीजी। ग्राजकल ग्राप जानत हु। इनका पान हु ...... अपने आश्रम में रहते हैं। मेरी माताजी मी मेरे पहले ही इन महात्माजी के पास पहुँची थीं और उनसे उन्होंने ग्रपना दुखड़ा सुनाया था ही इन महात्साओं के चार्च पड़ राज्य से से बार्च करना चाहता है, हजार कहती कि मेरा लड़का निषिद्ध मार्ग पर चलकर देश सेवा करना चाहता है, हजार कहती

हुँ वह मानता ही नहीं। जाने क्या धून सवार है। एक बार ब्राजन्म कालेपानी की सजा हो गई थी लेकिन परमात्मा की छुपा से चार-पांच साल में ही छुटकारा मिल गया था। फिर वही काम करना चाहता है। मैंने उसे किसी तरह भी समभा नहीं पाया । ग्राप महात्मा हैं यदि ग्राप दो शब्द कह देंगे तो लड़का ग्रवश्य ही मान जायगा। मैं बहुत दु:बी हूं एक घड़ी के लिए भी मेरे मन में शान्ति नहीं है! में विधवा है मेरा लड़का ही मेरा सहारा है।" यह सब बातें सुनकर संन्यासीजी ने माताजी से कहा कि तुम अपने लड़के को मेरे पास लेती आना। माताजी जानती थी कि मैं भी साध-सन्तों के पास ग्राया-जाया करता है। साध-सन्तों से मेरी ग्रत्यन्त प्रीति है। एक दिन माताजी ने मुक्तसे कहा कि चलो तुम्हें एक पहुँचे हुए महात्मा के पास ले चलती हैं। मैं भी बड़ी उत्सुकता के साथ साध-दर्शन के लिए चल पड़ा तो देखता है कि जिस महात्मा के पास मैं जाया करता था उसीके पास माताजी भी मुक्ते ले बाई। इनके पास बाकर मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरेसाय मेरी माता, मेरी पत्नी ग्रीर मेरा डेढ़ साल का लड़का था। माता ने मेरी तरफ इशारा / करने के बाद कहा कि "यही मेरे पुत्र है जिनके सम्बन्ध में आपसे पहले कह चुकी हूँ।" महात्माजी ने माताजी को बताया कि यह तो मेरे पास पहले ही से आता है। श्रीर मुफ्ते कहा बाब्रो पास बैठो। कुछ बातचीत होने पर संन्योसीजी ने माताजी से कहा कि ''बेटी! तुम्हारे जब बार लड़के हैं, तब तो तुम्हें एक लड़के को धर्मार्थ देना ही पड़ेगा। चार में से जब तीन तुम्हारे पास रहते हैं ग्रीर एक धर्मार्थ जीवन ल्यतीत करना चाहता है तो उस पर तुम्हारा कोई ग्रधिकार नहीं रह सकता।" भाताजी के दोनों नयन ग्रांसुग्रों से भर आए लेकिन माताजी किर भी हैंस रही थीं थ्योंकि वे घच्छी तरह जानती थीं कि मेरा मार्ग धर्म का मार्ग था। मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा था। माताजी तो स्नेह की पीड़ा से जर्जरित हो रही थीं फिर भी उनकी धम की बृद्धि जागृत थी। एक विशिष्ट साधु के मुख से उपमुंकत बचतों कौ सुनकर भेरी माताजी को युगपद दु:ख, स्तेह, गौरव इत्यादि की मावनामी के संमिधन ने एक साथ हवं और वियाद की अनुसूति हुई। अधुपूर्ण नवनों से मेरी तरफ देखकर जब माताजी हुँसने लगीं तो में भी हर्योत्कृत्व नयनों से विजयोत्सास को क्षणिक अनुभूति की दीप्ति से ब्यक्त कर रहा था और सौम्य मूर्ति गौरवर्ण उनत महापुरुष की तरफ देसकर विस्मय पूर्ण चिकत दृष्टि से कृतज्ञता एवं भारम-समप्ण की मावना को दीनता के साथ व्यक्त कर रहा था। इतने में सन्याक्षीओं

गृह-त्याग 317

मुभने यह कहने लगे कि "देखो बेटा! हिन्दू शास्त्र के अनुसार तुम्हारा यह परम कतंब्य है कि जब तुमने विवाह कर लिया है तो भपनी पत्नी की भनुमति की उपेक्षा करके तुम कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते।" यह बात मैं पहले ही से जानता था। में यह जानता था कि मार्य धर्म के अनुसार यदि कोई संन्यामी भी होना चाहता हैतो उसेन केवल ग्रयने माता-पिताकी वरन ग्रपनी सहधर्मिणी भीर दूसरे मात्मीय जनों तथा प्रतिवेशियों से भी अनुमति लेने की प्रावस्यकता है। इस पर मैंने महारमाजी से कहा कि "जिस दिन सर्वप्रयम मुक्ते अपनी पतनी से बातचीत करने का भवसर प्राप्त हुमा था, मैंने उसी दिन भवनी सहधमिणी से भवना प्रभीष्ट कार्य करने की अनुमति ले ली थी। में भाज भी इम बात के लिए प्रस्तुत हैं कि यदि मेरी पत्नी मेरे सभीष्ट कार्य के लिए मुक्ते सनुमति नहीं देती है तो मैं उस काम को नहीं करूँगा। म्राप भी पृद्ध सकते हैं।" स्वामीजी ने मेरी पत्नी से पृद्धा "नयों बेटी, तुम अपने पति को इस काम के लिए प्रनुमति देती हो ! " उम बेचारी तरुणी ने कम्पायमान देहावयव के इणित से विकसित कुसुम की नाई हैंसते हुए मुख को हिलाकर अपनी अनुमति प्रकट की लेकिन नयन पल्लयों के इत संचानन के साप भौतों से दी-चार भौनुभों की बुंदे टपक ही पड़ी। बालब्रह्मचारी परमहन परिवाजक संन्यासी भी एक बार विचलित हो गए और बार-बार सिर हिलाकर हैंसते हुए मुक्तसे कहने लगे "नही बेटा ! यह लड़की मभी बहुत छोटी है। रोते हुए जो अनुमति इसने दी है यह स्वीकाय नहीं है।" मैंने कहा कि मैं किर पूछ लगा भीर यह बचन देता है कि यदि इसने यथाये में भनुमति नहीं दी तो मैं इस काम को नहीं कल्ला।"

सतीत काल को ये सब बाते निसते हुए साज मी मेरा ह्रद हुएं, सिमान मीर गुमान से भर साता है। साज भी हुमारे देश में ऐसे सायु-मन्त हैं जिन्हें मेरे ऐसे विद्योही के सिनम्बन कर्म-पब से सान्तरिक प्रीति है। पीर हम प्रपत्नी सामाजिक व्यवस्था की निमूद बातों के प्रति हमात देने माज भी फून नहीं समाते। कर्वव्य कर्म चाहे कितना ही संकटपूर्ण धीर सिनम्बन मेर्ने हमेरे समात के सीयंस्थानीय संन्यासी साज भी उसने विवतित नहीं होते भीर मेरे ऐसे विद्रोहियों के कटोर कार्यों का वे हृदय से समयंन करते थे। फिर पत्नी का स्थान हमारे समाज में कितना जेना है। पत्नी की प्रमुक्त हमारे समाज में कितना जेना है। पत्नी की सम्मन हमारे समाज में कितना जेना है। पत्नी की समुमनि विना मोई काम करना उचित नहीं है। पत्नी हमारे भीग की सामधी नहीं है नहप्रमिन्ती है, सहस्मिन्ती को छोड़कर

३४९ . बन्दी जीवन

हिन्दू समाज में, बार्य संस्कृति में, मनुष्य ध्रवूर्ण रह जाता है। परनी को पाकर ही समाज में मनुष्य स्वधमानुष्ठान के अधिकार को प्राप्त करता है अन्यया नहीं। हिन्दू समाज में पत्नी को छोड़कर कोई शुभ कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। जिस समाज में बिना परती की अनुमति पति को संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं उस समाज में स्त्री का स्थान कितना ऊँचा होना आवश्यक है इसे आज हम भूल रहे हैं। ग्राज पारवास्य समाज में स्त्री-प्रधिकार के प्रश्त पर कितना शौरगुल मचा हमा है मानो स्त्री के मधिकार पुरुष से एवं पुरुष के मधिकार स्त्री से स्वतन्त्र हैं। हमारे सामाजिक ग्रादर्श में पुरुष श्रीर स्त्री के मिलने से ही पति-पत्नी के रूप में एक परिवार के रूप मे एक परिपूर्ण स्वतन्त्र अस्तित्व बनता है। इसीलिए हमारे समाज में पूर्व ग्रीर स्त्री के ग्रधिकार ग्रलग-ग्रलग नहीं होते। कामरेड शब्द से भी सहधर्मिणी शब्द अधिक व्यापक एवं अर्थगर्भित है। सहधर्मिणी शब्द के अनुसार वरे कार्य में स्त्री पति की साथिन नहीं हो सकती, कामरेड शब्द के अनुसार ही सकती है। हिन्दू समाज में माता-पुत्र के सम्बन्ध पारचात्य समाज से ब्रधिक घनिष्ठ है। पारचात्व समाज में विवाह के बाद लड़का धलग रहने लगता है। हिन्दू समाज में विता, माता, भाई, भगिनी, पत्नी और सन्तान एक साथ ही मिलकर रहते हैं ग्रीर इस प्रकार से जो परिवार बनता है हिन्दू समाज में वही इकाई का स्थान ग्रहण करता है। हिन्दू समाज में पुरुष और स्त्री के लिए ग्रलग-ग्रलग हप से उनके स्वतन्त्र श्रस्तित्व को स्वीकार नही किया गया है। इस स्थान पर समार्ज विज्ञान की चर्चा करने की न तो इच्छा ही है, भीर न स्थान ही। ग्रतीत काल की एक मधुमय स्मृति का उल्लेख करते समय जो बातें अनिवार्य रूप से उमड़ पड़ी उन्हें व्यक्त किए विना में रह नहीं सका। इस यात के लिए पाठकगण मुक्ते क्षमा करेंगे।

सन् 1924 के फरवरी माह में प्रमान में कुम्म का मेला हुआ था। में जून महीने में इलाहाबाद से फरार हुआ था। इस समय मेरे मकान में नेरे सब निकट आरमीय उपस्थित थे। मेरे मामा थे, मेरी मोसी, मौसी को एक पालित कन्या, मेरे तीनो भाई, मेरे में फले भाई की पत्नी तथा मेरी पत्नी। कालेज में छुट्टी रहने के कारण मेरे में फले भाई थी रवीन्द्रनाथ सपरिवार इलाहाबाद आये हुए थे। जब हम सब भाई एकत होते थे तो पहला सप्ताह थीर बाद-विवाद में क्यतीत होता था। भोजन के लिए माताजी चिल्लाया करती थीं थीर हम बाद-विवाद में मस्त रहते थे। सामाजिक थीर राजनीतिक समस्यामों की भीमांसा किए बिना साने

340

कौन जाय। मेरे मैं अने भाई रवीन्द्रनाथ सामाजिक विषयों में घोर परिवर्तन के पक्षपाती थे ग्रौर मैं प्राचीन प्रथान्नों का समर्थक था। रबीन्द्रनाय चाहते थे कि पुरुप और स्त्रियों के भ्रवाध मिलन में काई वाधा न रहे। मैं ऐसे भ्रवाध मिलन का घोर विरोघो था ग्रीर ग्रव भी हैं। रवीन्द्रनाय पृष्ठप-स्त्री के एक साथ शिक्षा पाने के पक्ष में थे और मैं इसे कभी भी पसन्द नहीं करता। परन्तु मजे की बात यह थी कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं घोर विष्लव का पक्षपाती था और रवीन्द्रनाथ सुधार के। ऐसी दशा में ग्रापस में घोर द्वन्द्व क्यों न हो ?एक सप्ताह के घोर द्वन्द्व के बाद हम एक दूसरे की उपेक्षा करने लगते, समक लेते थे कि इसके आगे बढ़ने से वाद-विवाद ग्रारम्भ हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष जब हम लोग फिर मिलते तो वाद-विवाद पुतः ग्रारम्भ हो जाता ग्रीर एक सप्ताह के पूर्व शान्ति स्थापित नहीं होती थीं। वाद-विवाद के समय पड़ोस के श्रादमी समभते थे कि हम श्रापस

में लड रहे हैं।

रवीन्द्रनाथ जानते थे कि मैं निषिद्ध मार्ग पर, संकटपूर्ण रास्ते से, राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर हो रहा था। एक दिन रवीन्द्रनाय से फिर वही पुरानी वहस शरू हो गई। एक बड़े कमरे में हम पाँच व्यक्ति उपस्थित थे। रवीन्द्रनाय को छोडकर मेरे मामा और मेरी माताजी भी बहस में भाग ले रही थीं। मेरी पत्नी कुछ दरी पर बैठी हुई हम लोगों की बाते बढ़े ध्यान से मुन रही थी। जैसा हुन्ना करता है बातचीत यों ही शुरू हुई और धीरे-धीरे उसने गम्भीर रूप घारण कर लिया। मेरी माताजी एक पढ़ी-लिखी स्रीर समक्तदार स्त्री थीं। राजनीतिक श्रीर सामाजिक बातों में भी उनके विचार बहुत स्वच्छ एवं निर्भीक थे। माताजी से स्नेहावरण के कारण सत्यता नहीं छिपती थी। रवीन्द्रनाथ ने यद्यपि इतिहास में एम० ए० पास किया या तथापि राजनीतिक मामलों में उनके विचार माताजी की नाई स्वच्छ। एवं निष्पक्ष नहीं थे। रयीन्द्रनाथ स्नेहावेश में ग्राकर सत्य की मर्यादा का उल्लंघन करते थे। मेरे मामाजी भी परम स्तेहवश स्वीन्द्रनाथ के ही पक्ष का समर्थन कर रहे थे। मेरी माताजी मामाजी एवं रवीन्द्रनाथ मुक्ते विद्रोही के कठोर ग्रीनमय विनाशकारी मार्ग में जाने से रोकते थे। लेकिन विचार की क्षुरधार के सामने रवीन्द्रनाय श्रादि नही टिक पाते थे। तथापि विचार-बुद्धि ही तो मनुष्य का सब-कुछ नहीं है। संसार में विचारपूर्वक ही सब काम नही होते। मनुष्यों की भावना कुछ नहीं है। संसार चार्च राज्या के साथना, उनके पूर्व संस्कार उनकी शिक्षा-दीक्षा उनके परिवेष्टन इत्यादि इन सबके मिलने

से मनुष्यों की कर्म प्रेरणा बनती है। मैंने जो विद्रोही का मार्ग प्रहण किया था वह भी तो केवल विचार बुद्धि ही की प्रेरणा से नहीं किया था। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अभिरुचि या अभिलापा बनती है और तब विचार बुद्धि की सहायता से उस अभिरुचि, उस अभिलापा का हम समर्थन करते है। विचार बुद्धि हमारा यन्त्र-मात्र है। यह यन्त्र किस काम में लाया जाएगा इसका निर्णय युवित मार्ग से नहीं हो सकता। अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हम अपने कर्तव्य का निश्चय करते हैं। यह प्रवृत्ति कहाँ से ग्राती है भौर क्योंकर ग्राती है इसका निश्वयात्मक निर्णय न्नाज तक नहीं हो पाया है। यदि वातावरण के हो कारण प्रवृत्ति को उत्पत्ति होती है तो वातावरण की सुष्टि और उसमें परिवर्तन कैसे और नयों होता है इसका निर्णय कौन करेगा ? वातावरण के विरुद्ध ग्राहर भी तो शक्तिशाली व्यक्तियों ने परिस्थितियों को बदल दिया है। टॉलस्टाय के दृष्टान्त का घनुसरण करके महात्माजी ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बहुत कुछ बदल दिया है। महात्माजी ने रूस के निहिलिस्ट ग्रनारिकस्ट ग्रथवा बोलशेविकों के दृष्टान्तों का धनसरण न करके टॉलस्टाय के ही दृष्टान्त का अनुसरण क्यो किया ? भारत के तथा संसार के कान्तिकारियों के दष्टान्त रहते हुए भी पं॰ जवाहरलालजी ने उनका अनुसरण न करके महात्माजी का ही अनुसरण क्यों किया ? इसका उत्तर कौन देगा ? बया इसके मूल में व्यक्तिगत हिच-म्रिमिहचि, राग-द्वेप, परिणाम वी भावना भीर दुर्भावना इत्यादि के सस्कार प्रबल रूप में सिक्य नहीं हैं ? एक ही वातावरण में रहते हुए भारत के कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीवादीगण, मुस्लिम-लीगी, हिन्दू महासमा वाले और कान्तिकारी कांग्रेसी तथा ग्रन्य भारतवासी इतने विभिन्न मार्गो पर क्यों चलना चाहते हैं। इन सब गृढ ऐतिहासिक प्रश्नों वी , मीमांसा सहज नहीं है।

क्या मेरे भाई रवीन्द्रनाथ नही जानते थे कि मैंने युग गुगान्तर से धावरित सर्वमान्य विद्रोहियों के ऐतिहासिक मार्ग को प्रहण किया था? लेकिन जिन धार्य- निक धापह के साथ रवीन्द्रनाथ मेरे साथ तर्क-वितर्क कर रहे थे उससे मह संदेह होता था कि सचमुच रवीन्द्रनाथ की मेरे रास्त को ठीक नही सम्भ रहे थे। इस बाट-विवाद में ऐसा भी सम्य धाया जब प्रदन लड़ा हो गया कि मैं को करने जा रहा हूँ वह जिलत है या मार्ग्यवत । रवीन्द्रनाथ के वताने पर कि में अनूधित मार्ग पर जा रहा हूँ वह जिलत है या मार्ग्यवत । रवीन्द्रनाथ के वताने पर कि में अनूधित मार्ग पर जा रहा हूँ मेंने माताओं से प्रहा, "नवीं माताओं गया तुम भी ऐगा ही समभनी

गृह-त्याग 351

हो।" माताजी ने मृदु-मृदु हँसते हूए यह कहा कि "नही मैं ऐसा नहीं समफती हूँ। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम ग़लत रास्ते पर जा रहे हो। मैं केवल इतना ही कहना जानती हूँ कि अब मुक्तसे सहा नहीं जाता। आज भी मेरे सामने यह दृश्य भयानक श्रातंक की सुब्टिकरता है जो कि मजदूरिन ने आकर तुम्हारी पहली गिरपतारी के दिन कहा था। कपड़े का खुँट तुम्हारे गले में लिपटा है, हथकड़ी से दोनों हाथ वैंघे हुए है, एक वस्त्र लेकर थाने की हवालात को तुम जा रहे हो।" यह सन् 1915 की बात थी। राजनैतिक पड्यन्त्र के मामले में यह मेरी पहली गिरफ्तारी थी। उस दृश्य का वर्णन करते करते माताजी का सुन्दर मुखावयव ऐसा गम्भीर ग्रीर कोमल हो गया जैसे वर्षणोत्मुख घन-विन्यस्त बादल होते हैं। ग्रभी तक हमारी बातचीत में कुछ उष्मा थी, "कुछ हास-उपहास, कुछ व्यंग्य, कुछ छेड-छाड़ थी। प्रव सबके चेहरों पर कुछ गम्भीरता ग्रागई। माताजी ने मेरा नाम लेकर फिर पूछा, "क्या तुम्हें डर नहीं मालूम होता ? क्या वे कालेपानी के दृश्य तुम्हें याद नहीं स्राते ?" मैंने सरलतापूर्वक कहा, "माताजी ! मुक्ते स्राज भी वे दृश्य स्पष्ट श्रीर मर्मान्तिक रूप मे याद हैं, उनसे मैं विचलित भी हो जाता हैं; हर भी मालूम होता है। जेल का भोजन, जेल झिधकारियों के तिक्त और निष्ठुर व्यवहार ये सब बातें स्मरण द्याते ही रोग खड़े हो जाते हैं। ग्रौर जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उसका ग्रन्तिम परिणाम मेरे लिए कुछ ग्रच्छा नहीं है यह भी सत्य है। परन्तु यह सब जानते हुए भी में कर्तब्य-पय से कैसे हट जारू ? यदि भारत को स्वाधीन होना है तो मेरे ऐसे शवनसहस्र युवकों को ऐसे निर्मम निर्योतन सहने ही पढ़ें।। जिस रास्ते पर में जा रहा हूँ केवल इसी रास्ते से ही भारत स्वाधीन हो हो सकसा है मौर दूसरा रास्ता नहीं है।"

मेरी इस बात ने स्रोर माताजी के हार्दिक व्ययापूर्ण मीन समयंन ने विवाद का अन्त कर दिया। माताजी की बात ने मानों हम सब भाइयों के मन को अक्त- भीर हारा । बृध्दि से जो पहले ही मित्माति आई हो चुका हो ऐसे वृक्ष को अक्त-भीर ने खे जी उदके पतों से एकदम बूँवों को बौद्धार होने लगती है वैसे ही हम चारों के नयनों से नीर को बौद्धार होने लगी। रोते-रोते अपूर्ण उच्चारण में मैंने कह दिया कि मेरे निकल जाने की सब तैयारी हो चुकी है। मैं अब बूखा काल- खेंग न करके निकल पहुँगा। उस समय यह नहीं मातूम पढ़ता था कि कीन किसे सान्दिन हो। धंदेभर की जन्मता बाष्पाकार में परिणत हो। गई। अध्यक्त एवं सान्दिन हो। धंदेभर की जन्मता बाष्पाकार में परिणत हो। गई। अध्यक्त एवं

मिजपुर पहुँचकर मैंने चन्द्रनगर में थी नरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास एक तार भेज दिया। मेरे ग्राने की सूचना उनको थी। केवल इतना ही वे नहीं जानते थे कि कब और किस दिन मैं उनके पास पहुँचूंगा। यदि मैं इलाहाबाद से तार भेजता तो संभव था कि पुलिस की दृष्टि झार्कापत हो जाती। मिर्जापुर स्टेशन से यदि कोई पिथक तार करे तो पुलिस की दृष्टि आकृषित होने की सबसे कम संभावना थी। लेकिन 'जहाँ कबीर माठा का जाएँ, पिंड्या भैस दोनों मर जाएँ मैंने सोवा था कुछ, हो गया कुछ और। लोग भाग्य को मानते नहीं। परन्तु यह बहुवा देखा गया है कि हजारों प्रयत्न करने पर भी किसी मनुष्य के लिए कभी भी सरल हप 'में शुभ परिणाम नहीं निकलते। मैं उन सभागों में से एक था और ग्रव भी मेरे भ्रदृष्ट में कुछ बन्तर हुआ है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। रास्ते में तो कोई विपति नहीं ग्राई। लेकिन चन्द्रनगर पहुँचकर मेरी विडम्बना की सीमान थी। मेरी टिकट तो कलकत्ते तक का था। इसका भी कुछ रहस्य था। चन्द्रनगर में हमारी गाड़ी बहुत योड़ी देर रुकी। मेरे पास सामान ययेष्ठ या। चन्द्रनगर के स्टेगन पर में बहुत उदगीव हो हर देख रहा था कि नरेन्द्रनाय माए हैं या नहीं। नरेन्द्रनाय को स्टेशन पर न देसकर मेरी उत्कंठा की सीमा न रही। परन्तु मुझे उत्तरना ती था हो । सहवात्रियों की सहावता से मैंने अपना समान इतार लिया धीर प्लेटकार्म पर ब्रसहाय की तरह इपर-उघर देसता और सीचता रहा कि किसका सहारा र्सू । भर-बार छोड़कर आया है रहने का ठिकाना नहीं । नरेन्द्रनायओं का पता नहीं । इन्हों के महाँ ठहने की बात थी। पहले से तब या इन्हीं के मकान पर टहरें <sup>हा</sup>

्भीर सहायता के रूप में मासिक कुछ दे दिया करूँगा। इनका मकान मैंने पहले से देख लिया था। कुलियों से सामान उठवा रहा था और सदेहाकुल नयनों से इघर-उघर ताक रहा था। मन में भय था कहीं पुलिसवालों की दृष्टि मेरी धोर ग्राक-पित न हो जाय । इतने में स्टेशन से सब यात्री चले गए थे, केवल दो-तीन व्यक्ति किसी के इन्तजार में प्लेटफार्म पर ठहर गए थे। यह मेरी तरफ ग्राए। मैं भी उनकी तरफ धागे बढा। उन्होंने पूछा श्राप कहाँ से भ्रा रहे हैं, कहाँ जाएँगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं ग्रपने एक मित्र श्री नरेन्द्रताथ बतर्जी के यहाँ जा रहा हूं। जनके मुहल्ले का नाम बताया, पूछे जाने पर मैंने ग्रपना नाम भी बताया। सब बातें सुनकर उन्होंने बहुत कौतुक अनुभव किया और हँमकर बताया कि ''ग्रापका तार हम लोगों को मिला था। हमारे भी एक ब्रादमी का नाम शचीन्द्रनाथ है। वे भी मिर्जापुर में ही रहते है और नरेन्द्रनाथ भी हम लोगों मे से इनका नाम है। चन्द्रनगर में एक ही मुहल्ले में दो नरेन्द्रनाथ है। हम लोग समक्ष रहे थे कि हमारे श्रात्मीय शचीन्द्रनाथ था रहे हैं। इसीलिए स्टेशन पर ग्राए थे। ग्रापके मित्र को तो पता भी नहीं कि ग्राप ग्रा रहे है । ग्रच्छा हम ग्रभी जाते है ग्रीर उन्हे सूचित करते है कि श्राप श्रागए है। श्राप लोग गाडी पर श्राइए हम लोग सामिता से चलते है।" कुछ तसल्ली हुई। म्राशा का उदय हुमा। फिर हिम्मत वाधीं। नरेन्द्र-नाय का मुहल्ला बहुत दूर था। करीब घंटेभर नतने के बाद रास्ते में देखता हैं कि नरेन्द्रनाथ प्रपने मकान से काफी दूर पर रास्ते में हम लोगों का इन्तजार कर रहे थे। हमें देखकर उन्हे कुछ प्रसन्तता नहीं हुई। मैं मन-ही-मन विचितित हो चठा । मेरा भय सच्चा साबित हमा । म्रत्यन्त घवडाहट के साथ नरेन्द्रनाथ जी ने कहा कि "ग्राप लोगों का मेरे मकान में रहना सभव नहीं है। ब्रटिंग सरकार के एजेण्टों ने चन्द्रनगर के ग्रधिकारी पृष्ट्यों से कुछ समसीता कर लिया है। भव फरार ब्यक्ति का चन्द्रनगर मे रहना ब्रासान नहीं है। बाहर में किमी ब्रागन्तुक के धाने पर हमें पुलिस को इतला देनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था मे मेरे परवाले आप को अपने यहाँ उहराने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। निरा मुँह मूख गया। मुक्तमें इतना भी साहद्य बाकी नहीं रह गया कि मैं अपने स्त्री श्रीर बच्चों की तरफ देखें । तथापि अपने मन की व्यथा और विक्षीम की मैने नहीं व्यवत होने ना परित्र पर्यु । पाना दिया । मैने अपने मित्र से कुछ अनुनय-विनय की और वहां कि कमनो-कम दो-चार दिन तो ठहरने की ब्यबस्या कर दो । उनके भय विद्वल हृदय ने मेरी एक र्ल

मानी। मेरे पास भ्रधिक देर तक ठहरना भी उनके लिए दु.सह हो गया। उनकी इस मानसिक स्थिति और ग्राचरण को देखकर मेरे मन में अत्यन्त कोष, घृणा एवं वित्रप्णा की उत्पत्ति हुई। गरेन्द्रनाय की तरफ लौटकर देखने को दिल नहीं चाहा। गाड़ीवाले से कह दिया लौटो। ग्रंव किंघर जाता। मेरी पत्नी मुक्त पर ग्रत्यन्त श्रप्रसन्त हो गई और कहने लगीं, "डन्हीं बादिमयों के सहारे तुम इसना बड़ा काम करने जा रहे हो ?" मैं इसका क्या उत्तर देता ! मैं उनके चेहरे को एकाग्र दृष्टि से देख रहा था और अनुमान कर रहा या कि उनके कोध और अप्रसन्तता की सीमा कहाँ तक पहुँची है। एक अपराधी व्यक्ति की नाई अपनी स्त्री की तरफ देखते हुए मैंने कहा, "कोई परवाह नहीं है भ्रभी दूसरा बन्दोबस्त हुम्रा जाता है।" मुँह से तो कह दिया लेकिन मन में डरता रहा। सन् 1914 के कान्तिकारीगण चन्द्र-नगर में उपस्थित थे। पुलिस की दृष्टि से बचने के लिए उन नोगों के यहाँ मैं नहीं गया था। चन्द्रनगर की राजनीतिक स्थिति से मैं सुपरिचित था। नरेन्द्र-नाथ जी ने मुक्ते कोई नई बात नहीं बताई. थी। उनके यहाँ मेरे रहने के प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले ही उन्हें सब बातें सोच लेनी उचित थी। इस प्रकार भकरमात् मुभे विपत्ति के सागर में डाल देना उनका कितना बड़ा ग्रपराध था पाठकगण स्वयं सोच सकते है।

नरेन्द्र के मुहस्ते से भेरे पूराने कान्तिकारी सामियों का मुहस्ता बहुत दूर था। स्टेशन से नरेन्द्रनाथ के पास थाने में धंटाभर लग गया था। प्रव फिर दूसरे मुहस्ते वाने में एक घंटा लगा। साथ में तीन महीने की एक शिमु कन्या और दो सात का एक शिमु बालक भूख से ब्यानुक हो रहे थे। पास दूस महीं था। माता के प्रयोध से शिमु कन्या का निर्वाह हो चुका था। केवल दो-साल का बातक श्रुण से व्यानुक होकर भवित्रत रो रहा था। मेरी स्त्री ने फिर कहा, "वुन्हारे काम में साथित होने से और कोई भ्रापति थोड़े ही है, इन वच्चों के मुहू की तरफ देसकर मुमसे सहा नहीं जाता। देखी यब इन वच्चों को क्या दूर हो गेर्ट हो गए प्रभी ठहरने का ठिकाना नहीं। सुन्हारे ऐसे साथी हैं कि तुन्हारे बाल-बच्चों को मंक स्त्री का ठिकाना नहीं। सुन्हारे ऐसे साथी हैं कि तुन्हारे बाल-बच्चों को संकर कम करने में उन्हें तिकृत भी संकोच नहीं होता। ऐसे-ऐसे साथियों को तेकर कम काम करने में उन्हें तिकृत भी संकोच नहीं होता। ऐसे-ऐसे साथियों को तेकर कम काम करने में उन्हें तिकृत भी संकोच नहीं होता। ऐसे-ऐसे साथियों को तेकर कम काम करने में उन्हें तिकृत की संकोच की साथियों के विस्वासथात से पीड़ित हो रहे हैं, गिन

फिर बंगाल में 357

पर प्रपनी प्रिया के मुख से यह सब प्रति मधुर बचन सुनकर भेरी ग्रन्तरात्मा पर प्रया बीत रही होगी पाठकगण इसका अनुमान कर सकते हैं। कितना धैयाँ, ब्राह्म-विस्वास, ब्राह्म निष्ठा कितना अदम्य उत्साह एवं ब्राह्मावादी होने से इतनी प्रतिकृतता के होते हुए भी कान्तिकारी अपना काम कर सकते है इसका श्रनुमान पाठकगण स्वयं कर लेंगे।

में एक वहे पूराने लोक प्रसिद्ध कान्तिकारी रासिबहारी बोस के एक ग्रास्मीय श्री श्रीक्षचन्द्र घोष के मकान को जलने लगा। रास्ते में बच्चा बहुत रो रहा था। प्रोर कोई उपाय न देखकर माताजी के दिए रसगुल्ले लड़के को लाने को दिए। धुवा को बन्त को बालक के मूँह से इस समय एक या दो घाट्य निकलते थे 'दूध दाग्रो', बंगला में 'दो' को 'दाग्रो' कहते है। जीवन में सबंप्रयम मेरे बालक ने इन्हीं दो करों का उच्चारण किया था। बेचारे के मूँह से 'दूध वाग्रो', 'दूप दाग्रो' के घाटर सुनकर प्रनत में इस लोगों ने उसे खाने को रसगुल्ले दिए। पूरा रसगुल्ला ला जाने में उसे कुछ भी समय न लगा। हमें डर था कि रसगुल्ला लाने से कहीं बच्चे के पेट में फोड़ा न हो जाए। एक रसगुल्ला ग्रीट थोडा-सा रस खा-पीकर बच्चो कुछ शान्त हुमा। हम लोगों को भी थोड़ी देर के लिए तसल्लो हो गई। श्रीध बाबू को देखकर ग्रीर भी तसल्ली हुई। बड़ी प्रसन्ता एवं उरमुकता के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। मरूम्रीम के बीच जलाय को देसकर जैसे पिषक पुत्ती होती है वी ही श्रीष्ठ बाबू को देखकर मुफ्ते बेहर लुसी हुई।

वाबू श्रीसचन्द घोप के बारे में दो-चार वार्ते यहाँ कह देना जिचत होगा। भारसवर्ष में सबसे पहला जो वम पड्यन्त्र केस हुमा था जिसमें सबसे प्रस्ति प्रदेवन्द्र घोप, वारोन्द्रकुमार घोप, उपेन्द्रनाय वनर्जी, हेमचन्द्रदास इत्यादि पकड़े गए ये और मारत के इतिहास में जिसने थलीपुर वम पह्यन्त्र केस के नाम से प्रधिद्धि लाम को है बाबू श्रीसचन्द्र योप इसीसे सम्बन्धित वस के बचे-वचाए क्रान्तिकारी थे। मलीपुर वम पड्यन्त्र केस सन् 1908 में चला था। इसके बाद श्री मोतीलाल राम श्री रश्री श्रीसचन्द्र घोप ने इस दल के काम को जारी रक्सा था। श्री रास-विहारी बोस, जो झाजकल जापान में बस गए हैं श्रीर भारत में श्राने से जिन्हें श्राज भी फांसी के तस्ते पर तटकना पड़ेगा, श्री श्रीसचन्द्र घोप के श्रास्त्रीय है, गत महायुद्ध के समय श्रीरा बाबू को लगातार, कई वर्षी तक जेल में नजरवन्द रहान पड़ा था। लड़ाई के झन्त में जब दूसरे सब नजरवन्द छोड़ दिये गए थे सभी

358 बन्दा जीवन

अवसर पर श्रीज वानूने भी मुक्ति पाईथी। मुक्ति पाने के पहले श्रीश बाबूने पुलिस वालों की कुछ दातों को स्थीकार कर लिया था। श्रीश बाबूने यह स्थीकार कर लिया थाकि भविष्य में वे फिर किसी कान्तिकारी आन्दोवन में भाग नहीं लेगे।

अण्डमन से लौटने के बाद श्रीश बाबू से मेरी बातचीत हो चुकी थी इसका उल्लेख में पहले ही कर चुका हूँ। मेरे मन में यह डर था कि शायद मुर्क सहायता देने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट हो। लेकिन फरार हालत में चन्द्रनगर में मेट हीने

पर मुक्ते सहायता देने में वे सहयं आगे बढ़े।

श्रीश वाबू प्रविवाहित थे। परन्तु उनके घर में उनकी भावज, उनकी मौसी इत्यादि स्त्रियों थी। प्रपने वाल-बच्चों को साथ लेकर में फरार हुमा था, यह देखकर श्रीश वाबू घवड़ाए नहीं। वड़ी प्रसन्ता एवं संयमपूर्ण प्रविश्व के साथ भेरे वाल-बच्चों को उन्होंने स्त्रियों के पास भिजवा दिया। दिखा में तैरते-तैरते जब पके हुए मनुष्य का पर किसी ठोस वस्तु को स्पर्ध करता है उत्त समय उसकी जो मनुप्रति होती है प्रपने वाल-बच्चों को शीश वाबू के घर की स्त्रियों के पास भेजकर सुकें भी वैसी ही तसल्ली हुई। बच्चों को इस प्रीर मुफ्ते सौस लेने का समय मिला।

मन्द्रमगर कहने के लिए फांसीसी है परन्तु यहाँ के गवनर को ब्रिटिश सरकार ग्रंपने वस में रखती है। तथापि कान्तिकारियों के लिए यहाँ कुछ सुविधा प्रवस्थ मिल जाती है। व्रिटिश पुलिस सीचे प्राक्तर यहाँ पर पर पकड़ नहीं कर सकती। फ्रिंसीसी पुलिस की सहायता लिए बिना वह कुछ नहीं कर सकती। क्रिटिश सरकार के गुत्तवर वन्द्रमगर में भी धड़ल्ले से पुमते हैं लेकिन किसी को गिरफार करने के लिए उन्हें फांसीसी कोतवाली में जाग पड़ता है। इतने में क्रानिकारियों को अवसर मिल जाता है। ब्रिटिश सरकार के दवाव से चन्द्रमगर में भी ये नियम वन गए हैं कि किसी भी परिवार में धागनुक के धान पर उन्हें थाने पर सूचन देनी पड़ेथी। इसी प्रकार मकानदारों को भी नवाल के बारे में पुलिस को सूचिन करना पड़ेया। वे सब वालें मुक्त मालूम थी। श्रीश बाबू ने मुक्त से ग्रंप माल के सार में पुलिस को सूचिन करना पड़ेया। वे सब वालें मुक्त मालूम थी। श्रीश बाबू ने मुक्त से ग्रंप माल के सार में पुलिस को पार पार पार । इसिल प्रवार सिल पर के सिल प्रवार की तरफ से मुक्त पर कोई धिनमान नहीं लगा था। इसिल प्रवार से वाल के सिल प्रवस्त को पर सुवना सिल मोलाय सो मोई हानि नहीं। मैं चन्द्रमगर में ही रहुँगा। पुलिस को पता मिलने पर मेरे लिए चन्द्रमगर के बाहर जाना प्रायः धरम्भव हो आएगा यह भैं

किर बंगाल में 359

जानता था, तथापि यहतो था कि एक भौगोलिक सीमा के प्रन्दर तो में निरापद एवं निद्यित रूप से रह सकता हूं। श्रीश बाबू के साथ मकान ढूंढ़ने के लिए निकल पहें। पहले एक होटल में गए। इस होटल की मालकिन एक ऐंग्लो इण्डियन बुड्ढी थी। उस स्थान का वातावरण और होटल का चार्ज सुनकर वहाँ रहना उचित न समभा। उस स्थान का दृश्य तो मनोहर था। होटल के सामने से एक चौड़ा रास्ता गंगाजी के किनारे-किनारे निकल गया या। फ्रांसीसियों ने चन्द्रनगर एवं पाण्डीचेरी में समुद्र एवं नदी के किनारे बड़े सुदृश्य ग्रीर चौड़े रास्ते बनाए थे। ऐसे दृश्य भारत के अन्य स्थानों मे विरले हैं। गंगा एवं समुद्र के तटस्थल की भूमि पर इंट की पक्की दीवालें खड़ी कर दी गई हैं एवं उनके ऊपर से रास्ते निकाले गए है पानी में जाने के लिए जगह-जगह सीढ़ियाँ निकाली गई है । काशीजी में भी गंगाका किनारा बहुत सुदृश्य है लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ इतनी अवब्यबस्था है। किसी सुनिर्दिध्ट प्रणानी के अनुसार वहाँ पर न मकान बनाये गए हैं और न कोई सड़क ही निकाली गई है। वहाँ की सीढ़ियों की दुदंशा की भी आज सीमा नहीं है। काशीजी के गगा तट-सा सुन्दर स्थान सम्भव है। भारतवर्ष में कोई दूसरा न हो तथापि ऐसे सौन्दर्य के निकेतन को भी घाज प्रवहेलना की तृच्छता ने अशोभनीय बना रक्खा है।

जपपुंकत होटल में शतीचर घोर इतवार को कलकत्ता से शौकीन एवं धनी व्यक्तियों का आगमन होता है। सुरादेवी की आराधना यहाँ पर खूव आसानी से एवं आडम्बर के साथ होती है कारण यह कि दक्षिणा यहाँ पर कलकत्ता से बहुत कम बेनो पढ़ती हैं। परिवार सहित ऐसे स्थान पर रहना की संभव हो पकता या। जब हम लोगों ने होटल की माविकत से कहा कि कल-परसों तक अपना निश्चय बता देशे तो मालिकन ने आड़ किया कि जब आप लोग होटल में पथारें हैं तो कुछ दक्षिणा तो अवश्य बढ़ानी पढ़ेगी कुछ नहीं तो एक-एक गिलास लेमनेड तो अवश्य ही थी लीजिए। वज्जावश्य एक बीतल लेमनेड तो भीना ही पड़ा विक्रित जब विल वेला तो प्राण सुल गए, आंखें उत्तर गई।एक बीतल पानी का दाम आठ आने लगाये गए थे। वया वरता देशा ही पड़ा शिकत स्वार का स्वार पढ़ी ने स्वार स्वार वेत हो सुल से तिल सानी स्वार स्वार की मैंने किर लीटकर न देला।

भोजन-स्नान झदि के बाद मकान की तलाश में फिर निकले। घन्द्रनगर नितान्त छोटो जगह नहीं है। दूर-दूर तक पहुँचे, मकानात मी मिले, लेकिन पसन्द 360 बन्दी जीवन

न प्राए। विभिन्न स्थानों को देखकर पहले का भय घौर दृढ़ हो गया कि इस स्थान पर रहने से मलेरिया से हम लोगों को जर्जरित होना पड़ेगा। श्री श्रीरा बाबू के यहाँ रहना उचित नहीं समभा ग्रीर उनके यहाँ स्थान भी न था। चित्त ब्याकुल हो उठा क्या करें ग्रीर क्या न करें कुछ ठीक न कर पाए।

चन्द्रनगर के पास एक छोटी-सी लेकिन मशहूर जगह धीरामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल के कुछ बड़े-बड़े अमीदार बसे हैं। मेरे मामा की द्यादी धीरामपुर के एक जमीदार के घर में हुई घी। जिस समय का में उत्लेख कर रहा हूं मेरे मामा के लड़के धीरामपुर में अपनी नाती के यहाँ रहते थे। मेरे मामा के लड़के थी भवानी जंकर राव से मेरी यथेष्ठ मिनता थी। यह में प्रवस्य जानता था कि मवानी शंकर की नानी अपने यहाँ मेरा माना-जाना अधिक पसन्द नहीं करती थीं तथापि अपनी स्थित को देखते हुए दो-चार-दस दिन के लिए भवानी शंकर के यहाँ ठहरना हो मैंने अचित समक्ता। मेरा अभिप्राय यह था कि अदीरामपुर के वार्च उत्तर हो मैंने अचित समक्ता। मेरा अभिप्राय यह था कि अदीरामपुर ले वार्च वार्च वार्च को रखकर कि सके बीरामपुर जाकर भवानी भीया से सब बात चीत कर ली। बाद को वाल-बच्चों सिहत थीरामपुर जाकर भवानी भीया से सब बात चीत कर ली। बाद को वाल-बच्चों सिहत थीरामपुर जाकर भवानी भीया की नानी के व्यवहार में यह तही मानूम पहना था कि वे तोग हमते किसी प्रकार से भी अक्षन्तुष्ट रहे हों। इसी बात के लिए मेरे मन में अत्यन्त दुर्यान वा थी। अब एक दुर्मविना का तो अन्त हुया।

भवानी भैया और मैंने मिलकर चन्द्रनगर से लेकर हावड़ा तक यंगा जी के किनारे-किनारे जितनी वस्तियां और कस्त्रे थे सब पैदल छान डाले। श्रीरामपुर से हावड़ा रेलने लाइन से बारह-तेरह मील हैं। इसके अितरिवत प्रत्येक करने में, मोहल्ले-मोहल्ले में कहीं पर मकान धावी है, प्रश्नोत से हैं, व लकता से प्राते-जाने के लिए क्या-च्या मुविधाएं एवं यमुविधाएं हैं, कहीं पर न्या लवं पड़ेगा, इन सबके प्रति पृथ्विधाएं एवं यमुविधाएं हैं, कहों पर न्या लवं पड़ेगा, इन सबके प्रति पृथ्विधा में वहत छुतातता के साथ भवानी भैया की सहायता का स्मयण कर रहा हूँ। प्रतृशीसन समिति के किसी सदस्य को मैंने धपने पंगाल प्राने की बात इसिलए नहीं बताई थी कि ऐसा करने से बात फैल जाने की संभावना थी। और यह भी में बाहता था कि उन लोगों की सहायता बिना लिये ही में भयनी सब व्यवस्था स्वतंत्र हुए से कर मूँ। एक तरफ पुलिस मुक्ते गिरफतार करना चाहती है, दूसरी तरफ मैं बाह-मान के

फिर बंगान में 361

लिए भटकता फिर रहा हैं। कही पर रहने का ठिकाना नही है। बाल-बच्चे भी मेरे साय मेरी तरह भटकते फिर रहे हैं। इन सब घटनाओं के बहुत दिन बाद जब सन् 1930 ई॰ में मैंने नैनी सेण्टल जेल में ट्राट्स्की की ब्राह्मकहानी पढी एवं सन् 1934 में लखनऊ सेण्ट्रल जेल में रहते समय साईवेरिया स्थित रूस के कान्तिकारी पुरुप भौर स्त्रियो की जीवन-कथा पढ़ी थी तब मैंने अनुभव किया कि मेरा भट-कनाउन लोगों की तुलना में कुछ भी नही था। इन सब निदारूण दु.खो का सामना करना पड़ता है इसीलिए ही तो क्रान्तिकारियों के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहज में तैयार नहीं होता है। यह बात केवल भारतवर्ष ही के लिए ही सत्य हो ऐसा नहीं है, संसारभर के कान्तिकारियों का इतिहास पढ़ने से सभी को इस बात की सत्यता पर विश्वास हो जायगा। समग्र इतिहास में यह बात पाई गई है कि सफलता प्राप्त करने के पूर्व प्रत्येक देश के कान्तिकारियों को बुद्धिमान व्यक्तियों ने अदूरदर्शी, ग्रव्यावहारिक, पथभान्त भावुक बताया है। संसार के ग्रधिकांश तथा-कथित बुद्धिमान व्यक्तियों ने कान्तिकारी मार्ग को ग्रहण नही किया। भाज भी हमारे देश के लब्धप्रतिष्ठ गण्यमान्य बुद्धिमान नेतागण कान्तिकारी मार्ग को बालकोचित समभते है। जो हो, भवानीशंकर भ्रौर मैंने मिलकर बाली नामक एक कस्वे में काम चलाने लायक एक मकान ढूढ निकाला। किस ग्वाले से दध लंगे, कौन बतन मिलेगा, बाजार कितनी दूर है, स्टेशन कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन तथा स्टीमर घाट कितनी दूर है इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए भीर सब बातों की उपयुक्त व्यवस्था करके तीन-चार दिन के कठोर परिश्रम के बाद वह मकान ले निया गया। रहने की सुव्यवस्था हो जाने के बाद विष्तव कार्य में घ्यान ंदेने का ग्रवसर मिला।

एक तो बरसात के दिनों में यों ही बीमारियों हुया करती है। फिर परिचम में रहते-रहते ऐसा हो गया था कि अब बंगाल को जलवायु हम लोग बरदारत नहीं कर पाते थे। बाली के जलवायु के कारण लड़के को प्रांगकाइटिस हो गया। इस प्रपरिचत प्राम में असहाय, संपरहीन मबस्या में मैं सरयन्त चिनितत हो गया। और कोई अच्छा उपाय न रहने के कारण अन्त में मैंने कलकत्ता जाने का ही निश्चय किया। बेकिन रहने लायक एक उपयुक्त स्थान खोज निकालने के पहले बाल-वच्चों को कलकत्ता में अपने चथेरे माई के मकान में लाकर रखा। बहीं पर रहने कर एल बात वच्चों को कलकत्ता में अपने चथेरे माई के मकान में लाकर रखा। बहीं पर रहने कर लड़के का इलाज हुपा। इसके बाद कलकत्ता में ही एक दूसरे मकान में हम

362 वन्दी जीवन

लोग रहने लगे। मेरे आत्मीय स्वजनों को यह पता नहीं या कि में कहाँ रहता हूँ। बहुतों से मैने कह दिया कि मैं फांसीसी चन्द्रनगर में रहता हूँ। ग्रदने दो एक दिशेष मित्रों को छोड़कर क्रान्तिकारी दल के भी किसी को पता न या कि मैं कहाँ रहता हूँ।

मैने सदा इस बात के प्रति ध्यान रक्या कि देश के गण्यमान्य प्रकाश्य नेतायों से अवश्य मिलूँ एवं उन्हें ऋत्तिकारी आन्दोलन के प्रति सहानुभूति सम्पन्न एवं सहायक बनाने के लिए यथासाध्य प्रयत्न कर्हें।

इस नीति के अनुसार देशवन्यु चित्ररंजनदास के साथ मिलना मैंने अपना प्रथम कर्तंच्य समक्षा। इनका कुछ परिचय मैंने पहले ही दे दिया है। देशवन्यु सी० आर० दास के साथे के साथ हम लोगों का बहुत पुराना और पनिष्ठ सम्बन्ध या। इनकी सहायता से मैंने महात्मा गांधी से भी मिलने का प्रयत्न किया था। महात्माओं जानते थे कि मैं फरार हालत में हूँ। देशवन्यु के साले श्री एस० एन० हालदार महात्माओं के पास मेरा सन्देश केकर गए थे। महात्माओं कांग्रेस के कार्स से देशवन्युदास के यहाँ आये हुए थे। पता नहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थीं अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। इसी प्रवत्त रप श्री हेमंतकुमार सरकार की मार्फत मुक्ते यह संदेशा मिला कि मौलाना मुहम्मदमली साहव मुक्तें मिलाना चाहते हैं। बनारस पड्यन्त्र के मामले में कालपानी जाने के पहले मौताना मुहम्मदम्रली के साथ हम लोगों का सम्बन्ध हुआ था। कालपानी से लीटने के बाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए में भी इनसे मिलने के लिए उत्कृत्या। देशवन्यु के मकान में ही उनसे मुलाकात हुई। मौलाना शौकतम्रली की तरह स्होने भी मुक्ते गुत्त तरीके छोड़कर प्रकाश्य आन्दोलन में काम करने का मन्दी स्वी में सुकता। मीन अपनी नीति इनते कथायत नहीं की

थी एस० एन० हालदार से विदित हुया कि महातमाओ मुस्ते समुक दिन रात को आठ वजे थी सी० धार० दास के मकान पर मिलेंगे। उस समय देशवणु का मकान खुकिया पुलिसवाले घेरे रहते थे। विकिन में जातता था कि मुकेंगे पहुंचानते नहीं हैं। दनके रहते हुए भी में देशवण्यु के मकान पर ठीक समय पर पहुंचा। हालदारजी से मेंट हुई। उन्होंने मुक्ते एक कमरे गे बैटा दिया और कहा कि जब तक में नहीं बीटवा हूँ तुक्त यही पर ठहरो। यह एक मुनीम का कमरा था। सम्मव है पुलिस वाले समक्ते हों कि मैं भी देशवन्यु के मुनीमों में से एक हूँ। डीक फिर बंगाल में 363

घाठ यजे महात्माजी से मिलने की बात थी। कमरे में एक बड़ी घड़ी लगी थी। इन्तजार करते-करते ग्राठ से नौ, नौ से दस भौर दस से ग्यारह बजे लेकिन हाल-दार साहेब वापस नहीं ग्राए। एक तो वह स्थान पुलिस वालो से पिरा या तिस-पर में फरार हालत में घूम रहा था। इन्तजार करते करते मेरे मन में नाना प्रकार की दुश्चित्ताएँ पैदा होने लगीं। मेरे मन में सन्देह होने लगा कि शायद महात्माजी मेरे प्रस्ताव को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हों, सम्भव है यह मुभसे मिलना नहीं चाहते हों। मैंने ग्रवने दिल में कुछ ग्रदमान-सा धनुभव किया। सम्मव है यह मेरे चरित्र की दुवंलता हो, इसलिए जहाँ अपमान बोध नहीं होना चाहिए था वहाँ भी अपमान बोध कर रहा था। मुक्ते ऐसा अनुभव हुआ कि मानी महात्माजी मेरी पर्वोह नहीं कर रहे हैं। यह मेरे परम दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बहुतेरे प्रयत्न करने के बाद भी में महात्माजी से नहीं मिल पाया। हरीपुरा में भी मैंने महात्माजो से मिलने की बार-बार चेट्टा की श्रीर हर बार ममसे यही कहा गया कि भाज महात्माजी की तवियत स्वस्य नहीं है, भाज महात्माजी को भवकारा नहीं है, ग्राज महात्माजी केवल दो-तीन मिनट ही दे सकते हैं इत्यादि । एक दिन हरि-पूरा में मैं सीघे महास्माजी के पास पहुँच गया तो देखा कि महास्माजी व्यो मंजर युषी सोक्ता के साथ टहलते हुए बातचीत कर रहे हैं। कुछ दूरी पर एक तरुणी खड़ी थी। उस तरुणी से संकोच के साथ मैंने पूछा क्या मैं महास्माजी के पास पहुँच सकता है। उसने कहा कि हाँ चाहे तो श्राप जा सकते हैं। मैं नि संकोच महात्माजी के पास पहुँच गया । उनके पाँव छूकर प्रणाम किया और उनसे वातचीत करने के लिए कुछ समय की प्रार्थना की। महात्माजी ने मेरे मुंह की तरफ कुछ एकाग्रता के साथ देखा। मैंने ग्रपना नाम बताया लेकिन इतने पर भी महात्माजी ने मक्ते कोई समय नहीं दिया। यद्यपि वे श्री मंजरश्रली सोस्ता के साथ बहुत देर तक टहलते हुए बातचीत करते रहे । सोस्ताजी से मुक्ते बाद को मालूम हुया कि उनसे उस समय महात्माजी की कोई विशेष भावस्यकीय बातचीत नहीं हो रही थी। भव की जेल से छुटने के बाद मैंने महात्माजी को एक पत्र भेजा था उसके उत्तर में उनके सेकेटरी ने मुक्ते यह लिखा था कि म्राप वर्धा के पास सेगाँव भाइए, एक सप्ताह हम लोगों के पास रहिए भीर महात्माजी के पास शान्ति से बातचीत भी हो सकेगी। हरियुरा में पुनः थी महाबीर देसाई ने मुक्के वही बात फिर कहीं हीं सक्या। हारपुरान उस कि मैं सेर्गाव जाकर महात्माकी में मिलता।

364 ' बन्दी जीवन

देहली में जब प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी उस समय भी मैंने महात्माजी से मिलने का प्रयत्न किया था। लेकिन इस बार भी विफल रहा।

महात्माजा स । मलन का प्रयत्न (क्या था। लोकन इस बार भा। वफल रहा।

भैं रात के ध्यारह बजे देशबन्धु के मकान से चल पड़ा। कुछ प्रपमान और
कुछ रोप से मैं मन-ही-मन चंचल हो रहा था। मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
भैंने धपने व्यक्तित्व को ऐसे ऊँचे स्थान पर नहीं पहुँचाया है जिसके कारण
महात्माजी ऐसे व्यक्ति मुक्केसे मिलने के लिए उत्सुक होते। ऐसा मानेवृत्ति को
पाश्चात्य मनीविज्ञान के अनुसार Inferiority Complex (छोटेपन का भाव)
कह सकते है। मैं इस हीनता के बोघ को लेकर देशबन्धु के मकान से लौटा। इत
हीनता बोघ से आज भी मैं मुक्त नहीं हूं।
इस घटना के बाद अब पुनः हालदारजी से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला
कि सम्हाराजी स्वार्ग कि स्वर्ग होता समार्थ में उत्सक हो। जनको इच्छा थी कि

इसराज्याय से आण ना म पुन्य पहार हैं। इस घटना के बाद जब पुनः हालदारजी से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि महारमाजी मुफ्तेसे मिलने के लिए यथायें में उत्सुक थे। उनकी इच्छा यी कि कांग्रेस के प्रस्य व्यक्तियों के इघर-उघर चले जाने पर महारमाजी मुफ्ते साथ लेकर मोटर में कही दूर निकल जाते और कार में ही बैठे-बैठे सब बातें होतीं। लेकिन दुःख का विषय है कि हालदार साहब ने साकर मुफ्ते सब बातें नहीं बताई।

कामरेड एम० एन० राय के जो व्यक्ति देहली में मुक्तसे मिले थे उनसे मैं कलकत्ते मे फिरमिला। श्री कृतुबुढ़ीन ग्रहमद का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। कलकत्तामें उनके मकानात थे। मैं यह ब्राशाकरताथा कि उनसे मुक्ते पैसे की सहायता मिलेगी। इनकी सहायता से मैं चाहता था कि विदेश में मैं प्रपना ग्रादमी श्रीर प्रपना सन्देश भेजूं। सन् 1914 के कान्तिकारी ग्रान्दोलन की श्रभिज्ञता से मफे यालूम या कि बड़े पैमाने में ग्रस्त्र-शस्त्र ग्रादि के मँगाने की व्यवस्था किए विना कान्तिकारी ग्रान्दोलन सफल नहीं हो सकता। एवं यह भी मैंने देखा या कि पिछले ग्रान्दोलन में हम लोगों ने विदेश में स्थित कान्तिकारी दलों के साथ कोई सम्बन्ध

रखते हुए अवकी बार विदेश में आदमी भेजने की मैंने यथेट चेप्टा की, लेकिन फुत्बद्दीनजी की सहायता से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिस रीति से क्रान्तिकारी दल के ग्रादमी विदेश ग्राया-जाया करते थे वह न्नाज पुलिस को मालुम हो गई है। उस रीति का ग्रवलम्बन करके विदेश ग्राना-जाना बहत कठिन हो गया है। जो बात पुलिस को मालूम है उसे जनता के सामने

स्थापित न करने से बहुत घोखा खाया। इन सब पिछली त्रुटियों को दृष्टिकोण में

श्री कृत्युद्दीन से पता चला कि वे अपने आदमी खलागी अथवा जहाज के प्रत्य कर्म चारियों के रूप मे भर्ती कराते थे, श्रीर विदेश श्राकर ये व्यक्ति जहांज से अप का पार्चा । अप । मैंने भी सन् 1911 में एक बार श्रमेरिका साग जाने की निष्फल चेप्टाकी थी।

रखने में कोई हानि नहीं है।

306 वन्दी जीवन

सन् 1924 ई० के प्रारम्भ में योड़े-से ब्यक्ति रेगुलेशन 3 में नजर बन्द करदिये गए थे। लेकिन भेरे कलकत्ता पहुँचने के बाद सरकार ने एक नये क़ानून के अनुसार वड़ी संस्या में नौजवानों को गिरपतार कर लिया और श्रदालत में बिना पेश किये ही उनहें जेल में बन्द कर दिया। इसी सिलसिले में सुभाषवाबू भी गिरफ्तार हो गए।

इसके पहले ही मैं देशबन्धुजी से मिल चुका था। उन्होंने हम लोगों को निय-मिल रूप से सहायता देने का वचन भी दिया था लेकिन अत्यन्त दुर्भाग्यका गह सहायता मिलने के पहले ही दासजी मुक्तसे अत्यन्त असन्तुष्ट-हो गए थे। देश-यासियों से निवेदन नामक मेरे नाम से प्रकाशित एक पर्षे में देशबन्धुदास के कान्ति-नारी-विरोधी सिद्धान्त का मैंने स्पष्ट शब्दों में बुनितपूर्ण रीति से खंडन किया था। इसी यात से वे मुक्तसे अत्यन्त रूप्ट हो गए थे। इस पर्चे के प्रकाशित होने के बाद जब में उनसे मिलने के लिए उनके मकान पर गया तो उन्होंने मुक्तसे मिलने से इनकार, कर दिया। में समक्ष गया कि राजनीतिक-चालों से मैं नितान्त अनिभन्न हूँ। कांग्रेसी नेतागण जब जो चाहे प्रकाश्य रूप से वनतृता-मंच पर घयवा संवार-पत्नों में कान्तिकारी आन्दोलन की यथेष्ट निन्दा करते है। उन्हें यह भतीभीति मालूम है कि कान्तिकारियों के लिए प्रकाश्य रूप में अपने पक्ष का समर्थन करने का कांग्रेस नेताथों की तरह अवसर अथवा सुयोग प्राप्त नहीं है।

देशवन्यु सी० ग्रार० दासजी ने गया काँग्रेस के समापति के प्रासन से शानित कारी ग्रान्दोलन के प्रति कुछ कटास किए थे। उन्होंने यह कहा था कि कान्तिवारी ग्रान्दोलन के प्रति कुछ कटास किए थे। उन्होंने यह कहा था कि कान्तिवारी ग्रान्दोलन में योगदान नहीं करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मेरी समभ में यह बात ग्राजाय कि कान्तिवारी ग्रान्दोलन से शामित हो जाजेंगा। वेकिन उन्होंने यहिसा नीति के ग्राचार पर शानितवारी ग्रान्दोलन में शामित हो जाजेंगा। वेकिन उन्होंने यहिसा नीति के ग्राचार पर शानितवारी ग्रान्दोलन हो जिस्सा वहीं किया। इसके प्रस्तुत में में निल्ला था कि जिस दिन सबको यह प्रतित हो जाएगा कि कान्तिवारी ग्रान्दोलन सफल होने जा रहा है उन्ह दिन तो लातों की संख्या में मनुत्य इस ग्रान्दोलन में भाग केने जागि। उन्हा दिन देशवन्यु जैते व्यक्ति इस ग्रान्दोलन में भाग लेंगे या नहीं इसका विरोध महत्व नहीं रह जाएगा। जिस देश में विदेशी सरकार जब जैसा चाहि बसा हो कानून यना सकती है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम जिस देश में मिन्ती व्यक्त से सामान राजी है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम जिस देश में मिन्ती है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम जिस देश में मिन्ती है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम प्रसिद्ध से में मिन्ती है उस देश में मान्ती कर से से सामान राजी है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम में सामान राजी है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम में सामान राजी है उस देश में कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम में सामान राजी है उस देश से कानूनी लड़ाई लड़ना प्रथम में सामान राजी है उस देश से सामान राजी है उस देश सामान राजी सामान राजी है उस देश सामान राजी सामान राजी सामान राजी सा

370 **ब**न्दी जीवन

उपेक्षा की हैंसी हेंसकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएसन की नियमाबली एवं कार्यक्रम को एक तरफ उठाकर रख दिया । मैंने समक्र लिया कि उनकी समम उक्त एसोसिएयन के ब्रादर्श सक नहीं पहुँच पाई है।

इसके श्रतिरिक्त जन नेताओं के पास जनता के सामने रखने योग्य कोई कार्यकम नहीं था। मैं नाहता था कि अब की बार इस प्रकार से कार्य किया जाय जिससे
जन-साधारण पर कान्तिकारी आन्दोलन का अभीष प्रभाव परिलक्षित हो। मनुश्रीलन समिति के नेतागण विरोधी थे। वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे
जिससे जनता को दृष्टि कान्तिकारी आन्दोलन के प्रति आकृष्ट होती। इससे
कारण यह था कि वे पुलिस की दृष्टि को बचाना चाहते थे। वे ऐसा सम्भवकि अभी ऐसा कोई काम करना जिलत नहीं है जिससे पुलिस की दृष्टि कान्तिकारी आन्दोलन के प्रति आकृष्ट हो जाय। वे चाहते थे कि तैराम भी सील वाएं
और पानी भी न छूना पड़े। वे भूल गए थे कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा सम्भवनहीं है।

जैसाकि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ देशबन्युदासजी से मेरी बातचीत के परिणामतः उन्हे यह प्रतीत हो गया था कि कान्तिकारी यान्दोलन समग्र उत्तर भारत में प्रवल और विस्तृत रूप से वढ़ रहा है। श्रीर उसी समय एक भाषण मे दासजी ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि भारतवासियों की माँग को प्रवि लम्ब पूरा न करने से भारत में एक भीषण परिस्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि कांग्रेस के अतिरिक्त भारत के कान्तिकारीगण भी भीषण रूप से काम कर रहे हैं। यदि गवनेमेंट यह सोचती है कि कान्तिकारी ब्रान्दोलन दव गया है तो यह उसकी भारी भूल है। भारत में कान्तिकारी आन्दोलन दवा नहीं है। सरकार को पता नहीं है कि यह आन्दोलन कितना उप रूप धारण करने जा रहा है। यह भी में पहले ही वतला चुका हूँ कि इस व्याख्यान के बाद सरकार की ओर से खिक्या विमाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री भूपेन्द्र चटर्झी को दासजी के पास भेजा गया था। इस घटना क वाद दासकी से मेरी वातचीत हुई थी। दासजी के व्यास्थान से सरकार की गह शंका हो गई यो कि कहीं महायुद के समय की तरह फिर फ्रान्तिकारी घान्दीलन उग्र रूप धारण न कर ले । भूपेन्द्र चटर्जी दासजी से यह जानना चाहते थे कि <sup>बदा</sup> उनकी धारणा में भारत में बीझ ही विष्लव मच सकता है। दासजी वर्षों ऐता समभते हैं कि भारत में कान्तिकारी आन्दोलन उग्र स्व धारण कर रहा है?

मादशों का संघर्ष 371

कान्तिकारियों के साथ दासजी का क्या ग्रीर कहाँ तक सम्बन्ध है ?

दासजी के इस व्याख्यात से अनुशीलन समिति के नेतागण मुफ्ते असन्तुष्ट हो गए थे। उनकी झारणा थी कि इस व्याख्यान से कान्तिकारी आग्दोलन को विशेष प्रकल पहुँचेगा। मैं समफता था कि इस व्याख्यान से कान्तिकारी मावनाओं का खूब प्रचार होगा, इससे कान्तिकारी मार्ग पर कार्य करने के लिए विशेष सुविधा हो जाएगी।

इस ब्याख्यान के बहुत पहले ही देहली मे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के ठीक बाद ही कुछ व्यक्तियों को बंगाल में रेगुलेशन 3 के अनुसार गिरफ्तार कर लिया <sup>गया</sup> था। मैं अपने साथियों से, अर्थात् अन्शीलन समिति के नेतायों से, यही कहा करता था कि साप लोग सब यो ही विशेष कानून के अनुसार गिरफ्तार हो जाएँगे काम कुछ होगा नही, मुक्त में जेल काटंगे और कान्तिकारी धान्दोलन कम-से-कम 🖫 दिनों के लिए तो दब ही जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा काम किया जाय जिससे जनता के सामने यह सिद्ध हो जाय कि अंग्रेजों की सामरिक शक्ति के मुकावले में जनता में भी शक्ति-संचय करने की योग्यता है और इससे भी बढ़-कर एक और काम यह करना है कि जिससे भारतवासियों की विचारधारा में घोर कान्ति मच जाय । कांग्रेस के नेतागण दिन-रात यही प्रचार किया करते थे कि कान्ति के मार्ग से भारत को स्वाधीन करना सम्भय नहीं है। भारत की जनता भी समभती है कि ब्रिटिश सरकार की सामरिक शक्ति के सामने उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि यह भावना सत्य है तो इसका अर्थ होता है कि भारतवर्ष कभी भी अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त नहीं हो सकता । इस मानसिक अवस्या के रहते हुए कान्ति कैसे सम्भव है ? इस मानसिक दुर्वलता को मिटाने के लिए हम लोगों को सर्वप्रयम आन्तरिक प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सब काम हम लोग करते नहीं। केवल गुप्त रीति से पड्यन्त्र करने से क्या बनेगा। लेकिन अनुसीलन समिति के नेतागणों को यह बात पसन्द नहीं थी। वे चाहते ये संगठन फैल जाय, गुप्त रीति से बाहर से ग्रह्य-दास्त्र मंगाये जाएँ तव जाकर दूसरे कामों में हाद लगाया जाय । से बाहर से ग्रस्त्र-रास्त्र मगाव आए पर जार रहत राजा न राज प्रणावा जाव। परन्तु संगठत का काम जारी रखना सरल काम न था। स्यूल दृष्टि से किसी वाम का सहारा न लेकर संगठन का कार्य चलाना सम्मव नहीं है। संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जुछ-न-कुछ काम होना विरोध मायस्यक है। यदि किसी संस्था की

372 . बन्दी जीवन

ग्रीर से प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त काम नहीं दिया जा सकता तो वह संस्था उन्नित नहीं कर सकती। प्रत्येक संस्था के यथारीति, संचालन के लिए धन की विदेष प्रावश्यकता होती है। भारत में कान्तिकारी संस्थाओं के लिए धन की विदेष प्रावश्यकता होती है। भारत में कान्तिकारी संस्थाओं के लिए धन-संग्रह करना एक अत्यन्त कठिन समस्या थी और विना धन के कोई काम होना सम्भवन था। फान्ति के कार्य में पूर्ण समय देनेवाल गृह-स्थागी सब प्रकार से निस्वाधी एवं साहसी कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरों से विष्त्रव-कार्य चलाता सम्भव नहीं है। लिकन प्रका यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का निवाह कैसे हो। फिर समय भारतवर्य के प्रत्येक प्रान्त में एसे कार्यकर्ताओं के सदा यूमते रहने का भी तो खर्च है। नान्ति के प्रति साहस्य के प्रस्ता करना, पर्च वांटना, सामयिक पत्रादि का चलाना इन सब कामों के लिए भी तो ऐसे की आवस्यकता है। इसके ग्रतिरक्त मारत के वाहर भी आता-जाना है, विदेश से बड़े पैमाने में ग्रस्क-शस्त्र भी तो मेंगाना है। इवना पैसा कठीं से ग्राए?

कांग्रेस यथवा अन्य संस्थाओं के लिए तो रास्ता खुला है, उनके लिए प्रकारम रूप से श्रयं माँगा जा सकता है। उन संस्थाओं के लिए पैसा देने में भी कोई भय की बात नहीं है। क्रान्तिकारी आग्दोलन के लिए तो एक पैसा देना भी खतरे भी बात है। इस संकट में पड़ने के लिए भारतवासी आज भी प्रस्तृत नहीं हैं। ऐसी

परिस्थिति में क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन को कैसे सफल किया जाय।

परिस्थित में क्रांग्तिकारी आन्दोलन का कस सफल किया जाय । दूसरे देश के क्रांनिकारी आन्दोलन के विरातृत इतिहास को पढ़ने पर भी ठीक 'प्रकार से यह पता नहीं चेशा कि उन देशों में उबस समस्या का समाधान बही कि तिया की से करते के विद्या के प्रदेश के तिया की किया में से करते के लिखा के से करते के लिखा के एक एक रुपया मौगने पर भी मैट्छिनी को कुछ भी नहीं मिला या। , तो बोल्लेविक पार्टी की नीति के अमुसार डाका डालकर अर्थ संग्रह करता उचित नहीं समक्षा गया या तथापि लेनिन की अनुमति एवं अनुमीदन से स्टालिंक के दक्त को डकती हारा अर्थ-संग्रह करना पड़ा था। लेकिन यह भी बात सत्य कि आयरलेंड में सीमकीन पार्टी के लिए प्रदेशक सदस्य चन्दा दिया करता था। अधानत्या इसी चन्दे दे दल का काम चलता था।

यदि हम सोग किसान भीर मजदूर मान्दोलन में यथारीति भाग लिए होते तो सम्भव था कि कुछ सीमा तक हमारा ग्राबिक संकट निवास्ति हो जाता से कि मजदूर प्रथवा किसान भान्दोलन के लिए जैसे व्यक्तियों की ग्रावस्थनता होती है 374 बन्दी जीवन

का ठीक-ठीक पता चलता रहेगा। परन्तु में श्रामीणों के घर में डाका डालने का पक्षपाती न था। अनुश्लीलन समिति के नेतागणों की नीति को न मानकर मैं कलकता के निकटस्थ बड़े-बड़े अंग्रेज मिल मालिकों के रुपयों पर हाथ डालने का प्रबन्ध करने लगा था। उनको भी यह बात मालूम थी। इसी समय में बम्बई और पंजाब मेलट्रेन के डाक के डिब्बे पर छापा मारने की तैयारी कर रहा था। इसके प्रतिदिक्त फ्रान्तिकारी नीति पर भी में एक लेख निल रहा था। मे चाहता था कि अपने दल की और से जनता की जानकारी के लिए फ्रान्तिकारी आन्दोलन के कार्यक्रम को स्पट अन्हों में खोलकर रख दिया जाय। यदि प्रकाश्य रूप से कोई सामित्रक पत्र चलाने का अवसर हमें प्रान्त नहीं है तो कम-से-कम गुप्त रीति से पर्चे बेंटवाने की व्यवस्था तो हमें अवस्थ हो करनी चाहिए। अनुश्लीलन समिति के नेतागण मेरी इन नीतियों के चीर विरोधी थे।

कलकत्ता में ग्राकर ग्रनुशीलन समिति की सहायता न लेते हुए स्वतन्त्र रूप से में लोकसंग्रह के कार्य मे जुट गया था। इसी प्रकार मैने कुछ लोग इकट्टे किए जो कि युनिवसिटी टेनिंगकोर में सामरिक शिक्षा पा रहे थे। ये सब कालिजों के लड़के थे। इनमें दो-एक इंजीनियरिंग कालेज के लड़के भी थे। इन लोगों की सहा-यता से श्री सुत्रीलकूमार बैनर्जी नामक एक ग्रच्छे कार्यकर्ता से मेरा परिचय हो गया। ये पहले ही अनुक्षीलन समिति के सदस्य बन चुके थे। एक दिन मैंने श्री सुशीलकुमार के साथ रास्ते पर चलते हुए कुछ नौजवानों की कांग्रेस-कार्य करने में तत्पर देखा। इनमें से एक के प्रति मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई। ये सांबले रंग के थे। ग्रायु लगभग बीस वर्ष की होगी। मैंने सुशील बाबू से कहा कि मै इस युवक से परिचित होना चाहता हूँ । सुशील वाबू ने कहा कि मेरी भी निगाह इस पर लगी हुई है परन्तु इसके कुछ ऐसे मित्र है जो हमारी समिति में नहीं हैं। मैंने कहा कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। सुशील बाबू कुछ देर करना बाहते थे लेकिन मैंने वहां कि मैं भाज ही उनसे मिलना बाहता हूँ। उस दिन ती नहीं, परन्तु दो एक दिन के ग्रन्दर ही उनसे मेरा परिचय हो गया । इनका नाम था श्री यतीन्द्रनाथ दास । यह ही युवक बाद की सरदार अगतसिह के साथ लाहीर पड्यन्त्र के मामले में गिरपतार हुआ था और यही भारतवर्ष का सबसे पहला व्यक्ति था जिसने भूख हड़ताल करके राजनैतिक वन्दियों की मौग पूरो कराने में ग्रपने प्राणों की भाहति दे दी थी। प्रधान रूप से इन्हीं बलिदान के परिणामस्वरूप

भारतवर्ष में राजनैतिक बन्दियों के साथ विशेष करके कान्तिकारी धान्दोलन के सम्पर्क में कैद किये गए व्यक्तियों के साथ ब्रिटिश भारत के जेलों में ध्रव्छा बतीब होने लगा था। ब्राज इस पुरानी बात का स्मरण करते समय मुक्ते ऐसी स्वाधा का अनुभव होता है कि मैंने उस दिन किसी आदमी को ठीक-ठीक पहचाना था। राह चलते हुए जिस गुबक के प्रति कोई एकाएक आकृष्ट हो गया हो और वही युवक बाद को यतीन्द्रनाथदास हुआ हो इस बात ते किसे स्लाधा का मनुभव न होगा? प्रवस्ते ग्रह्म करने के काम के लिए मुक्ते कुछ स्वर्मों की धावस्वकृत थी। युवत-

प्रान्त और पंजाब में मेरे पास कुछ ग्रस्त्र थे लेकिन में उन्हें बंगाल में नहीं मेंगाना चाहता था । इधर अनुशीलन समिति के नेतागण मुक्ते अस्त्र-शस्त्र की सहायता देने के इच्छुक न थे। मैने देखा कि अनुझीलन समिति के नेताओं से मेरी पट नहीं रही है। ग्रनशीलनसमिति के नेताग्रों ने भी देखा कि मैं भी ग्रपनी नीति से हटनेवाला व्यक्ति नहीं हैं। ग्रन्ततः ऐसा ठहरा कि मैं दो-एक महीने तक श्रीर ठहर जाऊँ श्रीर ग्रपनी नीति को कार्यस्य में परिणत न करूँ। इस बीच में वे लोग जाली नौट बनाने का काम करेंगे क्योंकि उन्हें आशा है कि उन्हें इस काम में सफलता आप्त होगी। इस प्रस्ताव के अनुसार थोड़े दिनों के लिए शान्त रहना मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि नोट बनाने के कार्य में वे सफल नहीं होगे। अब तक दो-तीन नोट मेरे पास आए परन्तु वे वहत ही खराब थे, वे नोट बाजार में चल नहीं सकते थे। मैंने बान्त रहना तो स्वीकार कर लिया लेकिन श्रपने कार्यकी तैयारी स्थगित नहीं की । जिस मिल में डाका डालना या वहाँ की स्थिति को पूर्णरूप से समक्तने के लिए मैंने धपने घादमी भेजे एवं उनकी रिपोर्टो की जाँच करने के लिए मैं स्वयम् उन स्थानों पर गया। किस रास्ते से जाना है, कैसे लौटना है, किन मौकों पर किराए के मकान लेना है, उकती के बाद किस मौक पर अपने अस्त्र-शस्त्रादि को छोड़ देना है, कहाँ पर मोटरकार जा सकती है, ग्रीर कहाँ पर रुपयों को लाकर रखना है, इन सब कामों के लिए कितने ब्यक्तियों की ग्रावश्यकता है, किस मिल में कितना रुपया मिल सकता है, पंजाब ग्रयवा बम्बई मेल को किस स्थान पर रोका जाएगा, फिर वहाँ से कैसे हम लोग छापा मारने के बाद भागेंगे, इन सब बातों की जांच हुई और प्रवन्ध होने लगा।

इधर मुक्ते सन्तुष्ट करने के लिए एवं मेरी नीति और अनुग्रीलन समिति के दूसरे नेताओं की नीतियों में समभौता कराने के लिए एक मीटिंग हुई। वह तक ग्रहण कर रहे है। मैमनसिंह की मीटिंग के प्रवसर पर हिन्द्स्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नीति में समाजवाद के जितने सिद्धान्त ग्रहण किये गए थे उन्हें वे उस समय नहीं ग्रहण कर पाए थे।

मैमनसिंह की मीटिंग रात-भर होती रही लेकिन मेरी समक्त में उस मीटिंग में किसी विशेष महत्त्वपूर्ण बात का निर्णय नहीं हो पाया था। कुछ समय तक मैंने उन लोगों की बातचीत में सहर्ष भाग लिया परन्त जब मैंने देखा कि बात में बात वढ जाती है और काम की बात कुछ नहीं हो पाती तो मैंने ग्रीर ग्रधिक वातचीत करना उचित नहीं समका। ऐसा मालूम पड़ता था कि राजनैतिक परिस्थितियों से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, उन परिस्थितियों के ग्रन्तराल में कौन-कौन-सी बक्तियाँ प्रवल रूप से कार्य कर रही है, भविष्य में इन परिस्थितियों के रूप कसे पल्टा खाएँगे, जनसाधारण के सामने किस प्रकार अपने सिद्धान्तों को रखना ग्रावश्यक है जिससे भारतीय राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का रुख बदल जाय एवं जनसाधारण **'** पर प्रकाश्य नेताओं के नेतृत्व की अपेक्षा क्रान्तिकारियों के निर्देशों का प्रभाव ग्रधिक-से-ग्रधिक परिलक्षित हो सके, इन सब वातों का मर्म ग्रनुशीलन ममिति के नेतागण उपलब्ध नहीं कर पाए थे। कान्तिकारी भ्रान्दोक्षन में ऐसे व्यक्तियों का नितान्त ग्रभाव होने के कारण भारतीय राजनीति पर उस ग्रान्दोलन का उतना प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा जितना कि उचित रूप से पडना चाहिए या।

मैमनसिंह की मीटिंग में बंगाल, धुनत प्रान्त एवं पंजाब के संगठन का समस्त

कार्यभार मेरे ऊपर छोड दिया गया।

वर्षाऋतुका सभी सवसान नहीं हुझाथा । वायुमंडल वाप्प-भारसे बलान्त हो रहाथा। प्रकृति में तरी के ब्राधिक्य के कारण मनुष्यों के मन नीरस हो रहेथे। ग्रीप्म ऋतु के मन्त में जैसे नव नीरद दल को देखने के लिए मनुष्य तरस जाते हैं वर्षा ऋतु के अन्त में वैसे ही वे नीरद जल से ऊवकर निर्मल ग्रांकाश में सूर्य का प्रकाश देखने के लिए चंचल हो उठते हैं। उत्तर भारत के निवासियों के लिए तो यह एक साधारण यात है। परन्तु वर्षा ऋतु के अन्त में बंगाल एवं विरोष करके पूर्व बंगाल सदा स्नेहाई सजल तटभूमि धौर जलाधयों के ऊपर प्रसमान भावाछ-स्थानों को देखकर उत्तर भारत के निवासी विस्मय पूनितत हो जाते हैं भीर ब्याकुल भी हो उठते हैं।

पूर्व बंगाल में जितनी नदियाँ है भारतवर्ष-भर में इतनी छीर कहीं नहीं

श्रादशों का संघर्ष 379

मिलंगी। मानो उस देश की नदियों का जाल बिछा हुआ है पूर्व बंगाल में जितने स्टीमर चलते है उसने भारतवर्ष-भर में और कहीं नहीं। वर्षा ऋतु में सो स्टीमर और नावों की सहायता के बिना कहीं भी आना-जाना सम्भव ही नही।

नौका पर यात्रा की घोभा एवं उसके संकटों का कुछ मी साभार इन लेखों से नहीं मिल सकता.! भाषा की परिपाटी से कल्पना का उद्रेक हो सकता है। परन्तु कल्पना और वास्तविकता में आकाश-पातालका अन्तर है। नदी के किनारे किनारे नौका चल रही है। इतने में पास से स्टोमर निकल गया। स्टोमर के अधिक समीप रहने में नौका को अत्यन्त खतरा रहता है। और अधिक दूरी पर रहने से भी स्टीमर के निकलने से जो उत्ताल तरंगें उत्पन्न होती है उनका सामना करना पड़ता है। पूर्व बंगाल के नाविकों को इस बात का बहुत ध्यान रहता है। नौका के पाईव में तरंगों का आधात होने से उसके उत्तट जाने की विधेष सम्भावना रहती है। इसित्य खबैय तरंगों को बाति हुए देखकर अपनी नावों के सम्मुख भागों को उन तरंगों की और मोड़ देते है एवं इस प्रकार से नायों को चलाते हैं कि दोलाय-मान होने पर भी उनके उलटने की संभावना बहुत कम रह जाती है।

वैद्याख के महीने में तो इतनी घोषियाँ प्राती है कि नौका पर यात्रा करना मयप्रद होता है। नावें प्रकसर पाल लगाकर चलती हैं भीर जरासी भूल के कारण एक भीके से ही वे उलट सकती हैं। पालों का जपयोग कर में पूर्व बंगाल के नाविक बहुत ही अनुमवी होते हैं। शहर की सहकों पर तिस प्रकार इक्के-तांग तथा मोटरों के आपस में लड़ जाने की सदा आयंका बनी रहती है उसी प्रकार पूर्व बंगाल में नदियों पर नावों के धापस में लड़ जाने की सदा आयंका बनी रहती है उसी प्रकार पूर्व बंगाल में नदियों के भी चौराहे होते हैं। ऐसे मोहानों पर नावों के ही और तह जाने की सदा आयंका बनी रहती है। जैसे सहरों में सड़कों के चौराहे होते हैं उसी प्रकार पूर्व बंगाल में नदियों के भी चौराहे होते हैं। ऐसे मोहानों पर नावों के लिए लतरा रहता है। किसी-किसी मोहाने के लिए नाविकों में ऐसी कियदन्तियाँ प्रचलित हैं कि अपुक स्थान पर प्रायः नावें डूज जाती हैं। उन स्थानों से गुजरते समय पूर्व बंगाल के प्रसलमान नाविकगण भी नदियों की दीवयों की प्रायंत करने लगते हैं। पूर्व बंगाल के प्रसलमान नाविकगण भी नदियों की दीवयों की प्रायंत सकर के समय देव, देवी, जिन्द आदि के भी वे पुजारी वन जाते हैं। इन्तें के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्ल साहव का कहना है कि समुद्र और नदियों में प्रकृति के निष्टुर एवं अनियमित आचरणों के कारण नाविक में कुसंस्कार की मात्रा अस्तरन प्रविक्र

होती है। संभव है इस सिद्धान्त में कुछ सत्यता हो।

में वर्षा ऋतु के ग्रन्त मे नाव पर मैमनसिंह आया था एवं इसके पहले भी मुक्ते पूर्व बंगाल एक आध दक्ते आना पड़ा था। इन अवसरों पर पूर्व बंगाल के नौका-.. रोहण के रहस्य से कुछ-कुछ परिचित हुआ या । नौका पर चलते हुए किसी-किसी मोहाने पर नाविकों की मानसिक उत्कंठा को देखकर हमारे मन में भी एक मान-सिक उद्वेग उत्पन्न हो जाता था कभी-कभी ऐसे अवसरों पर यह शंका उत्पन्न हो जाती थी कि ब्रिटिश पुलिस के निर्यातन से तो छटकारा पा गए परन्त अब इन नदी-देवियों के हाथ से निष्कृति पाना दुष्कर है। मल्लाहों एवं यात्रियों में बात-चीत होने लगती है कि कब-कब इन स्थानों पर कौन-कौन मल्लाह किन-किन यात्रियों को लेकर नदी गर्भ में विलुप्त हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में कुसस्कार विमुक्त साहसी पुरुषों के हृदयों में भी मृहतं भर के लिए तो एक ग्रव्यक्त शंका उपस्थित हो ही जाती है। मुँह से तो हसने रहते है और मुद्र जनता के कुसंस्कारों पर ग्रवज्ञा, उपहास, एव ग्रवहेलना की कृपा दृष्टि डालते है और ग्रपने को उनसे श्रेष्ठ समभते हैं परन्तु हुदय के गुप्त कन्दर में एक ग्रनिर्देश्य भय बना रहता है कि कही डूब न जाएँ। कभी-कभी श्राकाश-मण्डल में जब काने-काले घने बादल दिखाई देने लगते हैं तो भी मन मे कुछ कम शका पैदा नहीं होती। इन वातों से मल्लाह उतना नहीं डरते थे जितना मैं डरता था।

पित्तम देश के निवासी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में पूर्व बंगाल के गांव और करने कैंगे समुद्रवत पानी के बीच में टापू से तैरते रहते हैं, हजारों बीघा भूमि पानी में डूब जाती है। परन्तु उस भूमि का धान पुरखामर पानी से दो-डाई हाथ जगर निकला रहता है। इन धान के सेतों के बीच से नाये चला करती हैं। न जाने मल्लाइ इन पानी से भरे हुए खेतों के बीच से अपने रास्ते का निर्णय कैंसे करते हैं! व्यालं की नावों पर छप्पर लगे रहते हैं इन छप्परों के भीच आराम से बैठने थीर लेटने का स्थान रहता है। इस नदी में चलते हुए छप्परों के भीच आराम से बैठने थीर लेटने का स्थान रहता है। इस नदी में चलते हुए छप्परों के मोर चलने लगे आराम से लेटे हुए थे। न जाने कव नदी को छोड़ कर किसी गाँव की भीर चलने लगे धान के सेतों वीच से रास्ता बनाते हुए नाव चलने सभी धान के पौथों के साथ नाव के पान के सेता के तीच है। उस से सेता से सर-सर-सी भावाज सुनकर जब मैंने एएए के नीच के नाव के आगे की थीर बढ़कर सामने देखा तो देखता हूँ धान के छोतें के बीच न जाने कही छिप गए हैं। एक लम्बे से बांस की सहायता से मल्लाह पानी के बीच न जाने कही छिप गए हैं। एक लम्बे से बांस की सहायता से मल्लाह पानी

के नीचे की सूमि को ढकेसते हुए अपनी नाव को आगे वड़ा रहा है। में छलर के नीचे से निकलकर नाव के बाहरी भाग पर सड़ा हो गया तो बया देसता हूँ कि चारो तरफ अनन्त की ओर धान के पौधे विस्तृत हैं। और धीच-धीच में कुछ बड़े-बड़े वृक्ष भी दिसाइ देते हैं। संभव है मल्लाह इन्ही वृक्ष तथा वगीचों को देस-कर अपने रास्ते का निर्णय करता हो। कभी-कभी दूसरी ओर से अन्य नायों को भी आते-वाते देलते थे। इसी प्रकार देतों के बीच से नायों पर चलते-चलते एक खाड़ी के अन्दर आ गए। यह स्थान स्थन-तेक सा मालूम पड़ता था। साड़ी दोनों ओर से वृक्षों से घिरी हुई थी। दोपहर के समय भी चारों दिसाओं में सूर्य को दीनित रहते हुए भी वृक्षों से घिरी हुई इस खाड़ी के अन्दर अयेरा-सा तम रहा था। आड़ी दोनों को त्रित्त हुत हुए भी वृक्षों से घिरी हुई इस खाड़ी के अन्दर अयेरा-सा तम रहा था। औपन्यासिकों को सुष्टि नितान्त कास्पनिक नहीं होती। हम पड्यन्यकारी गण ब्रिटिश सामाज्य के विषद अयेजों को पल्टनों और पुलिस की दृष्टि बचाते हुए इस प्रकार नद-नदी और साड़ियों के बीच स्वप्नवत्त घूमते-घूमते मननसिंह के एक गाँव को गए और लौन आए।

मैमनिसिह के गाँव में जिस मकान में हम कोग ठहरे थे उसके कितने ही कमरे वाँसों के मचानों के ऊपर बने हुए थे। इस समय पानी तो हट गया था परन्तु समस्त स्थान सेवार से भरे हुए थे। इस दस्य ने मनुष्य व्याकुल हो उठता है। पुष्त भीटिंग होने के बाद इस मकान में हम लोगों को एक रात और रहना पड़ा था। अनुशीलन समिति के एक नेता श्री मनुल गांगुली और मैंने एक ही कमरे में रात्रि बसीत की थी। एक रात जगने के बाद दूसरी रात हम लोग खूब सोये। पुलिस हम लोगों को खोज में थी। वंगाल आर्डिनेस के अनुसार हम लोग गिरप्तार जिये जा सकते थे। हम लोगों के बारंट नाम से निकले हुए थे। सोते समय प्रतुल बाजू ने दो मनुष्यों को बारी-वारी से पहरे में रख दिया था।

मीटिंग का सर्व काम समाप्त होने पर में घीर प्रतुल बाबू कलकता वापस सीटे। मेरे साथ बंगवाणी नामक प्रसिद्ध बंगला मासिक पत्र के मुख प्रंक थे। इनमें मेरे लिखे हुए बन्दी जीवन के द्वितीय भाग के कुछ ग्रंग छपेथे। रास्ते में मैने

प्रतुल बाबू को अपने लिखे हुए इन असों को पड़कर सुनाया।

प्रमुख नावू चाहते थे कि मैं उनके साथ कलकत्ता को नापस जाते हुए बंगाल के कुछ जिलों में जाऊँ। मैं जानता था कि प्रमुख बाबू को बंगाल की खुक्तिया पुलिस ग्रन्थों तरह से पहचानती हैं। ग्रीर में यह भी जानता था कि बंगाल की म्रपिकांश पुलिस मुक्ते नहीं पहचानती । इसलिए मैं प्रतुल बाबू के साथ नहीं जाना चाहता था । प्रतुल बाबू ने मुक्ते श्रपने साथ ले जाने के लिए बहुत श्रमुरोध किया परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया । श्राखिर में हुश्रा वही । मैं तो श्रपने स्थान पर सकुशल पहुँच गया लेकिन प्रतुल बाबू घूमते-घूमते एक स्थान पर गिरपतार हो गए ।

कलकता पहुँचकर मैंने अनुसीलन समिति के दूसरे साथियों को फिर नये सिरे से सममाना चाहा कि हम सब प्रमुख गांगुली की तरह एक एक करके गिरफ्तार हो जाएँगे और काम कुछ भी न कर पाएँगे। इसिलए हमारे कार्यक्रम ने बीझ ही ऐसा परिवर्तन आवश्यक है जिससे गिरफ्तार होने के पहले हम लोग कुछ कर सकें और भा रतवर्ष कें स्वतन्त्रता-संग्राम को प्रागे वदा सकें।

मैमनसिंह से लौटते समय रास्ते में प्रतुल बाबू से भेरी जो कुछ बातचीत हुई उससे मैंने अनुभव किया था कि प्रतुल बाबू उस समय तक कम्यूनियम प्रािष्ठ सिंखान्तों से परिचित नहीं थे। मारतीय समाज के नव जागरण से राजनीतिक क्षेत्र में गयीन चेतना का जैसे संचार होगा वैसे ही साहित्य, कला, ऐतिहासिक गर्ने-पणा, दार्शिनक सिंखान्तों तथा धामिक माननाओं में भी युगान्तकारी परिवर्तत होगे। इस बात से अनिक्त रहने के कारण प्रतुल बाबू और उनके साथी राजनीतिक क्षेत्र के पक्त पत्त वाबू और उनके साथी राजनीतिक क्षेत्र के एक तंग दायरे के अन्दर ही अपने विधिष्ट कार्यक्रम में निप्त रहते थे। मैमनसिंह से वापस चीटते समय मैंने प्रतुल बाबू को अपने कुछ लेख पढ़कर सुनाए थे। इन लेखो में कुछ दार्शिनक बातों की भी चर्चा थी। प्रतुल बाबू इन सब बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। कम्युनिस्ट मेतागण इस बात को भली प्रकार समक्र गए है कि दार्शिनक विचार भूमि पर जिस सिद्धान्त की प्रतिष्टा नहीं हुई है उसकी उपयोगिता तथा उसका स्थापित्व सन्देशुवत है। समाज का सर्वागित विकास सभी सम्यव है जब एक सुचिनित्त एवं सुविन्यस्त विचारपारा के प्राधार पर उसकी प्रभिव्यक्ति होती हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोण से भारतीय नवयुवकगण आज भी प्रच्छी तरह परिचित नहीं हैं।

कलकता वापस प्राक्त मैंने सब जिलों से अपने दल के कार्यकर्तामों को बुलाना प्रारम्भ कर दिवा। प्रधिकांश कार्यकर्ता उच्च कार्यक्रम के पश में पे। हमारे सामने प्रदन यह पा कि एक प्रोर तो सरकार ने विना मुक्दमा चलाए हम लोगों को पकड़-पकड़कर जेलों में बन्द करना प्रारम्भ कर दिया था ग्रीर दूसरी भोर अनुतीलन समिति के पुराने नेतामण ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जिसमे न्नादशों का संघर्ष 383

जनता में फ्रान्तिकारी भावनाओं का यथेष्ट प्रचार होता। मैं यह सममता था कि संगठित रूप से विस्तारपूर्वक युक्तिपूर्ण बोजस्थी लेखों के द्वारा कान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रचार होना परम धावस्यक है एवं इसके साथ-साथ अर्थ-संग्रह के लिए देशी धनी व्यक्तियों पर डकेती न डालकर सरकारी सम्पत्ति को लूटने का प्रवप्य करना पड़ेगा। अनुशीलन के अन्य नेतागण इस बात से सहसत नहीं हो रहे के। परसु मैंने स्वतन्त्र रूप से इन सब वातों का प्रवन्य करना प्रारम्भ कर दिया। मैंमनसिंह सभा के निर्णय के अनुसार अनुशीलन समित के प्रारो कार्यकर्ताश्री

ने अपने-ज्ञवने अधीन सब सदस्यों का मेरे साथ परिचय कराना प्रारम्भ कर दिया। इसके ग्रतिरिक्त बंगाल के दसरे कान्तिकारी दलों के नेताओं से मैंने स्वतन्त्र रूप से मिलना प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में चटगाँव के एक दल के मुख्य व्यक्तियों के साथ मेरा परिचय हुया। सूर्यकान्त सेन इस दल के प्रमुख नेता थे। इनके दो-तीन विश्वस्त साथियों से मेरी वातचीत हुई थी। यह दल अनुशीलन समिति की ही एक शासा थी। ग्रनशीलन समिति की नीति से ऊबकर इस दल ने उस समिति से ग्रपने को ग्रलग कर लिया था। यह दल भी मेरी हो तरह उस नीति का पक्ष-पाती था। इन लोगों से बातचीत करके मैंने ऐसा अनुभव किया कि इनसे मेरी पट जाएगी । श्री सुर्यसेन के विश्वस्त आदिमियों से मेरी बहुत कुछ बातचीत ही गई। कलकत्ता के अन्य दल के भी कुछ व्यक्ति चटगाँव के दल के साथ काम करने लगे थे। इनसे भी मेरी बातचीत हुई। इन सब बातचीतों के परिणाम में उत्तर-भारत के दल के साथ इनका सम्पर्क हो गया और जब दक्षिणेश्वर में एक वस का कारखाना पकड़ा गया तो उसमें हमारे दल के प्रमुख कार्यकर्ता अमरशहीद राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी भी गिरफ्तार हुए थे। मैं चाहता था कि हम कलकत्ता के दूसरे कार्तिकारी दलों को भी अपने साथ मिलाकर एक विराट दल बना लें। इस कार्य के सम्बन्ध में मैं बहुत-से दलों के कार्यकर्ताओं से मिला दूसरी ग्रोर मैंने यह निश्चय कर लिया कि कान्तिकारी दल की छोर से परचे बीटे जाएँगे। मैं चाहता था कि पहले पर्चे में क्रान्तिकारी धान्दोलन के कार्यक्रम की एक रूप-रेखा भंकित हो जाय । मेरे प्रति घड़ी के कार्य के अन्तराल में यह भावना सदा बनी रहती थी कि धपने पर्चे में किस डंग से अपने वक्तब्य को प्रभावीत्पादक ढंग से कहूँ। एक दिन में अपने एक साथी के मकान में बैठा था। उनके बड़े भाई भी उस कमरे में बैठे ये जो कलकता के एक कालेज के इतिहास के प्रोफेसर थे। उन्हें यह पता था कि

मैं कान्तिकारी हूँ। योंही बातचीत होते-होते हिंसा-ग्रहिसा पर बातचीत चल पड़ी। इस सिलसिले में उबत प्रोफेसर महोदय ने ग्रायरलंड के इतिहास की एक महत्व-पूर्ण बात मुफ्ते बताई। ग्रेंण्ट राबर्टसन लिखित एक ग्रंग्रेजी इतिहास ग्रंथ से उन्होंने वे बावय मुफ्ते दिखाए—"English statesmen have taught the Irish politicians that England can be builted but not argued into justice and generosity."

(ग्रंपेज राजनीतिज्ञों ने आयरलैंड के नेताग्रों को यह सिलाया है कि इंग्लैड के इसारे से ही नीति के रास्ते पर लाया जा सकता है न कि युक्ति ग्रीर तर्क की सहायता रो) इस किताब का नाम था "England under Hatanoverians." इसे मैंने अपने मोटकुक में नोट कर लिया। इटली के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इटली के इतिहास की बहुत-सी बातों रह-रहकर मेरी बेतना पर वार-यार प्राचात करती थी। एक दिन मैंने स्वर्गीय लावा हरदबाल लिखित एक लेख पढ़ा। उसमें वाइबिल से कुछ वचन उद्धृत हुए थे। मुक्ते वे पक्त याए। उन वानों को भी मैंने नोट कर लिया। उन दिनों में नीरते को भी पढ़ा करता था। उनके ग्रन्थ की एक बात मुक्ते बहुत पसन्य ग्रायी: 'Chaos is necessory to the birth of new star." (नयीन तारे के जन्म के लिए भीपण ववंडर ग्रीर उपल-पुत्रव अस्पावदयक है) इसे भी मैंने नोट कर लिया। इस प्रकार पढ़ते समय, भूमते समय, विसीते वात करते समय, किसी के पास ग्राते-जाते समय, प्रतिसाण में उनत ऋतिसार। विसीते वात करते समय, किसी के पास ग्राते-जाते समय, प्रतिसाण में उनत ऋतिसार। विसीत वात के स्वार्ग में से नो उनत स्वार्ग रहता था।

एक और जैसे मैं विभिन्न कान्तिकारी दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत चला रहा वा श्रीर इसके माध-साय पर्चे छपवाने का भी प्रवन्ध कर रहा था दूसरी धोर वैसे ही मैं जापान, कोस एवं अमेरिका (United States) में उपधुंचत कार्यन तीयों को गुप्त रीति से भेजने का भी प्रवंध कर रहा था। इसके दी उद्देश्य थे। हम पाहते थे कि हमारे कुछ कार्यकुशत आदमी विदेश में आकर वैज्ञानिक रीति से सामरिक विभाग की विभिन्न सिद्धाएं प्राप्त कर लें। हम चाहते थे कि सामरिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ दूसरे आदमी गोला-यास्त तोप साथि यनाने के कार-खानों का काम चलाना भी सीख लें। कारण विष्यव के समय शक्त-शस्त्र बनाने का काम चलाना भी सीख लें। कारण विष्यव के समय शक्त-शस्त्र बनाने का काम चलाना भी सीख लें। बारण विष्यव के समय शक्त-शस्त्र बनाने का काम चलाना भी सीख लें। बारण विष्यव के समय शक्त-शस्त्र बनाने का काम चलाना साथ समय गही है। दूसरी बात यह थी कि विदेशों में जहीं।

म्रादर्शी का संघर्ष 385

जहाँ भारतीय विष्लव का संगठन किया जा रहा था उन स्वानों में हमारे प्रादमी पहुँच जाएँ भ्रौर विदेशस्य विष्लवियों के साथ हमारा नियमित सम्बन्ध स्वापित हो जाय। इसके मतिरिक्त में कलकत्ता की तरफ दो-तीन स्थानों में श्रंपेत्री एवं सरकारी माल लूटने का भी प्रबन्ध कर रहा था।

कलकत्ता के पास कई एक अंग्रेज-परिचालित जूट के कारलाने से । इनमें प्रति सप्ताह आठ-आठ दस-दस हजार रुपये कुितयों को बेतन देने के लिए आते थे। इन रुपयों की रक्षा के लिए कोई प्रधिक व्यवस्था नहीं रहती थी। इन नारखानों में आने जाने के रास्ते की जांच करता हम लोगों ने प्रारम्भ किया कि ट्रेन के रास्ते से सुविधा होगी अथवा मोटर के रास्ते से; रास्ते के बीच किन स्थानों में ठहूपों का प्रवन्ध हो सकता है, किस स्थान से अस्व-सम्बद्ध किस स्थान से अयवां को अलग-प्रवा का प्रवन्ध हो सकता है, किस स्थान रे अस्व-सम्बद्ध की अलग-प्रवा के को की सामानों पर आस-पास के नियासी तथा पुलिसवालों को कोई तान्देह हो सकता है अयवा नहीं; दस के आदमी कितने को टोली में विभिन्न दिशाझों की ओर उनके इस प्रकार जाने से किसी को सन्देह तो नहीं होगा आदि इन सब वातों को हम मच्छी तरह जीव-पडताल करने लगे। मैंने अपने दो तीन विस्वस्त साथियों को लेकर उन सब रास्तों व स्थानों का परिवेक्षण किया।

इन कारखानों के प्रतिरिक्त एक भीर सहज एवं भरवन्त साहस का काम हमारी दृष्टि में आया था। हमारे दल का एक व्यक्ति रेलवे मेल बैन में काम करता था। हम लोगों ने निस्चय किया कि सम्बई मेल को रोककर बीमा किए रुपयों को लूट खें। हमारे भादमी की सहायता से सहज ही में हमें यह पता लग काएगा कि बीमा के रुपये किस स्थान पर हैं। एक बनावटी प्रतिरोध का प्रभिनय करके हमारा भादमी भावश्यकीय सब संकेत कर देगा। इस सम्बन्ध में भी हम रास्ते भादि की जीव-पड़ताल करने लगे। इसर भनुधीलन समिति के अन्य पुराने नेतागण हमारे कार्यक्त का सीव विरोध करने लगे। में भी घीरेधीरे भरवन्त हठ करने लगा। इस सीवा-ताने के परिणाम में प्रतुत बाबू की गिरस्तारी के बाद बहरमपुर में एक भीर गुन्त सभा हुई। बहरमपुर मुग्तिवाब के पास ही का एक भावतिक नगर है। यही पर एक बहा कालेज मी हैं। इस सभा में सबंधी नरेन्द्र-नाथ सेन, रमेशवन्त्र धावार्य भाविन भन्न के पुराने नेता उपस्थित है।

सियालदह एवं हनड़ा कलकता के इन दो स्टेशनों पर एवं उनके निकटवर्ती

386 वन्दी जीवन

छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी पुलिस की खूब निगरानी रहती थी। इन सोगों की ग्रांसें वचाकर मुक्ते वहरमपुर जाना था। मुक्ते ऐसा भी सम्देह होने लगा कि पुलिसवाले मुक्ते कलकत्ता में जोरों से ढूँढने लगे हैं। ऐसी ग्रवस्था में कैसे मैं कलकत्ता के बाहर विकल यथा थीर सकुशल वापस ग्रा गया इसका ग्रामुपविक वर्णन करना में ग्राज भी.जिंवत नहीं समक्तता हैं।

बह्रमपुर की गुप्त केंक्क में भाग लेकर लौट धाने के बाद मैं अपने संगठन ग्रौर उसके कार्यों को आगे बढ़ाने में लग गया। बनारस के अपने पुराने सायों श्री जितेन्द्र मुखर्जी के छोटे भाई श्री धीरेन्द्र मुखर्जी की बात में पहले भी कर चुका हूँ। उनको अपने दल में सम्मिलित करने का मेरा प्रयत्न निरन्तर चला हुग्रा था।

इतने धादिनियों के रहते हुए भी मैं क्यों धीरेन्द्र के पीछे इतना समय नष्ट कर रहा था। इसका एक कारण तो यह था कि धीरेन्द्र विज्ञान के बहुत अच्छे छात्र थे। हम लोगों में ऐसे व्यक्ति बहुत कम ये जिनमें त्याग हो, दुवंमनीय साहस हो, बुद्धिमत्ता हो एवं जो विधा-चूद्धि-सम्पन्न हो और विज्ञान का जाता हो। यदि मैं धीरेन्द्र को फान्तिकारों बना सेता तो उनमें उन सब गुणों का समावेश हम पा सकते थे। दूसरी बात यह ये कि वे हमारे परिचित मित्रों में से थे। इताहाबाद में उन्होंने मुमसे राजनीति में आने की अवल इच्छा प्रकट की थी। इसर प्रबत बिटिश साधाज्य की समस्त पुनिस काकित मेरा पीछा कर रही थी। ऐसी अवस्था में मेरे साथ सम्बन्ध पत्ने में धीरेन्द्र अनिच्छुक नहीं थे। उनके जेता व्यक्ति जिस किशो काम में चुट जाएगा उसी। में सफलता आप्त करेना ऐसी मेरा धारणा थी। इसलिए मैं उनको प्रमन दल में लाने की आधा से बार-बार उनके पास जाया करता था।

जन-सापारण की तरह धीरेन्द्र भी यही समभते थे कि कान्तिकारियों में विचारवान अभित समभतार व्यक्ति नहीं होते है। बुछ अर्बीवाधित उत्तेजना-प्रवण, अवियेचक किन्तु साहसी देशप्राण युवकवृन्द असहित्यु होकर शवश्विरश्व करूप से आतंकवादी वन गए हैं। यणार्ष में विराट रूप से जिटित साप्राज्य के विषद विद्रोह करने के लिए न कुंड संगठन हो है धौर न कोई ऐसी भावना हो है। मेरी लिसी 'यन्दी जीवन' पुस्तक जैसी कुछ पुस्तकों के प्रकाशित होने के बाद ही जनसामारण को बोड़ा-बहुत पता लगा कि भारत में मी एक व्यापक विद्रोह की अपेटर एक एक हो है। योर न सार्व एक रही है। योर संवर्ध की भारतीय कान्तिकारी धारीलन निराद को भी भपना भग मातून पह कि मारतीय कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर प्राचित्र को भारतीय कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर प्राचित्र का मारतीय कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर प्राचित्र का स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर प्राचित्र कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर प्राचित्र का स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर समस्ति स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर से स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर से स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का विजवाड़ नहीं है। योर से स्वाप्त कि सार स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का स्वाप्त कान्तिकारी धारीलन निराद वजी का स्वाप्त का स्

उनकी गांधी-प्रीति उन्हें हमारे दन में ग्राने से रोक रही थी। यदि किसी दिन तुमुल तक के बाद में उन्हें कुछ, भुकता हुया पाता या तो कियी दूसरे दिन पुनः वही पुराना तर्क खड़ा हो जाता था। धीरेन्द्र बार-बार दम बात पर जोर देते कि प्रहिसा नीति पर ही विराट् जन-प्रान्दोलन की सुष्टि हो सकती है जैंगी महात्मा जी ने की है। उनके समक्ताने पर भी मैं यह नहीं समक पाता था कि विराटल्य से जन-मान्दोलन करने के लिए महिसा के सिद्धान्त पर इतना प्रधिक जोर हानने की क्या मायदयकता है। महात्माजी के कथनानुमार यह बात सत्य नहीं है कि व्यवितगत जीवन में जैसा हम तपस्या के परिणाम में प्रहिंगा के द्वारा हिमा की जीत सकते हैं उसी तरह में तपस्या न करके ही अमंख्य जनसाधारण स्यन दिन्द से भहिसक रहने पर कैसे हिसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ममस्य बोध का पूर्ण रीति से बिना त्याग किए कोई भी मनुष्य यथार्थ में प्रहिसक नहीं हो सहता है। ममत्य बोध का त्यागना जीवनभर की तपस्या का परिणाम होता है। जन-साधारण से ऐसी तपस्या की झाना हम कैमे कर सकते हैं फिर परिपूर्ण तपस्या के बाद जो कुछ प्राप्त की जाती है उस सिद्धि को पहले ही घाधे रास्ते में ही हम की प्राप्त कर सकते हैं। इन सब कारणों ने सैद्धान्तिक रूप मे हम प्रहिसा नीति का प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में नहीं कर सकते । इसका अर्थ यह नहीं है कि हिसा के मार्ग पर ही हम जन मान्दोलन को चला सकते है, हमारे पास मस्त्र नहीं है इस-लिए हम बाध्य होकर जन-प्रान्दोलन को ऐसे मार्ग पर चला देंगे जिसमें पहन की ग्रावश्यकता नहीं होगी। महारमाजी की मनी कामना तो यह है कि संसार की ग्रहिया-रुपी नबीन धर्म देकर प्रपने जीवन को सार्थक बनाएँ । इस नवीन धर्म प्रचार के सामने भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न नितान्त तुच्छ वन गया है परन्तु पिछने महायद के भवतर पर ब्रिटिश सरकार को भयं एवं जन की सहायता देकर महात्मात्री ने कैंग्रे श्रहिसानीति का पालन किया यह बहुतो के लिए नितान्त दुर्बोध्य है । मेरे ऐसे कान्तिकारी के निकट महिसा के प्रश्न की मीमांसा इस प्रकार है कि जैसे एक प्रवीण चिकित्सक रोगी की मंगल-कामना से प्रेरित होकर उपकी देह पर बल-प्रयोग प्रयुवा शत्योपवार करता है तो इस प्रावरण को कोई भी मुधी जन हिमात्मक नहीं कह सकता । उसी तरह यदि कोई कान्तिकारी सरनतापूर्व म शुद्ध हृदय मे निरहंकार होने की प्रवल चेप्टा करते हुए समाज की बल्याण कामना से प्रेरित होकर सगस्त्र विद्रोह के लिए पडमन्त्र करता है तो वह मी हिमा नहीं है। समस्त्र त्रान्ति वा

#### परिशिष्ट

कुछ पूरक तथ्य

'बर्न्दो जीवन' के यह तोनों भाग उस समय लिखे गए, जब हमारे देश में ब्रिटिश

किन्त उस समय सभी धटनाओं को सर्वधा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सकता था,

अपने इस अन्य में प्रकट नहीं कर सकते थे। यहां इस कुछ ऐसे ही तथ्य संबर्धत करके दे

शासन-तंत्र था। लेखक का उद्देश्य यह था कि भारत की स्वाधीनता के लिए उसने और उसके साथियों ने सरास्त्र क्रान्ति का जो प्रयास किया था, उसका दिवर्ण जनता के सम्मूख उपस्थित

कर दे, जिससे प्रेरित होकर श्रन्य भारतीय यवक भी इन प्रयासों में सहायत: दें श्रीर इस प्रकार स्वाधीनता ग्रान्दोलन शक्तिशाली वन सके ।

को अनेक घटनाएँ छिपानी पडी हैं और अनेक व्यक्तियों के अत्रिम नाम लिखने पडे हैं।

इतिहास श्रादि लिखे है, उनके सन्मुख यह बाधा नहीं थी। उन्होंने सभी कुछ साट रूप से लिखा है और इसीलिए ब्राज ने ब्रानेक तथ्य भी प्रकाश में ब्रा गए है. जिनकी शचीन्द्र गर

'रहें हैं।

भारत को स्वाधीनता के पश्चात हमारे देश के ख्रान्य क्रान्तिकारी महानभावों ने जो जो संस्मरण।

वरोंकि इससे अनेक व्यक्तियों के आपत्तियस्त हो जाने का सब था । इसीलिए श्री शचीन्द्र गय

# हार्डिंग्ज वम काण्ड

है। वास्तव में इस पड्यन्त्र केस के साथ ही उत्तर भारत के क्रान्तिकारी ग्रान्दो-लन का एक भ्रध्याय समाप्त होता है और भ्रगला अध्याय प्रारम्म होता है। यह पड्यन्त्र केस उन लोगों पर चलाया गया था, जो 23 दिसम्बर, 1912 को लाई हाडिंग्ज पर बम फेंकने के श्रपराधी समभे गए थे। लार्ड हाडिंग्ज पर जिस समय बम फेंका गया, उस समय वह कलकत्ते से दिल्ली राजधानी लाए जाने के उपलक्ष में निकाले गए ग्रपने शाही जुलुस में एक हाथी पर ग्रासीन थे। सन् 1905 में बंगाल के स्वदेशी म्रान्दोलन के समय कलकत्ता तथा बंगाल में जिस प्रकार विष्त-वकारी सिक्य हो उठे थे, उसी से बातंकित होकर बिटिश सरकार भारत की राजधानी कलकता से हटाकर दिल्ली लाई थी। इससे पूर्व सन् 1911 में, जार्ज पंचम ने दिल्ली दरबार किया था और उसी में बंग-भंग को रह करने की घोषणा की गई थी। उसके पश्चातु ही दिल्ली को राजधानी बनाने और इस ग्रवसर पर ऐसी धुमधाम और प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया, जिससे भारतीय जनता श्रीर विदेशों के लोकमत पर यह प्रभाव डाला जा सके कि भारतीय जनता पूर्णतया श्रंप्रेजी शासन की भक्त है श्रीर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। किन्तु भारतीय कान्ति-कारियों ने जिनमें श्री रासविहारी बोस भी थे, लाड हाडिंग्ज पर बम फेंककर सरकार की इस योजना पर पानी फेर दिया। बताया जाता है कि श्री रासविहारी बोस के एक साथी थी वसन्तकुमार विश्वास स्त्री-वेप में एक ऐसे मकान की छत पर जा बैठे, जो जुलूस के रास्ते में था। जैसे ही वायसराय का हायी उस मकान के नीचे श्राया, श्री विश्वास ने वम फेंक दिया। किन्तु वायसराय वच गए, केवल उनका एक अंगरक्षक मारा गया। इसके पश्चात् ही बड़े दैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई।

'बन्दी जीवन' की कहानी 'दिल्ली पड्यन्त्र केस' के पश्चात् से प्रारम्भ होती

89<del>1</del> वन्दी जीवन

कुछ लोग मुखिवर हा गए और यी बालमुकुन, भास्टर अमीचन्द्र, प्रवर्धविहारी ग्रीर वसन्तकुमार विस्वास को फीसी हुई। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रमेक व्यक्तियों को लम्बी-लम्बी ग्रवधि की सजा सुनाई गई।

# दाञांकमोहन हाज़रा

लाई हार्डिंग्ज पर जो वम फ्रेंका गया था,वह उसी प्रकार का था, जिसके लोल कलकत्ता के राजाबाजार मुहल्ले में श्री श्रांकमोहन हाजरा के घर से बरामद हुए थे। इन श्री श्रांकमोहन की चर्चा से ही 'बन्दी जीवन' की कहानी श्रचीन्द्र वायू ने प्रारम्भ की है। श्रांकमोहन का एक अन्य नाम अमृत हाजरा भी था। यह कलक्ता के एक घरफ के कारजाने में काम करते थे। किसी राजनीतिक डक्ती के सिलसिले में पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, तो उसे वहाँ वम बनाने के नुस्ते और वम के लील मी हाथ लग गए। श्री श्रांकमोहन ने अदालत में इस बात से इन्कार किया कि वे वम बनाते थे। उन्होंने अदालत में अपनी सफाई देते हुए कहा कि पुलिस जिस जीज को बम के लोल बता रही है, वह तो एक नई प्रकार की भीस की लालदेन का हिस्सा है, जो मैं ईवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जन खोकों से अदालत में ही एक गंस् की सालदेन बनाकर विस्ता भी शे। किन्तु हुनरे प्रमाणों के आधार पर उनका कान्तिकारी होना सिद्ध हो गया थीर 15 साल के कालेपानी की सजा उन्हें मिली।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सचीन्द्रनाथ सान्याल का बंगाल के क्रान्तिकारी दल से सम्पर्क श्री हाजरा के द्वारा ही हुआ था। श्री मन्मथनाथ गुष्त ने मपनी

पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी घान्दोलन का इतिहास' में लिखा है:

"1912 में ढाका प्रमुखीलन समिति के फरार प्रमृत या राशांक हाजरा तथा अन्यान्य लोगों के मन ने यह विचार आया कि अवग-प्रतग दल ववाकर कार्य करने से कार्य-सिद्धि नहीं होगी। इसी कारण चन्द्रनगर दल तथा प्रमुशीलन दल का मिलन हुया।

"1908 के लगभग काशी के श्री शबीन्द्रनाय सान्याल ने एक प्रान्तिकारी दल की स्थापना की । इसका रूप प्रभी पूरा कान्तिकारी नहीं हुया था, बल्कि सभी वह केवल लाठी, कुरती, जिमिनास्टिक बादि मीसने की एक संस्था भाव थी। दाचीन्द्रनाय सान्याल ने इसका नाम 'सनुशीसन समिति' रस्सा, पर संगाल बी कुछ पूरक तय्य 395

अनुशीलन समिति से इसका कोई सम्बन्ध नही था। बाद को जब बंगाल में प्रनुशीलन समिति गैर कानूनी करार दी गई, तो शचीन्द्र सान्याल ने अपनी संस्था का नाम 'यंगमन्स एसोसिएशन' रखा।

"श्चीन्द्र श्रपने दल को पूरा फान्तिकारी रूप नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वंगाल की यात्रा की । वे टाका के माखनसेन से मिले, पर उनसे मिलकर उनका सन संसुष्ट नहीं हुआ क्योंकि वे धर्म के आधार पर राजनीतिक बार्य की यात कह रहे थे, श्चीन्त्र को यह बात पसन्द नहीं आई। ये 1913 मे ही अनुसीलन समिति के नेताओं से मिले और उनके राजा बाजार वाले श्रुष्टे पर गए।

"बहाँ शचीन्द्र जिस रूप में गए, वह रविसेन के अनुसार इस प्रकार था— 'जब शबीन्द्र पहले-पहल राजा बाजार आए, तब मैंने देखा कि सिर पर मोटी चटिया थी और कोट पहने थे। देखने पर बंगाली नही लगते थे।'

"राजा बाजार में ही कई ग्रीर कान्तिकारियों से सचीन्द्र का परिचय हुया। उनमें से शिरीप बाबू शचीन्द्र को चन्द्रनगर से गए ग्रीर वही रासिबहारी के साथ जनका परिचय कराया गया। उन्होंने ग्रागन्द्रको गतिविधि देखी। शचीन्द्र मानो बाख्द से मरे ग्रानार थे। इसिलए हर समय चचल रहते थे। शचीन्द्र मोनो बाख्द से मरे ग्रानार थे। इसिलए हर समय चचल रहते थे। शचीन्द्र में ग्रायारण कर्मशक्ता रेक्कर रासिबहारी ने जनका नाम सट्टू रक्ला। शचीन्द्र में ग्रायारण कर्मशक्ति, सरलता श्रीर साधुता थी। उनमें जैसे कर्मशक्ति हर समय जवाल के बिन्दु पर बनी रहती थी। रासिबहारी शचीन्द्र की यह चंसलता देककर बोले, 'उसके ग्रुप के साथ मिलना खतरनाक तो नहीं रहेगा? यह तो वहा ग्रास्थर सगता है। में सेना में काम कर रहा हूँ। पता नहीं वया गोलमान कर डाले।'

"प्रतुल गांगुली उन दिनों करार थे, अब वे इस बात के लिए नियुक्त हुए कि वे शचीन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट पर तथ होगा कि रामविहारी कहाँ तक उनसे सहयोग करें। प्रयुल बाबू ने दौरा करने के बाद अच्छी रिपोर्ट दी, जिसके फलस्वरूप गचीन्द्र का दल रासविहारी के साथ काम करने लगा और शचीन्द्र रासविहारी के दाहिने हाथ वन गए।""

इस विवरण से प्रमाणित होता है कि बंग भंग श्रान्दोलन के समय बंगाल मे विस्तववाद की जो लहर उठी थी, उसी से श्रनुप्राणित होकर श्री सचीन्द्र ने ग्रपने नगर बनारस में पहले युवकों का एक संगठन स्थापित किया। इसके पश्चात् वे किसी प्रकार श्रमृत (शशांक) हाजरा के पास कलकत्ता जा पहुँवे श्रीर फिर उनका 396 वन्दी जीवन

श्री रासिबहारी से सम्पर्क हो गया। इसके परवात् तो वे श्री शवीन्द्र रासिबहारी के पूर्ण रूप से ही श्रमुगत हो गए। वनारस पड्यन्त्र के एक मुखबिर के वयान के श्रमुसार 1914 के नवम्बर की एक रात को जब श्री शवीन्द्र श्रीर श्री रासिबहारी एक वम की टोपी की जाँच कर रहे थे, श्रकस्मात् वह बम फट गया श्रीर रासिबहारी तथा शवीन्द्र दोनों ही भायक हो गए। इन दिनों वे प्रथम विस्वयुद्ध की स्थिति से लाम उठाकर देश की सेनाश्रों में विद्रोह उभारने का कार्य कर रहे थे। एम-पग पर संकट श्रीर स्थ्य के दर्शन इसी श्रमाय पर संकट श्रीर स्थ्य के दर्शन इसी श्रकार उनकी करने पड़ते थे।

श्री अमृत हाजरा ने वहीं डकैतीकांड में भाग लिया था। वहीं एक शाम का नाम है, जहां एक घनी व्यक्ति रहता था। कान्तिकारी कार्यों के लिए घन की आवश्यकता होने पर क्रान्तिकारियों ने उसके यहाँ टकेती डालो और नाव द्वारा भाग निकले। किन्तु आमवासी और पुलिसवालों ने क्रान्तिकारियों का पीछा किया। नदी के दोनों किनारों पर ग्रामीणों की भीड़ और नदी में नाव द्वारा पुलिस क्रान्तिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीछा करने लगी। एक दो क्रान्तिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीछा करने लगी। एक दो क्रान्तिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीछा करने लगी। एक दो क्रान्तिकारी मारे कर सामने रखकर और जीर की दे व्यक्ति समने हाजरा अपने मृत-साथी की लाश को सामने रखकर और जीर की दे वेद लेशा तर सामने रहे। इस नारे को सुन-कर हो आम वाले समफ सके कि यह लोग साधारण डकेत नहीं, बल्कि स्विकारी वकर भा सके। और शहा कोरों कर कर हो आम दिस्तिकारी अपने सामने सके। और शहा कोरों कर सहितारी वकर भा सके। और शहा के ऐसे कर्मेंट, साहसी, प्रत्यूपन बुढ़ि और मेधावी थे।

#### राजस्थान का क्रान्तिकारी दल

श्री रासिबहारी बोस से परिचय होने के पश्चात श्री शबीन्द्रनाय सान्याल को राजस्थान के कान्तिकारी संगठन का भी सहयोग मिसने सना, जो बंगास के क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में बहुत पहुंचे से था। श्री शबीन्द्र ने 'वन्दी जीवन' में राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है, यद्यपि वे बहुत-कुछ लिस सकते थे। वास्तविकता तो यह है कि सन् 1914-16 में श्री रासविहारों के साथ श्री शबीन्द्र जिस्तव बस का प्रायोजन कर रहे थे, उसमें राजस्थान के प्रात्तिकारी में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाले थे। राजस्थान का यह क्रान्तिकारी संगठन बहुत पुराना था और भारतीय विस्तववाद के स्नादि प्रवर्तक श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी नीव ढाली थी। कुछ विद्वान इतिहासकों का यह भी मत है कि महर्षि

कुछ पूरक तच्य 397

दयानन्द सरस्वती श्रौर स्वामी विवेकानन्दजी ने राजस्यान के अनेक राजाओं के मन में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए सशस्त्र प्रयास करने की भावना उत्पन्त कर दी थी। श्री क्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानन्द के शिष्य थे। वे भारत की ग्रनेक रियासतों के दोवान रहे और फिर कुछ दिनों तक ग्रजमेर म्युनिस्पैलिटी के ग्रध्यक्ष पद पर भी रहे। इसके परचात् हम अनेक क्रान्तिकारियों को अकस्मात् राजस्थान की रियासतों के राजकीय पदों पर भ्रासीन होते देखते हैं। दिल्ली पड्यन्त्र में फांसी पानेवाले श्री वालमुक्तन्दजी जोधपुर के राजकुमारों के शिक्षक के पद पर थे। लाला हरदयालजी के एक सायी बाबू बजमीहनलालजी स्कूल ग्रॉफ आर्टस, जयपुर के बाइस ब्रिन्सिपल पद पर झासीन थे । खरना रिवासत के राजा राव गोपालसिंह तो कान्तिकारी कार्यों में इतने सिक्ष्य ये कि सरकार को बहुत दिनों तक उनको . नजरबन्द रखन पड़ा। प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री मर्जनलालजी सेठी जयपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाते ये श्रीर इस दत के नेता थे। श्री श्रचीन्द्रनाय सान्याल में 'बन्दी जीवन' के द्वितीय अध्याय में 'प्रताप की कहानी' शीर्षक से जिन प्रताप सिंह की गौरव-गाथा लिखी है, वे ग्रीर उनके पिता डा॰ केशरीसिंहजी बारहठ, जो एक समृद्ध जागीरदार थे, कान्तिकारी कार्यों में धपने को सर्वेथा होम चुके थे। ठाकुर केशरीसिंहजी के छोटे भाई श्री जोरावरसिंहजी तथा उनके ग्रनेक रिश्तेदार भी विष्लव-पय के पियक बन चुके थे। ठाकुर केशरीसिंहजी के परिवार वालों का तो दावा है कि लार्ड हाडिंग्ज पर वम वसन्तकुमार विस्वास ने नहीं, ठा० जोरावरसिंह ने फेंका था। इस केस में ठाकुर जोरावरसिंह का वारण्ट निकला था, पर वे फरार हो गए और सन् 1938-39 में जब कुछ प्रान्तों में कांग्रेस मिनिस्टी बन जाने के कारण उनका बारण्ट रह हो जाने की सम्भावना होने लगी थी. फरार अवस्या में ही जनका देहान्त हो गया।

## शहीद मोतीचन्द और जयचन्द

श्री शबीन्द्र ने 'बन्दी जीवन' के द्वितीय भाग के छुठे परिच्छेद में निमेज के महत्त्व की हत्या के भ्रवराध में फाँसी पानेवाले दो युवकों—श्री मोतीचन्द्र भीर माणिकचन्द या जयबन्द के फाँधीघर से निखे जाने वाले एक पत्र का उल्लेख किया है। यह श्री मोतीचन्द्र भीर जयबन्द भी इसी राजस्थानी झान्तिकारी संदक्षी के थे। इनमें श्री जयबन्द के नाम का उल्लेख शबीन्द्र बाबू स्मृति-भ्रम से कर गए

398 वन्दी जीवन

हैं, क्योंकि यी जयचन्द निमंज के महत्त हत्याकांड के यिभयुक्त प्रवक्य ये किन्तु वे अन्त तक पुलिस के हाथ नहीं आ सके। इस फरार अवस्या में जयचन्दजी बहुत दिनों तक हिरदार में बाबा काली कमलीवाले की संस्या के मुख्य पद पद रहे और उधर ही कान्तिकारी दल का संगठन भी करते रहे। राजस्थान के वर्तमान सर्वों दयी नेता श्री रामनारायण चौघरी भी उस समय इसी मंडली में थे। श्री पोतीचन्द श्रीर जयचन्दजी का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक 'वर्तमान राजस्थान' में लिखा है—

""उन्होंने (श्री अर्जुनलाल सेठी ने) महाराष्ट्र श्रीर काश्मीर जैसे इर-इर के प्रान्तों से चुन चुनकर नौजवान इकट्टे किए थे। ये कैसे जीवट के लीग थे, इसके दो दृष्टान्त मुझे याद है। श्री मोतीचन्द उस युवक दल के अपुत्रा थे। एक बार उनका प्रॉपरेशन हुआ। डा० उलजंगिसह की राय में वह इतना गम्भीर था कि भजोरीफाम सुघाथे विना चीरा लगाने की उनकी हिम्मत न हुई। गमीर मोतीचन्द का प्राप्तह था कि होश में ही चीरफाड़ की जाय। आधिर वैसा ही हुआ भीर मोती-चन्द ने उफ तक न की। डालटर शंवों तले जंगली दवाकर रह गया। आरा के महत्त की हत्या के अपराध में जब उन्हें फाँखी लगी तो कहते हैं, विलदान की लशी में उनका वजन कई पींड वह गया था।

"लेकिन ससली प्रपराधी तो ये जयचन्द्र, जो अन्त तक पुलिस के हाथ न आए। उनके साथ भेरा महरा सम्बन्ध हो गया था। उनका किस्सा विचित्र था। वे काश्मीर राज्य के पूंछ ठिकाने में किसी छुटमैया के लड़के थे। एक दूसरे पुत्रक के साथ अन्य मित्रता हो गई। एक याथा तो दोनों में कीन करार हुझा कि जो बच रहे बह घर से निकल पड़े और उसमर अपने साथी के लिए तपस्या करे। जयचन्द्र बच गए। सीये हुरहार जाकर जाड़े में गंगजी में और गर्मी में बालू रेत में तपस्या करने लें। गाने का बीक था। एक दिन सेठीजी का बहीं भाषण था। उसमें संगीत वा भी कार्यक्रम था। जयचन्द्र कोने में बैठे पुत्र रहे थे। सेठीजी की पारखी दूरिट ने उन्हें पहचान निया कि काम का झाड़सी है। साथ लाए। वह मिन्नेस देतने से कि कई बार वारण्यारी पुलिस के बीचे से निकल पाए। चने में इतने तेज कि एक बार पुड़सवार पुत्रिक को पीछा वचति हुए सत्तर भीत तम

399

सावधानी बरतने को तैयार नही होते थे।

"इसी संडली में एक श्री छोटेलाल जैन भी थे, जो हा डिंग्ज बम केस मे श्रीम-युक्त बनाये गए किन्सु प्रमाणाभाव से छूट गए ग्रीर फिर कान्तिकारी कार्यों में संलग्न हो गए। इसके परचाल् गांधीजी के तत्वज्ञान ने उनको खीचा ग्रीर सावर-मती ग्राध्यम में जाकर रहने लगे।"

"किन्तु इस मंडली के रत्न तो प्रतापसिंहजी थे, जो दाचीन्द्र बाबू के साथ बनारस पड्यंत्र केस के ग्रिमियुक्त थे।" श्री रामनारामण चौधरी ने न्नपनी इसी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, "सच तो यह है कि महात्मा गांधी को छोड़कर ग्रीर किसी पर मेरी इतनी श्रद्धा नही हुई जितनी प्रताप जी पर।""

# सर रेज़िनल्ड कैडक की हत्या का प्रयास

थी सचीन्द्र ने अपनी इस पुस्तक के द्वितीय भाग में 'काशी अंबल की कहानी' परिच्छेद (2) के अन्तर्गत लिखा है, 'राजपूताना के एक युवक के साथ दिल्ली आ पहुँचा। अपने दल के ही एक युवक के डेरे पर अतिथि हुआ। '''उस समय के होम मेम्बर सर रेजिनल्ड कंडक साहब तब दिल्ली में न थे, और एक-दो और कारण थे, जिससे दिल्ली में कुछ किया नहीं गया।"

श्री रामनारायण चौधरों ने भी प्रमनी पुस्तक में इस घटना का ब्योरा दिया है। वे लिखते हैं, "1915 का साल गुरू हुआ या कि एक दिन श्रीवेरे-भैमेरे छोटे- लानजी एक ऐनकबारी युवक को तेकर आए। छोटी-छोटी श्रीलें, संविता रंग श्रीर ठिगता कर था। उन दिनों हिन्दुस्तानी क्षीज में गदर की तैयारों की जा रही थी। इसके संयोकत बाबु रासविहारी बोस ये। उनका केन्द्र बनारस था। एक लास काम के लिए उन्होंने श्री श्रचीन्त्रनाथ सान्याल को दिल्ली भेजा था। प्रताप्तिह उनके साथ थे। इसी लास काम में एक सन्देश ले जानेवाले की जरूरत थी। छोटेलालजी की सलाह से प्रतापकी ने मुक्ते पतन्द किया। दूसरे ही दिन प्रतापकी श्रीर में दिल्ली के लिए राना ही गए। बाहर के एक पुराने मकान की पहली मंजिल पर पहुँचे तो एक गठील जवान ने हमारा स्वागत किया। बह श्रचीन्त्र थे। एक कीठरी में प्रतास विदे थे। यही उनका विस्तर था। साम तक मुक्ते योजना का पता लग गया। वह यह थी कि भारत सरकार के होम मेमबर सर रेजिनस्ट कैंडक की गोली का निशाना बनाया जाय। यह काम करें जयबन्द श्रीर मैं उन्हें

400 वन्दी जीवन

ंहरिद्वार से बुला लाऊँ। संकेत यह था कि जैसे ही कँडक साहबवाली घटना के समाचार प्रकाशित हों, मेरठ वर्गरह की मारतीय सेना विद्रोह कर दे। "अस्तु, मैं रात की गाड़ी से हरिद्वार के लिए चल पड़ा । भारत रक्षा कानून का शिकंजा इतना कड़ा था कि हर जगह एलिस किसो युवक को देखते ही संदेह करती और उसे पूछताछ किये बिना धारीन बढ़ने देती। लेकिन मेरी मारवाडी भेप-भाषा ने भ्रच्छा काम दिया। हरिद्वार में उन दिनों कुम्भ का मेला था, परन्तु काली कमली वाले बाबा का स्थान ढुँढ़ने में विशेष ग्रह्चन नहीं हुई। हमारे जयचन्द बाबा के दाहिने हाय बने बैठे थे। देखते ही लिपट गए। लेकिन मेरे साथ दिल्ली चलने में ग्रसम्पेता प्रकट करते हुए बोले, "यहाँ एक अच्छा दल नैयार कर लिया है। घभी कल परसों एक सफल डाका डाला है। हाथ में लिया हुआ काम छोड़कर जाना ठीक नहीं। हाँ, चाहो तो पाँच-दस हजार रुपया ले जाग्री। डाके का माल भी है भीर बाबा का भंडार भी भरपूर है।"धन लाने की मुक्ते ग्राज्ञा न थी। मैं खाली हाथ वापस था गया। शचीन्द्र भीर प्रतापजी को निराक्षा हुई। जो काम जयबन्द्र के सिपुर्द होनेवाला या वह प्रतापजी को सौंपा गया। मगर संयोगवश कंडक साहव उस तारीख को बीमार हो जाने से बाहर नहीं निकले और वच गए। मैं उसी रात को जयपुर लौट श्राया।"

## श्री प्रतापसिंह

बनारस पड्यन्त्र के सिलिसिल में प्रतापिंस्हजी के करार होने और फिर उनकी गिरफ्तारी पर प्रकास डासते हुए श्री चौधरी ने लिखा है, ""प्रतापणी पर बनारस पड्यन्त्र के सिलिसिल में बारंट निकल गए और वे भागकर हैटराबाद (सिन्ध) में जा छिपे। खुफिया पुलिस तलाश करती हुई जयपुर पहुँची और एक श्रीसवाल गृहस्य के पीछे पड़ी। कमजोरी में माकर उन्होंने हैदराबाद तो बता दिया गगर किर सैमलकर विव के बनाय निजाम की राजधानी का रतादे दिया। किस्टी सुपरिटेंड्ट श्री गह सुराग पाकर दिशाण की श्रीर रवाना हुए। इघर हमारी मड़ती की प्रतापजी को बचाने की फिक हुई। इस बार मी मुक्की चुना गया। भारवाड़ी की प्रतापजी को बचाने की फिक हुई। इस बार मी मुक्की चुना गया। भारवाड़ी पोशाक में चल पड़ा। मुक्की हिरायत थी कि मारवाड़ के मिनमालिया स्टेशन पर उत्तरकर चारणों के गाँव पचिटिया में पहले तलाश कर तूं। शायद प्रतापजी यहाँ हों। हमारे देहाती समाज में प्रनजान सोगों से सूब पुख्वाछ होती है। इमने मेरे

कुछ पूरक तथ्य 401

काम में बाघा पड रही थी। ब्रास्तिर एक किस्सा गढ़ लिया भीर जो कीई पूछता उसीको स्नाकर पिण्ड छुडाता । गाँव के निकट पहुँचते-पहुँचते मालम हो गया कि जिस घर में प्रतापजी ठहरा करते थे, उसे पुलिस ने घेर रक्या है। मैं समग्र गया कि पंछी श्रभी पकड़ में नही श्राया है, में व्ययं में क्यों फेंसूं। मैंने सिन्ध की राह ली। हैदराबाद में पहुँचकर दिनभर की सोज के बाद प्रतापजी से भेंट हुई। उन्होंने एक सानगी दवासाने में कम्पाउण्डर की जगह काम ग्रुट कर दिए था ग्रीर फरसत के समय वाचनालयों में जानेवाते नौजवानों में कान्तिकारी प्रचार करने लग गए थे। दूसरे ही दिन हम दोनों बीकानेर के लिए चल पहें। सोचा यह था कि मैं तो राजधानी में कोई नौकरी कर लूंगा, प्रतापत्री कहीं देहात में जा बसेंगे श्रीर दोनों मिलकर विष्लववादी दल खड़ा करेंगे "लेकिन एक गलती ने इस योजना पर पानी फेर दिया। जोधपुर स्टेशन पास श्राया ती प्रतापजी की इच्छा श्राशानाहा स्टेशन पर उतरकर वहाँ के स्टेशन मास्टर से मिल लेने की हुई। वह दल का सदस्य था। मगर कुछ दिन पहले उसके यहाँ बम का पासंल पकड़ा जा चुका था और अपनी साल बचाने को पुलिस का मुखबिर वन गया था। इसकी हमें किसी की लबर न थी। तय यह हुआ कि मैं जोधपुर उतरकर शहर देख लूं और दूसरे दिन शाम की गाड़ी से बीकानेर के लिए चल पढ़ें। रास्ते में ग्राशानाड़ा स्टेशन पर प्रतापजीकी 'गाथो' के नाम से पुकारू । प्रगर कोई जवाब निमले तो समझ लुँ कि प्रतापजी देहात में घुस गए है और मैं बीकानेर पहुँचकर उनका इन्तजार कहें। लेकिन प्रतापजी तो प्राधानाडा उतरते ही गिरपतार कर निये गए थे। मेरी भावाज का कोई धसर न देखकर मैं बीकानेरपहुँच गया।"

" इधर हरिद्वार की कारमुजारी के सिर्लीसने में प्रतापसिंह ने बोध बाबू की तरफ से जो घड़ी और मौर घाल मेंट की थी, वह चौरी वली गई। ये पुरस्कार मुफ्तें बहुत प्रिय थे। प्रतापनी के वियोग की पीड़ा भी कम म थी। वह मादमी ही ऐसा था। जितने विष्णववादी देशभवतों में मेरा परिचय हुया, उनमें प्रताप की छात पुम पर सबसे प्रच्छी पड़ी थी। वे बड़े कीमन स्वभाव के निहायत छिट प्रौर सदा पुस रहनेवाले जीव थे। योता को उन्होंने जिम रूप में समक्ष था, उसी के प्रनुसार उनकी साथी वेष्टाएँ होती थीं। धन धौर स्त्री की इच्छा को उन्होंने स्व जीता था। पारीर इतना सथा हुया था कि जयपुर में जब वे मेरे पास रही से सो एक बार सगातार बहुत र षट्ट जागते रहे धौर विना सामे-पिए सराबर रहे थे सो एक बार सगातार बहुत र षट्ट जागते रहे धौर विना सामे-पिए सराबर

402 बन्दी जीवन

काम करते रहे। थीर फिर सोए तो तीन दिन तक उठने का नाम नहीं लिया। गल्ता के कुंड में घंटों तैरते भी उन्हें देखा। "वे जहाँ रहते, वहीं का बातावरण सरलता. प्रेम और पवित्रता से भर देते थे।"

राजस्थान के इसी कान्तिकारी मंडल में श्री विजयसिंह पथिक भी थे, जो बाद को चलकर राजस्थानी किसानों के प्रसिद्ध नेता वने । सन् 1914-15 में पथिक जी रावसाहब खरवा के दाहिने हाथ बने हुए थे और इन लोगों ने कई हजार बंदूकें बिद्रोह के लिए एकत्रित कर ली थी । किन्तु छुपालसिंह द्वारा बिद्रोह की योजना को सरकार पर प्रकट कर देने के कारण यह तमाम तथारी बेकार चली गई। निश्चय ही यदि यह योजना कियान्वित हो सकती, तो न केवल भारत का, बिक्क संसार का इतिहास भी दायद बहुत कुछ परियतित हो जाता।

## मुखबिर कृपालसिंह

राचीन्द्रवायू में 'वन्दी जीवन' में इतना संकेत तो कर दिया है कि छपाजित पर क्रान्तिकारियों को संदेह हो गया था। वे उसको समाप्त भी कर देना चाइते थे, किन्तु कर नहीं सके और वह अपने इस दुष्कृत्य में सफल हो गया। किन्तु छपानि सिंह को रास्ते से वयों नहीं हटाया जा सका इसका पूरा ब्योरा हुमें गदर पार्टी के एक कार्यकर्ती वावा हरनामसिंह के एक लेख से मिलता है। यात्रा हरनामसिंह भारत से अमेरिका जाकर खेतों मे मशदूरी करते थे। गदर पार्टी का संगठन होने पर असके सदस्य हो गए। छुछ दिन तक अमेरिका में गदर पार्टी के मंत्री ताला हरदमालजी के अंगरसक भी रहे। अयम विद्वसुद्ध आरम्म होने पर भारत में विद्वाह करने के लिए अपने अन्य साथियों सहित भारत गए। रासविहारी बोस तथा साचीन्द्रजी के साथ काम किया और किर गिरफार होकर पहले फाँती की जाजा पाई जो अपील में झाजीवन कालापानी हो गई। अमेरिका में ही एक दुर्धना वरा जनका वायों हाय कट गया, इसीलिए ले 'दुण्डालाट' के नाम से भी अधिद ये। अभी कुछ दिन पूर्व वाया हरनामसिंह का स्वर्णवाह हुमा है।

बाबाजी ने यपने लख में लिखा है, "''पंजाब घोर बंगाल में कारित प्रारम्भ करने के लिए 21 फरवरी सन् 1915 की तारीख निश्चित हुई घी। बाबू रासबिहारी भोस लाहौर में पंजाब पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। सरकारी मुतबिर कुपालसिंह

ने इस यात की खबर पुलिस को दे दी थी।

नुस् पूरक तथ्य 403

लाहौर के एक मकान से ऋपालसिंह को किसी काम के लिए लाहौर छावनी के एक रिसाले में भेजा गया। कुछ साथियों को कृपालसिंह पर सन्देह हो जाने के कारण उसके पीछे एक लड़का उसकी निगरानी के लिए रवाना किया गया। इस लड़के ने तुरन्त श्राकर खबर दी कि कृपालसिंह मकान से साधा लाहौर स्टेसन की राफिया पुलिस के दफ्तर में गया है। वहाँ रिपोर्ट देकर वह छावनी गया और उसी नकान पर लौट श्राया । उसके वापस श्राने से पहले मैं भी उस मकान पर पहुँच चका या श्रौर उसकी जासूसी की बात सुन ली थी। जब बह लौटकर आया हम तीन श्रादमी वहाँ मौजूद थे। वह ग्राकर बेफिकी से एक कुर्सी पर बैठ गया। हम तीनों में उसे कृत्व कर देने के लिए इशारे होने लगे। मकान में कुछ वम और दो चार रिवाल्यर मौजूद थे, लेकिन उनके चलाने से बाजार में धड़ाके का डर था। हमने उसे गले में फन्दा डालकर मार डालने का निश्चय किया। इस काम के लिए सिर्फ एक ही हाय होने की वजह में में पहल नहीं कर सकता था। इसरे साथी-लाला रामसरनदास शारीरिक रूप से कमजोर थे। उनका हाथ डालमा ठीक भी न था। हमने तीसरे साथी भाई ग्रमरसिंह राजपूत को पहल करने का इसारा किया और हम दोनों मदद को तैयार थे। ग्रमरसिंह तेईस-चौबीस वर्ष का हट्टा-कड़ा जवान था। लेकिन कृपालसिंह पर हाय डालने का साहस उसे न हुया। हम ग्रंगेजी में वातचीत नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुपालसिंह भी थोड़ी-यहत श्रंग्रेजी समभता था। हमारे इवारों से वह चौकना हो गया और मेरे हाय तथा अमरसिंह के भय ने उसकी जान बचा दी'''।

"जब अमरसिंह को फ़ीसी सामने लटकती नजर आई तो उसने पुलिस की धरण ते सरकारी गवाह बनकर जान बचाने की कीशिश की। उसने अपने बयान सं अमेरिका के खुरू के काम ने सेकर आखीर तक की सारी कहानी पुलिस को सुना दी। अमरसिंह अमेरिका में पार्टी का सरगर्न मैम्बर या। गदर केस में वह मेरे साथ हो काम करता था। हिन्दुस्तान गीटते समय उसने भी बाकी मैम्बरों की तरह आजादी या मीत का प्रण किया था। इसके अतिरिक्त उसका चाल-चलन भी वहाँ बहुत मच्छा था, तेकिन प्राणों के मस से उसने ध्रवने साथियों को मौत के मैंह में घड़ेलकर अपनी जान बचाने की सोथी।"

# करतारसिंह ऋादि की गिरफ्तारी

इस भेद के खुन जाने पर सरगरम साथियों ने कोई उपाय न देखकर जल्दी से 21 फरवरी के वजाए, कान्ति के लिए, 19 फरवरी का दिन निश्चित कर दिया। लेकिन पुलिस ने 18 फरवरी को ही लाहीर के दो-तीन मकानो ते कुछ आदिमियों को गिरफ्तार कर विया। वांवू रासिविहारी बोस के मकान का पता मुखिवर को ने या, इसिविए वे वव गए। 18 फरवरी को ही तमाम छावित्यों में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की जगह गोरे सिपाहियों का पहरा हिपयारखानों पर लगा दिया गया और हमारी योजना बीच में ही रह गई। 19 फरवरी की रात को ही बनारस का दिकट खरीदकर बाबू रासिविहारी को रेलगाड़ी पर सवार कराया गया। पंजावी कपड़े पहनकर वे बनारस पहुँचकर वच निकले। दूसरे दिन दो साथियों करतार-सिह सरावा और जगतिसह के साथ में लाहीर से चला गया। हम तीनों ज्यों-रयों पेसावर एहुँचे। पेशावर से दस मील ग्रागे निकलकर किर पीछे लोडने का निश्चय किया। फैसला यह किया कि कुछ हथियार इक्टि कर अपने साथियों को लाहीर और अगतसह किया। के सरकारी फार्म में गए गौर वहीं के छिछ रिसावदार की मुखिवरी पर गिरफ्तार हो गए। "गिरफ्तार वी 28 मार्च सन् 1915 को हई सी।

#### कृपालसिंह की हत्या

"मुखबिर कृपालिंह उस समय तो वच गया किन्तु क्रान्तिकारी उसके पीये लगे ही रहे। वह इतनी सावधानी से रहता था कि उसकी ठिकाने लगाना धासान बात नहीं थी। फिर भी सन् 1931 में, जब एक दिन वह प्रपने घर पर मो रहा था, कुछ लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया और धाज तक यह पता नहीं लग सका कि उसकी हत्या करनेवाले कौन थे।

## गदर पार्टी का जन्म और अन्त

द्यचीन्द्र बाबू ने भपनी पुस्तक में झमेरिका की गदरपाटों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिला है। पंजाब में फ़ीजों को उमारने भादि का सम्पूर्ण कार्य गदर पार्टी के हा सदस्यों ने किया था। दनमें से पचाशों फीसी पर चढ़ गए, संजड़ों को सावा-

पानी हुमा और कुछ सरकार की श्रांखों में धूल फोंककर विदेशों को भी चले गए। किन्तु फिर इसके पश्चात् गदर पार्टी का नया हुन्ना ? क्या वह समाप्त हो गई ? 'जैसाकि बहुत-से व्यक्ति समभते हैं। इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि गदर पार्टी भारत की स्वाधीनता तक बराबर अमेरिका में और जहाँ भी उसके सदस्य थे, कार्य करती रही। यह ठीक है कि प्रयम विश्वयुद्ध में उतके सैकड़ों-हजारों सदस्य भारत में प्राकर अपनी जन्मभूमि की स्वायीनता के लिए संघपंरत हए, किंतु फिर भी ग्रमेरिका में उसका संगठन ज्यों-का-त्यो चलता रहा। ग्रभी कुछ, दिन पूर्व अमेरिका की सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस बात की जांच की थी .. कि श्रमेरिका की गदर पार्टी के कुछ सदस्य चूँकि रूस श्रीर साम्पवाद से सहा-नुभूति और सम्पर्क रखते हैं, बतः बवा वे ब्रमेरिका में भी संकट उत्पन्न तो नहीं कर सकते ? इस कमेटी की रिपोर्ट गोपनीय थी, किन्तु वह किसी प्रकार गदर पार्टी के एक सदस्य के हाथ लग गई श्रीर स्वयं इन पित्तियों के लेखक ने भी उसे देखा श्रीर पढ़ा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक वात तो यह बताई है कि गढ़र-पार्टी की स्थापना सन् 1907 में लाहौर में हुई थी। यभी तक यही समका जाता रहा है कि लाला हरदयालजी ने नवस्वर, 1913 में अमेरिका के कैलीफीनिया में इसकी स्थापना की थी। इसके सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध फान्तिकारी श्री खानखोजे. जिन्होंने विदेशों मे बहुत काम किया, इस प्रकार बताते हैं, "सगभग 1907 है। प्रारम्भ में भ्रमेरिका के कैलीफोनिया में जो भारतीय छात्र थे, उनमें समेन्द्र चन्द्र-दास, पाण्डरंग खानखोजे, तारकनायदास, अधरचन्द्र लसगर आदि ने भारतीय-स्वाधीनता-संघ की स्थापना की । 1908 में कैलीफोनिया के सैकामेंटी ग्रीर भारगिल स्टेटों के पोर्टलैंड नामक स्थान में संघ का केन्द्र स्थापित किया गया। ···1913 में लाला हरदयाल ग्रीर भाई परमानन्द कैलीफोनिया ग्राएँ। परमानन्द दल में शामिल नहीं हुए पर हरदयाल शामिल हुए भीर उन्होंने सलाह दी कि दल का नाम बदलकर 'गटरपार्टी' कर दिया जाय ।"

प्रमेरिका सरकार की समिति की रिपोर्ट में भीर इस प्रामाणिक वयानमें जो मन्तर है, उसका बारण यह प्रतीत होता है कि समिति को फदरपार्टी के किसी पुराने सदस्य से ही यह जात हुया होगा कि सन् 1907 में लाहौर के प्रान्तिकारियों के बीच ही प्रमेरिका में इस प्रकार का एक संगठन बनाने का निश्चय हुया होगा। यह स्मरणीय है कि सन् 1906-07 में पंजाब में प्रान्तिकारी बहुत ही सन्तिय थे। सरदार भगतिसह के बाबा सरदार प्रजीतिसह, ला० विद्यात्ता, ग्रम्याप्रसाद सूकी तथा अन्य अनेक हिन्दू, सिख, मुस्लिम क्रान्तिकारी अपने संगठन को दुढ़ करने में लगे हुए थे। पंजाद की एक महस्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ग्रंगाल की भौति पंजाद में कान्तिकारी आग्वोक्त केवल मध्यमवग तक ही सीमिति नही था और न आतंकवाद तक ही उसकी परिध समाध्य हो जाती थी। इसके विपरीत सरदार अजीतिसह इस्पादि वहीं किसानों का आग्वोलन चला रहे थे और हजारों किसान उनके प्रभाव में आ चुके थे। सन् 1907 की पंजाद के कान्तिकारियों में से सरदार अजीतिसिह, अपनाश्राद सुकी, ठाकुरदास इस्पादि गोपनी पहण से विदेश जाने में सकत हो गए। सम्भव है अभैरिका सरकार को समिति ने इसी आग्रार पर गदर पार्टी की स्थाना का सह विवरण दिया है।

समिति की रिपोर्ट यह भी यताती है कि 1917 तक तो गदर पार्टी का संग-ठन सर्वथा अभीपचारिक था। रिपोर्ट के अनुसार विधिवत् संगठन 22 जनवरी, 1917 की हुआ। इससे लगभग दस महीने पूर्व अर्थात् 31 मार्च, 1916 को गदर पार्टी ने अपने आफिस आदि के लिए सानकांसिस्को में दो प्लाट खरीदे और वहां आफिस आदि के लिए इमारत बनवाई। समिति की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी का विधान सन् 1928 में बना और फिर वह भारत के स्वतन्त्र होने तक सरगर्भी के साम काम करती रही और उसके सदस्य बराबर एक देश से हुमरे देश तक वौड़-पूर्व करते रहे। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् गदरपार्टी ने अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति भारत सरकार के येमेरिका स्वित प्रतिनिधि के सुपुर्द कर दी और इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इस अस्यन्त जुफारू संगठन ने अपने लक्ष्य को प्रान्त करके स्वयं की भंग कर विद्या।

## मुस्लिम क्रान्तिकारी दल का इतिहास

'गदर पार्टी' की ही भीति उस मुस्लिम कान्तिकारी दस पर भी कुछ प्रकार डालना प्रावस्थक है, जिससे दिल्ली में अपने सम्पर्क होने का उल्लेख सभीन्द्र बाबू ने किया है। सभीन्द्र बाबू ने इस दस के उन्न्य का समय श्रीर कारण सन् 1912 में होगे बाल कन बार श्रीर उसमें डा० भंगारी के नेतृत्व में जानेवाले भार-सीय मुसलमानों के मेंडिकल मियान को बताया है। श्री सचीन्द्र के देवासुवार मीडिकल नियान में जो भारतीय मीजबान गए थे, कुर्की की सरकार श्रीर जनवा कुछ पूरक तथ्य 407

ने उनका भारी सम्मान किया। इस राजकीय सम्मान ने उनका माथा गरम कर दिया श्रीर उनमें से श्रनेक भारत श्राकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सिन्नय हो गए। कुछ ग्रन्य महानुभावों ने भी इन मुस्लिम कान्तिकारियों के सम्बन्ध में कुछ इसी प्रकार निखा है। इसका कारण यह है कि सिश्रीसन कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के उद्भव और विकास का इसी प्रकार उल्लेख किया गया है।

इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि इस दल का इतिहास बहत ही पूराना श्रीर सम्भवतः उतना ही खद्भुत है। सन् 1720 श्रयात् गदर से भी लगभग एक सो सेतीस वर्ष पहले दिल्ली में एक मुस्लिके सन्त हए, जिनका नाम बाह बली उल्ला था। वे मत्यन्त उच्चकोटि के बार्जनिक, विद्वान् भौर तपस्वी व्यक्ति समक्ते जाते थे और उनके परिवार की बहुत शानदार परम्परा थी। मुस्लिम दर्शन के ब्रब्यापन में वे निष्णात समभ्रे जाते थे। धरवी और फारसी में उनके लिखे यन्य प्राज भी अनेक मुस्लिम राष्ट्रों में पढ़ाए जाते हैं। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्यिति बड़ी भयावह थी और अंग्रेज घीरे-घीरे भारत की राजनीति पर हावी होते जा रहे थे। दिल्ली की मुस्लिम वादशाहत बहुत कमजोर हो चली थी। इस स्थिति ने शाह वली उल्ला को राजनीति की और सींच लिया और वे ग्रपने ग्रन्यायियों को राजनीतिक शिक्षा देने लगे। भारत की हिन्द-मुस्लिम समस्या श्रीर शासन-नीति पर भी शाह वलीउल्ला ने भली प्रकार विचार किया था। जन-साधारण की दिनों-दिन गिरती हुई मायिक स्थिति और शासकीय दल द्वारा जनता के शोषण को देखकर वे तत्कालीन शासकों के विरोधी वन गए थे और इसके लिए उन्होंने कष्ट भी उठाए थे। अपनी अरबी भाषा में लिखी एक प्रसिद्ध पस्तक 'हज्जत-उल-बालिगा' में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, "यदि कोई जाति सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करती रहे, तो उसका कला-कौशल श्रेटठता की चरमसीमा को पहुँच जाता है। इसके पश्चात् यदि शासक यगं सूख और विलास का जीवन व्यतीत करने लगता हैतो उसका बोफ श्रमजीवी वर्ग पर इतना बढ जाता है कि समाज का बहुसंस्थक भाग पशुग्रों-जैसा जीवन व्यतीत करने कि लिए विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में मानवता की सामूहिक संस्कृति नष्ट . हो जाती है और जब शक्ति के ग्राधार पर उनको (श्रमजीवियों को) सामूहिक संकट सहने के लिए विवश कर दिया जाता है, तो वे गर्घों श्रीर वैलों की मीति केवल पेट भरने के लिए श्रम करते हैं। जब मनुष्यता पर ऐसा संकट श्राता है, तो

408 बन्दी जीवन

ईश्वर मानवता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए कोई-न-कोई मार्ग ग्रवश्य खोल देता है, यानी यह त्रावश्यक है कि ईश्वरीय शक्ति कान्ति के साधन उत्पन्न करके कौम के सिर से ऐसे ग्रवांछनीय शासन का बोम्न उतार दे ।"

"" तारायं यह है कि मानव-समाज के सामूहिक जीवन के लिए प्राधिक समानता अरवन्त आवश्यक है। प्रत्येक मानव-समूह को एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो उसको जीवनी प्रोणी वस्तुएँ देने के लिए जिम्मेदार हो। जब मनुष्यों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति चन्दोप होता है, तो फिर वे अपने उस अवकाश के समय को, जो उनके पास जीविकोपार्जन से वज जाता है, जीवन के अन्य भागों की उननित और सम्यता तथा संस्कृति की दिशा में लगाते हैं, जो मानवता के वास्तविक रूप हैं।"

मारत की हिन्दू-मुस्तिम आतियों के प्रति साधन की नीति की थोर संकेत करते हुए शाह बलीउल्ला ने लिखा है, ''राज्य की थोर से कानून एक प्रकार के हों। उन कानूनों को पायन्दी प्रत्येक जाति अपने-अपने बादवों के अनुतार करें।'' इसी प्रकार उन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तक में लिखा है कि भारत में छोटी छोटी प्रादेशिक सरकार बन सकती हैं किन्तु उनका एक केन्द्र होना चाहिए, जो सम्पूर्ण भारतवर्ष के हानि-लाभ को दृष्टि में रखकर नीति निर्धारित करें।

कुछ पूरक तथ्य 409

सिंह की सेनाघों से मोर्चा लेने लगे। सरहद पार वसे हुए पठानों से उनको भारी सहायता मिली। किन्तु सय्यद घहमद को सफलता नहीं मिली। सन् 1831 में सिख फीजों से लड़ते हुए वे मारे गए। इसके परचात् उनके साथी वहीं वस गए ग्रीर समय-समय पर सदैव, 1947 तक, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध छुटपुट लड़ाई लड़ते रहे।

भारत में सन् 1857 के विद्रोह के समय इस दल ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा सिक्य भाग लिया था। किन्तु विद्रोह असफल हो गया और इस दल के कुछ नेता अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए मक्या चले गए। फिर भी दल का संगठन बना रहा और उन्होंने स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे मदरसे कायम करके अपना प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार का एक मदरसा सहारनपुर जिले के देवबन्द स्थान पर आयम किया गया और उसके प्रधानाचार्य ऐसे महानुभाव बनाये गए, जो गदर में सिक्य भाग ले चुके थे। उधर पठान इसाकों में बसे हुए इस दल के विद्रोही बार-बार अंग्रेजी सीमा पर आक्रमण करते रहे और भारत भरने उनेके लिए धन-जन की सहायता जाती रही। सन् 1860, 1862, 1865 में इस अपराध में बहुत-से मुसलमान पकड़े गए और उनको फांसी तथा कालेपानी का दंड मिसा।

इस मुस्लिम कान्तिकारी दल में निस्संदेह धार्मिक उनमाद या क्योंकि उसकी प्रेरणा का स्रोत मुस्लिम दर्शन श्रीर परस्पराएँ थी। किन्तु उनमें हिन्दुक्षों के विवद्ध द्वेप नही था। तत्कालीन राजनीति धर्म पर ही आश्रित थी। बंगाल के क्रान्तिकारी जिस प्रकार गीता से मातृभूमि के लिए बिलदान हो जाने की प्रेरणा पति थे श्रीर महाराष्ट्र के चापेकर वन्यु गी-अक्षकों से देश को मुक्त करने का नारा लगाते थे, उसी प्रकार यह मुस्लिम कान्तिकारी भी 'जिहाद' के प्रचारक थे। यह लगाते थे, उसी प्रकार यह मुस्लिम कान्तिकारी भी 'जिहाद' के प्रचारक थे। यह लगाते थे, जिसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह पार्मिक कर्तव्य हो जाता है कि या तो वह सासन के विवद्ध विद्रोह करें या देश का परित्याग कर दे।

# प्रथम विश्वयुद्ध और मुस्लिम क्रान्तिकारी

सन् 188± में मदरसा देवबन्द के प्रधान धाचार्य क्षेत्र महसूदउलहसन बनाये गए, जो 1857 के बिद्रोह में भाग सेनेवाले थी रसीद श्रहमद गंगोही के शिप्प ये। इस समय देवबन्द का मदरसा इस्लाम के दर्शन की शिक्षा के लिए धन्तर्राष्ट्रीय र्थ 10, वस्दी जीवन

स्याति प्राप्त कर चुका था ग्रीर दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों के बहत-से युवक भी देव-चन्द में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्राने लगे थे। इन विदेशों से ग्रानेवाले विद्या-थियों में ग्रफ़गानिस्तान के विद्यार्थियों की संख्या श्रधिक होती थी। सरहद पार बसे हुए पठान कबीलों के भी अनेक युवक देवबन्द में शिक्षा पाते थे। इन अफ़गान श्रीर पठान युवकों के द्वारा देख महमूदउलहसन ने अपने क्रान्तिकारी दल का प्रसार काबुल और ब्राजाद कवीलों में किया। सरहद का एक प्रभावशाली विद्वान् मौलवी त्रंग जई का हाजी इनका सहायक बना । एक दूसरा नव मुस्लिम उवेदुत्ला सिन्धी, जिसने इस मदरसे में ही शिक्षा पाई थी, शेख महमूदउलहसन का इस कार्य में दाहिना हाय था। उस समय इन मुस्लिम कान्तिकारियों को ग्रक्तगानिस्तान ग्रीर सरहद पार वसे हुए ग्राजाद पठान कवीले ही ऐसी सैनिक शक्ति दिखाई देते थे जिनकी सहायता से ये श्रंग्रेजों से भारत को मनत कर सकते थे। मौलाना उने-दुल्ला सिन्धी ने प्रयनी एक पुस्तक में लिखा है कि मदरसा देववन्द का एक गोप-नीय नियम यह भी था कि वह अक्षणानिस्तान की सरकार में अपना प्रभाव उत्पन्त करे। इसलिए सिन्धू नदी के उस पार से ग्रानेवाले विद्यार्थियों को यह सिक्षा दी जाती थी कि वे अपने कवीलों में जाकर उसके संगठन और व्यवस्था में कोई हैर-फेर न करें ग्रीर यदि वहाँ कोई ऐसी रुढ़ि तथा परम्परा हो, जो धर्म की दृष्टि से उचित न हो, तो उसके विरुद्ध होनेवाले ग्रान्दोलनों में भाग न लें।

#### ग्रफ़गानिस्तान की स्थिति

मुस्लिम कान्तिकारो दल की हसचलों शौर कार्य-नीति को समफ्रते के लिए अफगानिस्तान की तत्कालीन स्थिति को भी संक्षेप में समफ्र तेना आवश्यक है। आधुनिक सफगानिस्तान के पिता समीर सन्दुर्ग्हमान थे, जिन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान में एक दूढ़ केन्द्रीय सरकार की स्थापना की। सभीर पन्दुर्ग्हमान सन् 1880 में बाँग्वों की सहायता से कानुन की गद्दी पर के थे किन्तु मन ही मन से प्रेग्वों से सार्वेक्तर हो मान से प्रेग्वें की सहायता से कानुन की नावुत में रहते से किन्तु मन ही मन से प्रेग्वें में से सार्वेक्तर इन्तार कर दिया था कि जसकी रहत की कानुन में रहते से उन्होंने यह कहर हमार कर दिया था कि जसकी रहत की जिस्मेदारी तेने में वे प्रसम्पर्ध है। प्रोग्वें में ने असे मर्च है। प्रोग्वें में ने असे यह इक्तरर करा विसाम कि कानुन की प्रदेशित कीति का निर्मारण सदैव प्रिटिंग सरकार करेगी। समीर प्रवर्ग्हमान के एक सहयोगी मुस्तका फहमी साहब के, जो जस समय भी प्रबर्ग्हमान के साप थे।

कुछ पूरक तथ्य ५४11

जब ये रूस में निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे । प्रफ़गानिस्तान का सम्पूर्ण राज-काज फ़हमी साहब के परामकों से ही चलता था ! ग्रमीर ग्रव्हुर्रहमान ने श्रपनी सैनिक शक्ति ग्रत्यन्त दृढ कर ली यी ।

### 'जमायते सियासिया'

सन् 1882 में मुस्तफा फहमी साहब ने कायुल में 'जमायते सियासिया' नामक एक संगठन बनाया और स्वयं इस संगठन के प्रधान मंत्री बने। साधारण जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना इस संगठन का उद्देश्य था। श्रमीर श्रब्धु- रेहुमान इस संगठन के सहायक श्रीर समर्थक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र हबी- युल्ला खाँ भी, जो प्रपने पिता के समय से ही -राज-काज मे भाग लेने सत्रे थे, जमा- यते सियासिया' को यहुत महत्त्व देते थे। यह तथ्य उत्लेखनीय है कि 'जमायते सियासिया' के ग्रन्य कार्यकर्ती वे लोग रहे थे, जो महरसा देवबन्द में तालीम पा चके थे।

'जमायते तियासिया' ने सबसे पहले यह माँग रक्ली कि काबुल की वैदेशिक नीति से प्रंप्रेजों का नियन्त्रण उठा लिया जाय। सन् 1898 में अमीर अब्दुर्ग्ह-गानातों के द्वितीय पुत्र नसरुलाखां लन्दन गए और उन्होंने बिटिश सरकार के सम्मुख यह माँग बड़े जोरदार इंग से पेश की। उनकी यह माँग बिटिश सरकार ने प्रस्काक्षा कर बी। दाले परचात् 1 प्रवृत्त्वर, 1901 को अब्दुर्ग्हमानलों का देहान्त हो गया और हवीबुल्लाखाँ अफ्रगानिस्तान के अमीर यने। सन् 1907 तक हवीबुल्लाखाँ वरावर जमायते विद्यास के सहायक रहे और प्रंप्रेजों से काबुल की वैदेशिक नीति पर से प्रयान नियन्त्रण हटा लेने की प्रायह करते रहे, जिस पर प्रंप्रेजों ने कोई स्थान नहीं दिया।

सन् 1905 में बंग-भंग श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ श्रीर इसी के श्रासपास पंजाब में किसानों का सरामं श्रान्दोलन फूट पड़ा, जिसने गदर पार्टी को जन्म दिया। ग्रव श्रमेंजों को यह फिक हुई कि कायुत के श्रमीर को सन्तुष्ट किया जाय। परि-णामस्वरूप श्रमीर हवीनुल्लाखों को सन् 1907 में भारत बुलाया गया। तहका-लीग लांड मिण्टो से श्रमीर को लम्बी-लम्बी मुलाकातें हुई श्रीर इन मुलाकातों का परिणाम यह हुमा कि श्रफगानिस्तान वापस पहुँचते ही श्रमीर ने जमायते तिया-सिया का विरोध करना श्रारम्भ कर दिया। इस समय तक मुस्तफा फ्रहमी को 412 वन्दी जीवन

मृत्यु हो चुकी यी घोर उनके पुत्र प्रली फ़हमी जमायत के मंति-पद पर थे। प्रली फ़हमी घोर उनके दो सहायकों को ग्रमीर ने गिरफ्तार फरके निर्वासित कर दिया। बहुत दिनों तक ये लोग ग्रन्थ मुस्लिम राष्ट्रों में पड़े रहे। इसके परचात् ग्रमीर के छोटे भाई घोर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नत्तक्लालां ने, जो जमायते वियासिया से हमदर्दी रखते ये, यड़ी कठिनाई से इनको काबुत ग्राने की ग्राजा दिलवाई। वापस ग्राते ही इन लोगों ने जमायते सियासिया का गुप्त संगठन प्रारम्भ कर दिया घोर इस प्रकार जमायते सियासिया एक ग्रांगेज विरोधी गोपनीय कान्तिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गई।

# सरहदी क़बीले

देवबन्द के कान्तिकारी भाचार्य महमूदउलहसन का इन सभी घटनाओं से वरावर सम्पर्क रहा । उनके ग्रनेक ज्ञिष्य ग्रीर सहपाठी इस संगठन के कर्ता-घर्ता थे। सरहद के ग्राजाद क्षवीलो में मदरसा देवबन्द के कान्तिकारियों का वह संगठन मौजूद था, जो सन् 1825 में भारत से हिजरत कर गया था। उन विद्रोहियों की नई पीढी ने भी इसी पथ को अपना लिया था। इसी समय तुरंगजई के हाजी ने धार्मिक मदरसों के रूप में पठान इलाके के घनेक स्थानों में भपने संगठन का जाल विस्नाना शुरू किया। खान अब्दुलगफ्फारखाँ, जीवाद की कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए और 'सरहदी गांधी' कहलाए, हाजी तुरंगजई के प्रधान शिष्य के रूप में इस काम में हाथ बटा रहेथे। खान ग्रब्दुलगपफारखाँ ने एक बार मौलाना हुसैन ग्रहमद मदनी को बताया था कि इस जमाने में, ग्रयात 1910-11 में ग्रनेक बार मुक्ते गोपनीय सन्देशों को लेकर हाजी तुरंगजई देवबन्द भेजते थे। ब्राह्मय यह कि जिस इटली नुकी यद में मैडिकल मिशन गया, उससे बहुत पहले ही मुस्लिम कान्तिकारी दल का संगठन भारत से काबुल तक फैल चुका था। यह भी उल्लेख-नीय है कि जो मैडिकल मिशन तुर्की गया या, उसका नेतृत्व डा॰ मुस्तार घहमद भंसारी ने किया था, जो बाद में कांग्रेस के प्रमुख नेता बने । डा॰ मंसारी साहव भी शेख महसूद उतहसन के निकट सम्पर्क में थे। भीर उनको पूजनीय दृष्टि से देखते थे। सन् 1914-15 में शेख महमूदउलहसन जब मनका गए मीर उनकी फान्तिकारी हत्त्वलों का पता अंग्रेज सरकार की समा तो प्रा॰ ग्रंसारी साहब से तरवालीन भंगरेज अधिकारियों ने काफी पूछताछ की थी। एक बार तो छाष्टर

प्रसारी साहव की गिरएतारी की सम्भावना भी उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि यह मैडिकल मिदान देवबन्द के क्रान्तिकारी दल ने ही तुर्की की सरकार से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भेजा था। इस मिगन में सरहद के कुछ शिक्षत पठान युवक भी थे, जिनमें से कुछ भारत वापस नही लौटे प्रौर प्राजीवन विदेशों में भारतीय स्थाधीनता के लिए कार्य करते रहे। इन युवकों में अब्दुनर्रहमान वे का नाम उल्लेखनीय है, जिनके सम्बन्ध में यह समभा जाता है कि प्रयेजों के इसारे पर उनकी हत्या कर दी गई। उनके एक भाई बहुत दिनों तक सान प्रकट्टावपकारां के प्राइवेट सैक्टरी रहे प्रौर प्रव भारत के चेदेशिक विभाग में किसी सम्माननीय पद पर है।

#### मौलाना उवेदुल्ला सिधी

शचीन्द्र बाबु जब दिल्ली में फ्रान्तिकारी कार्यों में संलग्न थे, उन दिनों ही दिल्ली में यह मह्लिम कान्तिकारी दल भी घत्यन्त सिप्रय था। दिल्ली का महत्त्व समभते हए सन् 1913 में हो मौलाना महमूदउलहसन ने एक मदरसा दिल्ली में भी कायम कर दिया था, जिसका नाम बजारु तुल मग्रारिक था। मौलाना उवेदुब्ला सिन्धी उसके प्रधान प्राचार्य थे। डा॰ ग्रंसारी ग्रीर हकीम अजमलखा इसके सहायकों में थे। इससे पहले मौलाना सिन्धी ने देवबन्द में 'जमय्यत-उल-धन्सार' नामक संस्था बनाई थी, जिसका उद्देश्य प्रान्तिकारी संगठन के प्रचार के हेत एक प्रकट संगठन बनाना था, किन्तु यह संस्था पारस्परिक मतभेदों के कारण शीध ही भंग कर दी गई। इसी बीच मलीगड़ की मुस्लिम यूनिवसिटी से विद्यापियों का एक दल देववन्द में तालीम पाने के लिए भेजा गया । इस दल में ग्रनीस . श्रहमद नामक विद्यार्थी श्रंग्रेजों का जानूस या । मौलाना महमुददलहसन भीर जैदल्ला सिन्धी वही सतर्कता से भपना कार्य कर रहे थे, श्रतः ग्रंबेजी को केवल देवबन्द माने-जानेवाले व्यक्तियों का पता ही मनीस महमद द्वारा लगता रहा। बाद में भनीस घहमद सी॰ आई॰ डी॰ विमाग में बहत अंचे पद पर पहुँचा श्रीर विदेशी सरकार की सहायता का उसे पर्याप्त पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि बनीस बहमद द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट सिडीसन कमेटी के सम्मूल भी प्रस्तुत की गई थी और सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट का सिल्क लैटर कान्सप्रेसी (रेशमी पत्रों का पड्यन्त्र) शीर्षक परिच्छेद में इन रिपोर्टी

से बहुत सहायता ली गई है।

# काबुल में आज़ाद हिन्द सरकार

प्रथम विस्वयुद्ध की घोषणा होने के पश्चात गदर पार्टी ग्रीर बंगाल के कान्तिकारी दलो की ही भौति मुस्लिम कान्तिकारी दल ने स्वतंत्रता संप्राम की एक योजना बनाई । इस योजना के अनुसार मौलाना उवेदुल्ला सिन्धी को काबुल भेजा गया । उवेदल्ला साहव ने लिखा है कि एक दिन उस्ताद (मीलाना महमूद-उलहसन) अकस्मात बोले, 'उबेदल्ला ! काबुल जाओ।' मैंने पूछा, 'क्यों ?' इस पर उस्ताद कुछ रंजीदा से होकर चुप हो गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुन्ना। उस्ताद ने कहा, 'उबेदुल्ला । काबुल जाओ ।' उन्होंने पूछा, वयों ? श्रीर उस्ताद फिर चप। तीसरे दिन उस्ताद ने जब फिर काबुल जाने की बात कही, तो जबे-दुल्ला साहब ने उत्तर दिया, 'बहुत ग्रच्छा,' और काबुल जाने की तैयारी ग्रुरू कर दी। चवेदुल्ला साहब के पास कुछ रूपया-पैसा या नहीं ग्रतः प्रपने एक शिष्य, शेख अदुर्रहीम ने जो आचार्य कुपलानी के संगे वड़े भाई थे गौर मुसलमान होकर इस कान्तिकारी कार्य में उवेदुल्ला के प्रमुख सहायक वन गए थे, अपनी लड़की भौर बीबी का जेवर बेचकर रुपया जहाया । 15 अस्तुवर, 1915 को उबेदल्ला कायूल पहुँचे. तो उनके पास केवल एक पौंड था। भारत से कायूल वे सिन्ध के रास्ते से गए थे और इस यात्रा में लगनग दो मास उनको लगे थे। जवेदल्ला माहव के दो भतीजे भी उनके साथ थे। मौलाना महमूद उलहुसन इतने घन्छे 'संगठनकर्ता थे कि उबेदल्ला के लेखानुसार काबुल के खनेक प्रतिष्ठित राज्या-धिकारियों को यह मालूग या कि वे किस काम के लिए भारत से भेजे गए है। 'जमायते सियासिया', का संगठन जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आए हैं, उनकी भदद के लिए तैयार था। इस योजना में धोखा केवल यह हुआ कि श्रफगानिस्तान के समीर हवीबुल्लायी अन्दर ही अन्दर संग्रेजों से मित चुके थे । उनेदुल्ला साहब तो इस ग्राधा से मेजे गए थे कि धमीर उनकी पूरी तरह सहायता मरेंगे। - इसी ब्राशा से एक 'एंग्लो-जर्मन-टर्किश' मिशन भी इन दिनों हो काबुल पहुँचा । इस मिशन में राजा महेन्द्रप्रताप, मौलवी वर्षनुत्ना ग्रादि कुछ भारतीय, युछ जर्मन भीर कुछ तुर्की के लोग थे। यह बात बाद रतानी चाहिए कि मौलयी बर्कतुल्ला गदर पार्टी के सदस्य में श्रीर इस मिशन को दकी तथा जर्मन मरकार की श्रीर से

काबुल के साथ मिलकर भारत पर ब्राक्रमण करने की योजना वनाने का प्रधिकार दिया गया था। मौलाना उवेदुल्ला और उनके साथी या तो पूर्व योजना के ब्रानुमार या यहीं की स्थिति के ब्रानुसार इस मिलन के साथ मिलकर कार्य करने तथे। कहा जाता है कि जर्मन और टर्की सरकार से ब्रमीर हवीबुल्लाम्बी को इस अवतर पर सहयाँग देने के लिए पर्यास्त पन भी दिया गया। परिणामस्वरूप काबुल में अस्वायी आजाद हिन्द सरकार बनी, जिसके ब्रब्ध राजा महेन्द्रप्रताप, प्रधान मंत्री मौलवी वर्क दुल्ला और उवेदुल्ला कियी होग मिनिस्टर बनाये पए। दसी समय लाहोर के कुछ मुसलमान विधार्थी इसी उद्देश्य से काबुल जा पहुँचे। इन विद्यार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विद्यार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विद्यार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विद्यार्थियों में से ही एक सज्जन जफक्वहसन उस समय (सन्1919 में) जनरल नादिर लो के प्रदेश है। बें, जब उन्होंने अफगानिस्तान सरकार की श्रोर में भारत पर आक्रमण किया वा और जिसके फलस्वरूप होने वाली सन्वि में काबुल की वैदेशिक नीति पर से ब्रानुरी के किया में काबुल की वैदेशिक नीति पर से ब्रानुरी के किया का निर्मेश मानाइ होने वाली सन्वि में काबुल की वैदेशिक नीति पर से ब्रानुरी के का निर्मेशन मानाइ हो गया था।

#### ग्रमीर हबीबुल्लाखाँ का विश्वासघात

स्रभीर ह्वीबुल्लासों ने वायदा किया था कि सस्वायी साजाद हिन्द मरकार हारा भारत पर साक्ष्यण करने के साथ ही ये भी भारत सरकार के विरुद्ध मुद्ध की की घोषणा कर देंगे। किन्तु यह सब उनका छल था। उबेडुल्ला साहब के कथना-मुसार भारतीय कान्तिकारियों के साथ मिनकर वे जितनी योजनाएँ बनाते थे, उन सबकी सुननाएँ अंग्रेज सरकार को भेजते रहते थे। स्मीर के छोटे भाई नस-रल्लाधी और उनके सड़के प्रमानुल्लाधी तथा जमायते सियाधिया के नेता अपद्य सह्य से इनके साथ थे। काबुल के कमाण्डर इनचीक जनरण नादिरसों की सहानुभूति भी इनके साथ थे। काबुल के कमाण्डर इनचीक जनरण नादिरसों की सहानुभूति भी इनके साथ थी। इनी का यह नतीजा या जि प्रमीर हथेबुल्ला इनकी गिरफ्तार करने या इनका खुला विरोध करने का साहस नहीं कर सम्त्रे थे।

### टर्की सरकार से सम्पर्क

जयेदुस्ता काबुल में जब प्रस्थायी घाजाद हिन्द न्तरकार का काम चला रहे पे उस समय मौलाना महमूर उतहतन मक्का पहुँचकर टर्की सरकार से साठवाउ कर रहे थे। इसमें उनको बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। उनको हेबाउ के

तत्कालीन गवर्नर गालिबपाञ्चा से एक पत्र प्राप्त हो गया, जिसका उल्लेख सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट में 'गालिबनामा' के नाम से किया गया है। गालिबपाशा का यह पत्र संसार-भर के मुसलमानों के नाम या जिसमें उनको प्रग्नेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उभारा गया था घोर मोलाना महमूदउलहसन को ग्रपना विश्वासपात्र बताते हुए उनके कार्य में घन-जन से सहायता करने की ग्रपील की - गई थी । इस खत को मौलाना के एक साधी मुहम्मद मियाँ मन्सूर अंसारी मनका से हिन्दुस्तान लाए श्रीर उसकी नकलें हिन्दुस्तान व सरहदी कबीलों में बाँटते हुए काबुल जाकर उबेदुल्ला से जा मिले। इसी बीच मौलाना महमूद उलहसन की रुपए की धावश्यकता हुई, तो हिन्दस्तान से मौलाना मसुद नामक सज्जन कुछ रुपया लेकर मनका पहुँचे । मौलाना महमूद उलहसन उस समय मदीना चले गए थे, अतः रुपया ले जानेवाले महाशय निराश वापस लौट आए । सरकार भी इन लोगों पर कड़ी नजर रख रही थी और उसको कुछ सुचनाएँ मिल रही थीं, घतः भौलाना ममुद बम्बई में गिरपतार कर लिये गए। पलिस ने उनको इतना सताया किचे बहुत-सी बातें उंगल गए । उधर मक्का का हाकिम शरीफ हुसैन तुर्की सरकार से विद्रोह करके श्रंग्रेजो से मिल गया । श्रंग्रेजों ने तुरन्त उसके द्वारा मौलाना महसूद जलहसन और उनके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। युद्ध की समाप्ति तक यह सभी लोग माल्टा में नजरबन्द रखे गए। इसके पश्चात् मौलाना महमूद उल-हसन ने अनुभव किया कि गोपनीय कार्यों द्वारा राज्य त्रान्ति असम्भव है, अतः ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इसी के यनुसार खान ग्रब्दुलगपकारली भी काग्रेस में श्रागए। मुसलिम विद्वानों की प्रमुख धार्मिक संस्था जमय्यत उल उलेमा जो सदैव मुस्लिम लीग का विरोध करती रही और कांग्रेस के साथ रही, मौलाना महमूद उल हसन के अनुपायियो द्वारा स्थापित. हुई। प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्तिम शिक्षण संस्था जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नीव भी मौलाना महमूदउल-हसन ने ही रखी थी। मौलाना महमूदउलहसन का देहावसान 30 नवम्बर, 1920 को डा॰ ग्रंसारी की कोठी पर दिल्ली में हुमा।

### आजाद हिन्द सरकार के मिदान

काबुल की भस्यायी धाजाद हिन्द सरकार उधर भ्रयने काम में सभी रहीं। उसकी और से इस सरकार के पास एक मिन्नन भेजा गया, जिसने उसका सर्वोग कुछ पूरक तथ्य 417

श्राजाद हिन्द सरकार को मिल सके। रूस के जार के नाम जो पत्र भेजा गया था, वह एक सोने की प्लेट पर था, जिसे गदर पार्टी के एक सदस्य डा० मयुरासिंह फ्रीर पृशीमुहम्मद लेकर गए थे। इस समय रूस के जार की सरकार अपे जो की सह-भोगी थी, श्रतः उसने मिन्नन को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु तानकर्द के गवर्नर के हस्तक्षेप करने पर इन दोनों सदस्यों को वापस कावूल भेज दिया गया।

कुछ दिन परचात् भाजाद हिन्द सरकार की भोर से फिर एक मिमन जापान को भीर दूसरी टक्षी भेजा गया। जापान जानेवाले मिसन में सेन्द भव्दद्वकादिर भीर हाठ मधुरासिह थे। भीर टक्षीं जानेवाले मिसन में अब्दुलवारी तथा डाठ गुजाउल्ला थे। ये दोनों ही मिसन गिरफ्तार करके अंग्रेजों के मुपुर्द कर दिये गए। अग्रेज इन चारों क्रान्तिकारियों की नारत ले आए। इन क्रान्तिकारियों में एक अब्दुलवारी सरमुहम्म दाफी के रिस्तेदार थे। सरकार ने सर मुहम्मद अफी के द्वारा इन लोगों पर यह जोर डलवाया कि अगर वे तमान रहस्य लिखित रूप में सरकार को प्रकट कर दें, तो उनको समा प्रदान की जा सकती है। डाठ मध्मी पर चढा दिये गए। भेष कर दिया तो वे 27 मार्च, 1917 को लाहीर जेल में प्रमीय पर चढा दिये गए। भेष व्यक्तियों ने सरकार की दार्व स्वीकार कर ली और सभी विवरण अंग्रेज अधिकारियों को लिख कर दे दिया। सरकार ने इनको न केवल समा प्रदान की विदंश इसि की दी हो के प्रस्तार में उनको उन्ज पद पर नोकरियों मी दे दों।

#### रेशमी पत्र

मुस्लिम कान्तिकारी दल के सम्बन्ध में घव केवत उन 'देसमी पत्रों' की वाल महिनी दीप रह जाती है, जिनके नाम से सिडीसन कमेटी ने दस संगठन की प्रपत्ती रिपोर्ट में चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि प्रगन्त सन् 1916 में यह पड्यन्त उद्गादित हुआ, जो सरकारी नागजात में 'सिल्क नैटर्स केस' नहा गया है। यह पत्र पीते देशमें कपड़ों पर बहुत साफ धौर मुस्टर प्रप्तरों में लिये गए थे। इनके साथ मौलाना महसूद उलहसन के नाम मुहम्मद मिया अंशारी का मौ एक पत्र पा, जिसमें उन्होंने घपनी कारगुजारिमों का पूरा विवरण दिया था। प्राजाद हिन्द सरकार के साथ मौलाना सहसूद उलहसन के मंत्र की मंत्र पत्र पर के सत्ती में, सरकार के संगठन की मंत्रूणं स्थिति धौर उसके पराविकारियों के नाम थे। इसके घतिरिक्त एक 'ईरवरीय सेना' बनाने की बोजना थी, जिसमें भारतीय मुस्लिम नोजवान भरती किये जाते थे। मौनाना महसूद उनहसन इसके

प्रधान सेनापति नियुक्त किये गए थे।

मौलवी उवेदुन्ला साहव ने यह 'रेशमी पत्र' अब्दुलहक नामक व्यक्ति को दिये थे कि वह इनको रोख अब्दुरिहीम (ग्रानार्य कुपलानी के बड़े आई) तक पहुँचा दे। यह अब्दुलहक साहव एक नव मुस्लिम थे और 'जिहाद के जोश में लाहौर से भागकर काबुल पहुँचे थे। उन्होंने भारत धाकर यह पत्र अपने एक मित्र हक-नवाज खाँ को दे दिए और हकनवाज खाँ ने इन पत्रों को अपने पिता सानवहा-दुर अल्लानवाजखाँ के सुपुर्द कर दिया। राजभित्त के जोश में अल्लानवाजखाँ इन खतों को पंजाब के गवनर सरभाइकेल औडायर के पास ते गए और इस प्रकार सरकार को यह सम्पूर्ण शोजना जात हो गई। इसके परवात थेख अब्दुरिहीम भागकर टकी पहुँचे गए और बहुत दिनों तक भारतीय स्वाधीनता के लिए कार्य करते हुए वही उनका देहान्त हो गया।

#### आजाद हिन्द सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण

क़ाबुल की प्राजाद हिन्द सरकार ने इसके बाद भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और सरहद के आखाद कबीलों में से इसके लिए लगभग छ: हजार सैनिक एकवित किए। जमेंनी और टकीं की सरकार को नी इस प्राक्मण-योजनी की सुचना दी गई श्रीर बताया तो यह जाता है कि जमेन सैनिकों की एक टुकड़ी भी इनकी सहायता को जाबुल भेजी गई। किन्तु जब प्राजाद हिन्द सरकार के छ: इजार सैनिक सरहद पर अंद्रेज सरकार से मोनां जनाये हुए थे, तभी क्षांय के रणलेश्व में जमेंनी का पतन.ही गया और उसे सिन्य के लिए विवध होना पड़ा। श्रंप्रेजों के हाथ इससे बहुत मजबूत हो गए और याजाद हिन्द सरकार के सैनिकों की स्थित बहुत कमजोर हो गई। इन सैनिकों में से बहुत से च्यनित गीवियों से मारे गए। कुछ पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिये गए और छुछ विदेशों में ही मटक-भटककर मर गए। इसके बाद प्राजाद हिन्द सरकार और कोज तोड़ दी गई धीर सह विराट् प्रयास सहजों देश भवतों की बाहुतियों को कहानी माथ बनकर समाध्य हो गया।

हवीवुलाखाँ की हत्या

420 बन्दी जीवन

ही सरहद पर बसे हुए याजाद कवीकों और तुरंगजई के हाजी साहब को इस युद्ध में ग्रफ़गानिस्तान की मदद करते हुए पाते हैं, तो हम समफ सकते है कि काबुल-स्थित भारत के कान्तिकारी अभी तक अपने कार्य में लगे 'हुए थे और इस ग्राक-मण की योजना में जनका महत्त्वपूर्ण हाब था।

#### सन्धि

इस अवसर पर अंग्रेजों ने मारी कृटनीतिज्ञता दिखाई और अफगानिस्तान सरकार की महत्वपूर्ण शर्ते स्वीकार करके समभौता कर लिया। इस आक्रमण के समय अफगान कीजों की कमान स्वयं जनरल नाविरखी कर रहे थे। यह आक्रमण 29 मई सन् 1919 को हुआ और 8 अगस्त, 1919 को अंग्रेजों की अफगानिस्तान से सिंध हो गई। इस सिंध के सम्वय्य में ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ अमंतर टायनवी ने कहा था, "अमीर ने अपनी पराजय के पुरस्कार में, जो कुछ वह चाहता था, पा लिया और भारत सरकार को अफगानिस्तान की परराष्ट्र नीति पर से, जिस पर उसका चालीस वर्ष से अधिकार था, अपना हाथ हटाना पड़ा।" अंगरेजों ने अपनी ओर से इस सिंध के समय एक यह शर्त भी अफगानिस्तान से स्वीकार करा ली थी कि मौजवी उवेडुस्ता आदि को काबुल में राजनीतिक कार्य नहीं करने दिया जायगा। इस प्रतिवन्ध से वियस मौतवी उवेडुस्ता काबुल में राजनीतिक कार्य नहीं करने दिया जायगा। इस प्रतिवन्ध से विवस मौतवी उवेडुस्ता काबुल में सी प्रकार की युविवार्ण होते हुए भी 22 अक्तुवर, 1922 को रूस चने गए। इस आक्रमण और सिंध जनके सम्भुत यह तब सरकर कर दिया बा कि प्रकारित्तन जैसा छोटा देश अंग्रेज सरकर कर रिया बा कि प्रकारितन जैसा छोटा देश अंग्रेज सरकार के सम्भुत प्रधिक दियों तक नहीं ठहर सकता।

#### बलूच और क्रान्तिकारी

श्री वाचीन्द्र ने अपनी पुस्तक के द्वितीय भाग में धर्मा की कहानी' बीर्षक अध्याय के अन्तर्गत बलून सेना के विद्रोह की भांको दो है, जिसमें सेकड़ों समूच संितकों और जनके अफसरों को मारी रण्ड बहुना एड़ा ! इस संदर्भ में कई वार्ड ध्यान में रदने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि वसूचितान की सीमाएँ सरहरी रठानों के प्रदेश की सीमाएँ से एड़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेज विरोधी परम्पराओं और भावनाओं पर हम उपर प्रकाय वाल चुके हैं। इतके स्वितिस्त मदरहा देववन्द के सानिकारियों का संगठन सिन्य में भी या और नहीं अनेक दोड़े-दोड़े मदरसे

इन लोगों ने स्वापित कर रक्से थे, जिनके द्वारा निरन्तर अंग्रेज विरोधी प्रचार होता रहता था। यह भी ग्रव प्रकट हो गया है कि वर्मा में वलूच सेना ने जिस गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया था, उसी गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया था, उसी गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता ईरान के रास्ते वलूच प्रदेश की सीमा पर जा पहुँचे थे और उन्होंने एक वड़े वलूच सरदार जिहानतां को अपनी और मिला लिया था। इन लोगों ने इस वलूच प्रदेश में आजात हिन्द सरकारी वनाई थी और वलूचियों की एक सेना भी संगठित कर ली थी, जिससे अंग्रेज सेनाओं मिला लिया और किर उसी इसके वाद अंग्रेज ने विलोचों के अमीर को अपनी और मिला लिया और किर उसी मानिककारी वलूच सेना पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप वलूच सेना भंग हो गई और फानिकारिय नेता पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप वलूच सेना भंग हो गई और फानिकारियों के हाथों में भी पड़ गए, जो वहीं गोलियों से उड़ा दिये गए। इतिहासओं के लिए यह अन्वेपण का विषय है कि ईरान-वलूचिस्तान की सीमा पर होनेवाली इन हलचलों का वर्मों के वलूच-विद्रोह से कुछ सम्बन्ध या या नहीं।

# अली अहमद सिद्दीकी

'वर्मा की कहानी' तीपंक बध्याय में ही श्री क्षाचीन्द्र ने प्रतीसहमद सिद्दीक़ी के सम्बन्ध में भी कुछ पित्तवां लिली हैं। इन श्री सलीसहमद सिद्दीक़ी से सन् 1950-51 में इन पंतितवों का लेखक भी मिला था। श्री सिद्दीक़ी उस समय इला-हावाद म्यूनिसिप्लिटो के वाट प्ववर्ष विभाग में थे। उनसे वात करने पर मालूम हुआ कि वे मंदिकल मितान के साथ टर्की पहुँचते ही पानितकारी इस में धीक्षित हो गए थे। श्री भुएल कुरैरी को भोषाल के और वाद में वड़े प्रतिद्वित राष्ट्रीय मुस्लिम नेता बने, उसके सहयोगी थे। एक मजेदार बाद उन्होंने यह बताई कि जब वे कुछ जरूरी श्री रोपनीय कागजात लेकर मित्र से मारत को चले, तो जर्मन सरकार के एक गुप्तवर ने उनको चेताबनी दी कि भारत पहुँचते ही प्राप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। श्री सिद्दीक़ी इससे बड़े परेकान हुए, वर्मीक जो कागजात उनको मारत पहुँचाने थे, उनको वे किसी भी प्रकार नष्ट नहीं करना चाहते ये और न प्रंग्रेजों के हाथों में पड़ने देना चाहते ये। तसी जहात में उनको एक ग्रुस्तिम ककीर मिला, जो प्रतिवर्ष मीरा मांने के लिए मताया आदि देशों में पूमा करता था। श्री सिद्दीक़ी ने उस ककीर को समस्वा कि मित्र मीरत में पूमे तो उसे प्रिवंश की स्विवंश ने वस ककीर को समस्वः

422 - बन्दी जीवन

घन मिलं सकता है। श्री सिद्दीको ने उस ककीर को यह भी बताया कि ये एक जरूरी काम से तुरन्त मलाया पहुँचना चाहते हैं, अतः क्रकीर यदि उनसे टिनट परिवर्तन कर ले और उनका सामान भारत में उनके घर पहुँचा देने का वायदा करे, तो वह उसके टिकट से मलाया चुने जाएँ और क्रकीर हिन्दुस्तान चला जाय। उन दिनो पासपोर्ट इत्यादि की किटनाई थी नहीं, अतः क्रकीर शायद सामान की लाल से तैयार हो गया और उसने टिकट वदल लिया। सिद्दाक्षी साहव ने काग-जात तो अपने पास रख लिए और अपना तमाम सामान ककीर के सुपुद कर दिया। इसके बाद वह मलाया जा पहुँचे। फकीर वस्वई पहुँचते ही गिरपतार हो गया और उपनी परकात् जब सिद्दीकी साहव भारत के किसी जेल में थे, वह फकीर एक राजनीतिक क्रंदी के रूप में ही सिद्दीकी साहव से मला। आन्दोलन क्रंदी के रूप में ही सिद्दीकी साहव से मला। आन्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में ऐसी मनोरंजक घटनाएँ भी अनेकों हुई है।

जाय ।

### मुखबिर कुमुदनाथ मुखर्जी

श्री राघोन्द्र ने इन गद्दारों में बेंकोक के एक बंगाली बकीतसाह्य का उल्लेख किया है किन्तु उनका नाम नहीं दिया है। पता लगता है कि इन बंगाली बकील साहब का नाम कुमुदबीय मुखर्जी या। यह बकीतसाहब जो जिसी समय गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बढ़ी देशभित को डींगें हींकते थे, उस रुपये थो हज़म कर जाने ती सातिर जो बैंकोक के जर्मन को सिस ने इनके द्वारा यंगाल के शांतिकारियों को भेजा या, अंग्रेजों से जा मिले। उनके द्वारा शंघाई, स्वाम भीर वर्गा में होने- वाली क्रिनेतकारी योजनाधों का मानत सारा संपाई, स्वाम भीर वर्गा में होने- वाली क्रिनेतकारी योजनाधों का मानत सारत सरकार को मिल गया धीर इसी-

कुछ पूरक तथ्य 423

लिए वह सबकुछ नहीं हो सका, जिसे श्री सिद्दीकी इत्यादि करना चाहते ये । पंजाब के कृपालसिंह की भौति इन मुखर्जी ने सब गुड़गोबर कर दिया ।

# वंगाल में विद्रोह को तैयारी

रहस्योद्घाटन के भय से श्री घाचीन्द्र यह वात भी बचा गए है कि जब उत्तर भारत में श्री रासिबहारी और गदर पार्टी के सदस्य इतने विराट् विद्रोहको तैयारी में जुटे हुए थे, तब बंगाल के क्रान्तिकारी क्या कर रहे थे ? श्री मन्मयनाय गुन्त ने अपनी पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी आग्दोलन का इतिहास' में एक श्रम्य क्रान्तिकारी आग्दोलन का इतिहास' में एक श्रम्य क्रान्तिकारी श्री पाकड़ासी की एक पुस्तक का निम्न उद्धरण दिया है, जो इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डालता है और यह प्रकट करता है कि बंगाल में उन दिनों किस प्रकार की तैयारी चल रही थी। श्री पाकड़ासी लिखते हैं, "नेतागण डाका से लेकर लाहौर तक विद्रोह की तैयारी में लंगे हुए थे। डाका में उन दिनों सिस सम्वन्य थी। लाहौर के पद्मन्त्रकारी सिख सैनिकों ने ढाका के निर्योग के साथ सम्पक्त थी। लाहौर के लिए परिचय पत्र भेज दिए। डाका के क्रान्तिकारी नेता श्रनुकूल प्रकारों के लिए उत्सक हो गए।"

"मैननिसंह क्रीर राजदाही के सुरूल नामक जंगल में क्रान्तिकारी संघ्या के बाद कवायद करते थे। आक्रमण और रणकौशल सीखने के लिए सब लोग प्रयास करने लो। जिलों में बन्दूकें चुराने की होड़ मच गई। चारों तरफ़ अफ़बाह फैला दी गई कि श्रवकी बार मेंट्रिक्यूलेशन और विक्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाएँ नहीं होंगी।"

श्री गुन्त ने अपने प्रत्य मे एक अन्य स्थान पर लिखा है, 'बंगाल के प्राप्ति-कारी सममते थे कि संस्था की दृष्टि से उनके साथ इतने काओ आदमी हैं, जो बंगाल की फ़ीजों को समम्म ले सकते हैं, किंतु वे बाहर ते आतेवाली फ़ीजों से डरते थे। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रसकर क्रान्तिकारियों ने यह निस्चय किया कि बंगाल में आनेवाली तीन मुस्य रेलों को, उनके पुत्तों को उड़ाकर वेकार कर दिया जाय। यतीज्ञनाथ के उत्तर मद्रास से भानेवाली रेल का भार दिया गया, वे बालासोर से इस काम को धंजाम देने वाले थे। भोतानाय चटजों बी० एन० आर० का मार लेकर चक्रपरपुर चले गए। सजीश चक्रवतों ई० आई० आर० का पूत उड़ाने के 424 बन्दी जीवन

लिए गए। नरेन चौघरी भीर फणीन्द्र चक्रवर्ती को यह काम साँगा गया कि वे हिट्या लाएँ। वहाँ एक जत्या इकट्ठा होनेवाला था। हिट्या से वे इस जत्ये की सहा-यता से पूर्व बंगाल के जिलों पर कब्जा करने वाले थे, भीर वहाँ से वे कलकत्ता पर चढ़ म्रानेवाले थे। नरेन भट्टाचार्य भीर विधिन गांगुली के नेतृत्व में कलकत्ता दल पहले तो कलकत्तां के म्रास-पास अस्त्र-अस्त्र तथा मस्त्रागारों पर कब्जा करने वाला था, फिर फोर्ट विलियम पर धावा वोलनेवाला था तथा कलकत्ता पर मधिकार जमानेवाला था। 'मावेरिक' जहाज पर मानेवाले जमंत मफ़सरों पर यह भार था कि वे पूर्व बंगाल में रहें, वहां फ़ीजें इकट्टी करें, फिर बाकायदा उनहें सैंगिक जिला है गे"

#### रासविहारी का भारत-त्याग

. देश-विदेशों में होने वाली यह विराट् तैयारियाँ श्रसफल हो गई ग्रौर श्री रासिवहारी बोस को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा । श्री शचीन्द्र ने लिखा है कि ग्रप्रैल, 1915 में श्री रासविहारी ने भारत से प्रस्थान किया । यहाँ कुछ स्मृतिश्रम मालुम होता है क्योंकि श्री रासविहारी ने ग्रपने एक लेख में भारत छोड़ने की तिथि 12 मई, 1915 बताई है। श्री रासविहारी ने एक जापानी जहांज पर पी० एन० टैगोर के नाम से यह यात्रा की । उन दिनों श्री रवीन्द्रनाय टैगोर के जापान जाने की सचनाएँ प्रखबार में निकली थीं, अतः श्री रासविहारी ने कुछ ऐसा प्रदिश्चित किया कि वे श्री रवीन्द्रनाय के ही परिवार के हैं भीर उनकी यात्रा का प्रबन्ध करने के लिए जापान जा रहे हैं। उस समय श्री रासविहारों के सिर पर एक लाख का इनाम था। वे पकड़े जाते तो अवस्य ही अंग्रेज उनको फाँसी पर चढ़ा देते । पर वे सकुशल जापान जा पहुँचे । उनके जापान पहुँच जाने पर धंग्रेजों को जब यह सब जात हुआ तो उसने जापान सरकार पर यह दवाव डाला कि वह श्रा रासविहारी को गिरपतार करके मंगरेओं के हवाले कर दे। जापान सरकार इसके लिए तैयार भी हो गई किन्तु रासविहारी के जापानी मित्रों ने ऐसा नही होने दिया ! अनेक दिनों तक जापान में भी रासविहारी की भारत से भी अधिक छिपकर रहना पड़ा। कुछ दिनों पश्चात् यह बाघाएँ दूर हो गई मौर श्री रास-बिहारी जापान के नागरिक वन गए।

दितीय विश्वपुद के समय थी रासिवहारी पुनः कार्यधेत्र में उतरे। जैसे ही

जापान ने मंग्रेओं के विरुद्ध युद्ध पोपणा की, श्री रागविद्वारी ने जापान दिवत मारतीयों का एक संगठन बनाकर भारत की स्वाधीनता के निए प्रयाम प्रारम्भ किया। गवर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भीर बंगान पानित हारी वल के कुछ नदस्यों ने इस कार्य में श्री रागविद्वारी की सहायता की। भागाद हिन्द फीन के प्रारम्भिक्त संगठन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भाग निया था। इनके पदानात् जब श्री सुभाप भोग जापान जा पहुँचे, तो रागविद्वारी ने नेतृत्व उनके हाथों में सीप दिया। जनगरी सन् 1945 में श्री रागविद्वारी ना दोनित्यों में वेहान हो गया।

### विदेशों में भारतीय विप्लववादी

श्री राचीन्द्र ने विदेशों से भारतीय विष्तववादियों के वार्यों का वर्णन भी घपनी पुस्तक के द्वितीय भाग के धन्तगंत किया है। इस घट्याय में उनके कार्य की एक अति संक्षिप्त भांकी ही था सकती थी भौर फिर ऐसी बातें न लिएने की विवशता भी भी जो उस समय तक प्रकट नहीं हुई भी और जिनकी मूचना ने मंग्रेज दासकों को लाभ पहुँच सकता था। बास्तव में, जो भारतीय देशभक्त विदेशों में कार्य करते रहे, उनका लेखा-बोखा नैयार करना अतिदस्तर कार्य है। उनका सम्पर्ण कार्य ग्रत्यन्त गोपनीय होता था। किसी भी गरकार की प्रामा-णिकता उनके पास यो नही । प्रपने परिवार भीर साथियों मे दूर रहकर निजान श्रभाव-ग्रस्त ग्रवस्था में इनको कार्य करना पड़ता था। मनेक भारतीय भीर विदेशी गष्तचर इनको घेरे रहते ये और सबसे बड़ी रुठिनाई यह भी कि एक दिन जिस राष्ट्र को यह पंग्रेजों का राजू समभक्तर वहां माश्रम प्रहण करते थे तथा प्रपता केन्द्र बनाते थे, वही किसी दिन भी मान्तरिक मयवा विदेशी राजनीतिक उत्तर-से विवस होकर मंद्रीजों का मित्र भीर इनका शतु यन जाता था। ये लीग हजारी की संख्या में थे. जिनमें से मधिकतर वहीं, प्रवनी मात्मूमि से दूर, काल कवनित हो गए। अनेकों को विदेशों के कारावास में भी भयातम यंत्रवाएँ सहन करनी पडी। फिर भी इनमें से प्रधिकांत बिटिश सरकार द्वारा उलान की नई बायायी भीर उसके द्वारा दिये गए प्रतोभनों को जीतकर अपने मार्ग पर मारुद रहे। न जाने कब वह समय घाएगा, जब इन लोगों के बार्चों का ब्योरा उनके सन्मुख घा भाग गथ पह कार नार्या । सकेगा, जिनकी स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने ऐसे बच्ट महन हिए थे। मनी बुछ दिन पहले हमारो सरकार इस कार्य में प्रवृत्त होतो दिसाई दो यो। केन्द्र और

राज्यों में इसके लिए कमेटियाँ भी बनी। बजट भी मंजूर हुए। कुछ कार्य आगे बढ़ा भी किन्तु फिर पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ ? डलाहाबाद की हिन्दुस्तानी करूचर सोसाइटी ने भी एक बार इस काम को हाथ में लिया था, जिसका एक कार्यकर्ता इन पंक्तियों का लेखक भी था। यह तो काम में हाथ डालने के बाद मालूम हुमा कि सरकार के अतिरिक्त, करोड़ों रूपया व्यय विए विना कोई दूसरा संगठन यह कार्य प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकता।

यह बात घ्यान में रखने की है कि विदेशों में कार्य करनेवाले भारतीय विष्लव-वादियों मे अनेक असाधारण बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे। इनमें से कुछ तो अन्य राष्ट्रों में उच्च सरकारी पदों तक पर पहुंच गए। ये लीग यदि चाहते ग्रीर इस कान्ति मार्ग पर ग्रारूढ़ न होते तो ग्रपने देश में भी पर्याप्त यश, मान ग्रीर धन ब्रजित कर सकते थे। फिर भामातृभूमि की स्वाधीनता के लिए उन्होंने कब्टी श्रोर यातनात्रों से भरे हुए मार्ग को ही चुना श्रोर श्रपने लक्ष्य के लिए शहीद हो गए। हमारे देश के लिए यह कितनी वेदनात्मक स्थिति है कि भ्राज उनमें से मधि-कांदां का नाम भी हम नहीं जानते । यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने विदेशों में रहते समय साहित्य रचना की, उनका प्रकाशित साहित्य भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ग्रव पता लगा है कि श्री रासबिहारी बोस ने जापानी भाषा में सात ग्रन्य लिखे हैं । मौलवी वर्कतृत्ला, श्री वीरेन्द्र चट्टोपाघ्याय, मैडम कामा, स्थामनी कृष्ण वर्मा, ला० हरदयाल इत्यादि झनेकों ने भी समय-समय पर ग्रन्थ, पुस्तिकाएँ, लेख इत्यादि लिखे, इन लोगों ने अनेक पत्र भी निकाल, पर ग्राज भारतीयों के लिए उसमें से एक भी तो उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार चाहे तो अपने दूतावासी के द्वारा यह कार्य करा सकती है। अनेक विदेशी राजनीतिक महानुभावों ने अपनी पुस्तकों में इन भारतीय कान्तिकारियों का प्रसंगवश जी विवरण दिया है, हमारे दूतावास उनका संग्रह भी कर सकते हैं, पर यह सब नहीं हो रहा भीर न इसकी मांग ही की जा रही है। शायद किसी देश के लिए ग्रपने देशभवतों के प्रति कृतव्नता की यह चरम सीमा है। इतिहास की क्षति तो है ही।

#### विदेशों में भारतीय जासूस

भंगेज सरकार इन लोगों पर कितनी कड़ी नजर रखती थी, इसका एक उदा-हरण जर्दु के प्रसिद्ध लेखक कानी बब्दुल गफ्कारखीन मुक्ते गुनाया था। उन्होंने वताया कि एक बार वे डा० ग्रसारी ग्रीर हकीम ग्रजमलर्शों के साथ पेरिस में थे। वहाँ किसी के द्वारा इन लोगों को सन्देश मिला कि श्री एम. एन. रायकी पत्नी एलेनराय इनसे भेट करना चाहती है। भेंट सर्वथा गुप्त होनी थी, ब्रतः पेरिस के एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी का घर इसके लिए निश्चित किया गया। उस व्यापारी की कौकरी की एक बड़ी दूकान थी। भारत की स्वाधीनता श्रीर राप्ट्रीय गान्दोलन के प्रति उसकी निष्ठा देखकर ही उसका स्थान विस्थामपाप समभागया। फिर भी सावधानी के लिए न तो उसे एलेनराय का नाम बताया गया श्रीर न उसे वार्ता मे सम्मिगित ही किया गया । इतना ही नहीं, बेल्कि बार्ला के समय उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति मकान मे नहीं या। निश्चित समय पर ऐलेनराय मार्ड और वार्ता करके चली गई। इसके पश्चात ये लोग. (ढा० शंसारी, हकीम अजमलयाँ, काजी अब्दुलगपकार) टकी गए। टकी देखने की इच्छा जताकर वह मुस्लिम व्यापारी भी इनके साथ हो गया। वहाँ ये लोग राजकीय अतिथि माने गए। टर्की सरकार का एक वड़ा अधिकारी दनकी सेवा में नियुक्त हुमा। उस अधिकारा ने एक दिन काजी अब्दुलगपफार को बताया कि उनके साथ ग्राया हुआ पेरिस का भारतीय व्यापारी मग्रेजो का जामूस है ग्रीर इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तका कमालपाशा से उनकी भेंट नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, बल्कि जब काजीसाहब भारत लोटे तो भारत सरकार के एक जच्च गुप्तचर ग्रधिकारी, शायद खानवहादुर ग्रसगरहुमैन ने उस वार्ताको ग्रक्षरकाः सुना दिया जो एलनराय ग्रीर इन लोगों के बीच हुई थी। इस घटना से कई बाते सामने त्राती हैं। एक सो यह कि ब्रिटिश सरकार ने प्रपने जामूसों को विदेशों मे भारतीय व्यापारियों के रूप में भी बसा खासा थीर उन पर अन-गिनत रुपया खर्च करती थी। फिर दूसरे देशों की सरकार भी अपने जामूसों द्वारा इन भारतीय जासमों की गतिविधियों पर नजर रखती थी। तीसरी बात यह कि जो बार्ता इतनी सावधानी और गोपनीयता के साथ हुई, यह भी या तो कमरे में द्धिपे किसी यंत्र के द्वारा अयवा अन्य किसी प्रकार सरकार को ज्यों-की-स्यों झात हो गई। इससे हम विदेश-स्थित भारतीय त्रान्तिकारियों की कठिनाइयों का किचित् अनुमान लगा सकते हैं।

श्री जवाहरताल नेहरू ने विदेशी सरकारों के जामूसों के सम्बन्ध में एक श्री जवाहरताल नेहरू ने विदेशी सरकारों के जामूसों के सम्बन्ध में एक दिलचस्प पटना का अपनी मारमक्या में उल्लेस दिया है। उन्होंने तिल्ला है "मेरे '428 वन्दी जीवन

एक ग्रमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे। उनसे एक दिन फांस की खुफिया पुलिस के एक ग्रमिकारी मितने भाए। वह महज दोस्तामा तरीके पर कुछ मामतो की बाबत पूछने ग्राए थे। जब वह साहब ग्रपनी वार्ते पूछ चुके हो जन अमेरिकन से बोले 'भापने फुओ पहचाना या नहीं, में तो मापसे पहले भी मिल खुका हूँ।' प्रमेरिकन ने उन्हें बड़े गौर से देखा, किक उन्हें मंजूर करना पड़ा कि मुओ याद नहीं माता कि मैंने भापको कब ग्रीर कहते देखा है। वब खुफिया पुलिस के साहब ने बताया कि मैं आपको कब ग्रीर कहते देखा है। वब खुफिया पुलिस के साहब ने बताया कि मैं आपको कब ग्रीर कहते देखा है। वब खुफिया पुलिस से साहब ने बताया कि मैं आपको क्या ग्रीर कहते विखक्त का ले रंग लिए थे।"

इसी बुतेस्स काम्केस में मौलाना वर्कतुल्ला ब्रादि भारतीय कान्तिकारी भी ' सम्मिलित थे। इस तरह भारतीय देशमन्तों को प्रत्येक कदम पर धोसे और इस से सावधान रहना पड़ता था। बहुत बार तो ब्रपने नजदीकी साथी भी धोखा दे जाते थे।

# भारतीय क्रान्तिरयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संकट

विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सर्वया असफल ही नहीं हुए, उन्होंने अनेक वार बिदिया सरकार को भारी सकट में हात दिया था। प्रथम विश्वयद्ध के समय काबुल की आजाद हिन्द सरकार ने जो मियान रूस भेजा था, जिसे ताथ-कन्द के गवनंर ने गिरफ्तार करके वापस अफगानिस्तान पहुँचा दिया, उस मिश्रम के सम्बन्ध में मीजाना जवेतुत्त्वा ने अपनी पुस्तक में विख्या है, "यह मिश्रम केस स्वाध्य नहीं हुया, इसते रूस और अंग्रेज सरकार की एकता में किसी सीमा तक किंठनाई जल्दन हो गई, जिसे हल करने के लिए लार्ड किंचन को यात्रा करनी पढ़ी।"

प्रक्रमानिस्तान में भारतीय कत्तिकारियों के कारण राजनीतिक उत्तर-कर भीर भारत पर भ्रष्टमान आक्रमण की चर्चा हुए उत्तर कर भाए हैं। यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना उत्तेत कर देवा आवस्यक है कि सन् 1919 की पराजय के भित्रीभरवरूप वर 1920 में अवेजों ने समानुत्ता के शित्राक क्यायत करा थी। और अपने एक गोइन्डे यच्या सनका को गही पर बैठा दिया, तो जनरक नादिरायों को यच्या सनका के विषद्ध भारतीय कानिकारियों से बढ़ी भारो मदद मिली थी। इस कानिकारियों काही यह प्रभाव था कि जब बच्चा सनका का एवेण्ड भामायीन रुख पूरक तथ्य

जाराधारी पैशावर पहुँचा, तो उसके विक्य इतने जुलूस ग्रीर समाएँ समा प्रत्य प्रदर्शन पैशावर के पठानों ने किए कि यमामुल्लाखों की सरकार के ट्रेड एकेण्ट सरदार प्रव्युल हकीमखों ने, इन प्रदर्शनों में साहस पाकर, यच्चा सक्का सरकार के एकेण्ट को चार्ज देने से इन्कार कर दिया ग्रीर अंग्रेज सरकार उन पर दवाव डालने का साहस नहीं कर सकी। इसके बाद पेशावर के पठानों ने त्रिगे-हियर जान मुहम्मद के घर पर हमला कर दिया, जहाँ वच्चा सक्का सरकार का एकेण्ट ठहरा हुमा था। वड़ी कठिनाई ने वहां उस एकेण्ट की जान वस मती। प्रपेन विद्यद ऐसा प्रवल लोकमत देखकर वच्चा सक्का का यह एकेण्ट वापना नौट गया ग्रीर जन सार एकेण्ट आया, तो उस पर भी भीड ने हमला किया ग्रीर जिन मकान में वह था, उसकी प्रान्त हानि पहुँचाई।

ग्राजाद पठान कवीलों की दावित को नादिरखां की सहायता के लिए एक-त्रित कर देना भी भारतीय क्रान्तिकारियो का ही कार्य था, जिसके विना नादिर खां की विजय ग्रसम्भव थी। उस समय तक नोदिरखों भी यही प्रकट कर रहे थे कि वह अमानुल्लाखां को गही वापस दिलाने के लिए वच्चा-सबका के विरुद्ध युद्ध में उतरे है। भारतीय क्रान्तिकारियों का यह भी धनुभव था कि नादिरसा भग्नेज विरोधी है। यह कान्तिकारी अग्रेजों द्वारा श्रमानुन्ताली के विरद्ध रचे गए पड्यंत्र से पूरी तरह परिचित थे और उन्होंने अफगानिस्तान में विद्रोह होने से बहुत पहले ही इसकी सूचना गांघीजी और कार्यस के ग्रन्य नेताओं को देदी थी। इसका प्रमाण यह है कि सन् 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का प्रधिवेशन समाप्त करके जब गांधीजी तथा महादेव देसाई लौट रहे थे, तो उन्होंने सीमाप्रांत के राष्टीय मुस्लिम नेता ग्रागा लाला बादशाह, श्रलीगुल छान और अब्दुल करीम भी उसी गाड़ी से सफर कर रहे थे। इस अवसर पर गाँघीजी ने इन नेताओं से नहा था "मफ़गानिस्तान में शीघ्र ही मंग्रेज श्रमानुल्लाखों के शासन के विरुद्ध विद्रीह श्रारम्भ कराने वाले हैं। अग्रेजों का पड्यन्त्र यह है कि श्रमान्त्ला को हटाकर अपने किसी पित्र को गद्दी पर बैटा दिया जाए। श्राप लोगों को इस पर दृष्टि रखनी चाहिए ग्रीर ग्रमानुल्ला की सहायता करनी चाहिए। भारत का हित भी इसी बात में है।" भारतीय कान्तिकारियों ने इस प्रकार ग्रेमानुस्ता खाँ के पक्ष में लोकमत तैयार किया और यद्यपि वे श्रमानुल्ला खां की नहीं बचा सके, किन्तु बच्चा सकता भी काबुल की गद्दी पर नहीं रह सका ग्रीर इस प्रकार अंग्रेज श्रपने

428 बन्दी जीवन

एक अमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे। उनसे एक दिन फांस की खुफिया पुलिस के एक अधिकारी मिलने आए। वह महज दोस्ताना तरीके पर कुछ मामलों की वावत पूछने आए थे। जब वह साहब अपनी वार्ते पूछ चुके ती उन अमेरिकन से बोले, 'आपने मुक्ते पहचाना या नहीं, मैं तो आपसे पहले भी मिल चुका हूं।' अमेरिकन ने उन्हें बड़े गौर से देखा, लेकिन उन्हें मंजूर करना पड़ा कि मुक्ते याद नहीं आता कि मैने आपको कब और कहाँ देखा है। तब खुफिया पुलिस के साहब ने बताया कि मैं आपसे बूसेन्स कान्क्रेंस में नीयों प्रतिनिधि की हैसियत से मिला या। उस समय अपने हाथ-मुँह वगैरह मैंने बिलकुल काले रंग लिए थे।"

इसी बुसेत्स काक्संस में मोलाना वर्कतुल्ला आदि भारतीय कात्तिकारी भी ' सम्मिलित थे। इस तरह भारतीय देशभवतों को प्रत्येक कदम पर घोंसे और खल से सावधान रहना पड़ता था। बहुत धार तो अपने नजरीकी साथी भी घोंखा दे जाते थे।

# भारतीय क्रान्तिरियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संकट

विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सर्वया असफल ही नहीं हुए, उन्होंने अनेक वार बिटिश सरकार को भारी सकट में डाल दिया था। प्रथम विद्वयद्ध के समय कायुल की आजाद हिन्द सरकार ने जो मिश्रन कस भेजा था, जिसे ताश-कन्द के गवर्गर ने पिपता करके वापस अफगानिस्तान पहुँचा दिया, दस मिश्रन के सम्भय्य में भीलाना उदेवुत्ला ने अपनी पुस्तक में लिखा है, "यह मिश्रन वेकार सावित नहीं हुआ, इससे रूस और अंग्रेज सरकार की एकता में किसी सीमा तक किटनाई उत्पन्त हो गई, जिसे हुल करने के लिए लार्ड किचनर को यात्रा करनी पत्री।"

अक्षमानिस्तान में भारतीय कितकारियों के कारण राजनीतिक जनट-फेर भीर भारत पर अफ़गान आक्षमण की चर्चा हम ऊपर कर झाए हैं। यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना उत्तेष कर देता आवश्यक है कि सन् 1919 की पराजय के प्रतिशोधस्वरूप जब 1929 में अंग्रेजों ने अमानुत्ता के खिलाफ बगायत करा दी और अपने एक गोइन्दे बच्चा सनका की गही पर बैठा दिया, तो जनरत नादिराजों को वच्चा सबका के विषद्ध भारतीय कान्तिकारियों से यही भारो मदद मिली थी। इन कान्तिकारियों का ही यह प्रभाव था कि जब बच्चा सबका का एजेण्ट अमामदीन पारायारी पेमावर पहुँचा, तो उसके विरुद्ध इतने जुलूस और सभाएँ तथा मन प्रदर्भन पेमावर के पठानों ने किए कि अमानुत्लाखों की सरकार के ट्रेड एकेंग्र सरवार प्रव्युत्त हकीमखों ने, इन प्रवर्भनों से साहत पाकर, बच्चा सक्का अरकार के एकेंग्र को वान देने से इन्कार कर दिया और अंग्रेज सरकार उन पर देवा बाने का साहत नहीं कर सकी । इसके बाद पेशावर के पठानों ने प्रिमेक्स काम सुरुम्मद के घर पर हमला कर दिया, जहाँ बच्चा सकका सरकार का एकेंग्र इसम वा गर्म के घर पर हमला कर दिया, जहाँ बच्चा सकका सरकार का एकेंग्र इसम वा गर्म के घर पर हमला कर दिया, जहाँ बच्चा सकका सरकार का प्रवेध ठहरा हुआ था। बड़ी कठिनाई से वहाँ उस एकेंग्र को नान बच सकी। परने विरुद्ध ऐसा प्रवत्त जोकमत देखकर बच्चा सकका का मह एकेंग्र वापस लौट गया और जब नया एकेंग्र धारा, तो उस पर भी भीड़ ने हमला किया और जिम सका में बहु था, उसको पर्यान्त हानि पर्हेचाई।

429

प्राजाद पठान कथीलों की शक्ति को नादिरखां की सहायता के लिए एक-तित कर देना भी भारतीय क्रास्तिकारियों का ही कार्य था, जिसके बिना नादिर क्षों की विजय प्रसम्मव थी। उस समय तक नादिरखों भी यही प्रकट कर रहे थे कि वह प्रमानुत्वाला को गही वापस दिलाने के लिए बच्चा-सबका से विरुद्ध युद्ध में उतरे हैं। भारतीय क्रान्तिकारियों का यह भी बनुभव या कि नादिरायां मंत्रेज विरोधी हैं। यह कान्तिकारी अंग्रेजों द्वारा श्रमानुस्ताया में विरुद्ध रचे गए पह्यंत्र से पूरी तरह परिनित्त थे और उन्होंने अफगानिस्तान में विद्रोह होने से बहुत पहले ही इसकी सुचना गांधीजी श्रीर कांग्रेस के अन्य नेताओं को दे दी थी। इसका प्रमाण यह है कि सन् 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का ग्रथिवेशन समान्त करके जब गांत्रीजो तथा महादेव देसाई लौट रहे थे,तो उन्होंने सीमाप्रांत के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता ग्रामा लाला वादशाह, ग्रलीमुल सान ग्रीर ग्रन्दुल क़रीम भी उसी गाड़ी से सफर कर रहे थे। इस अवसर पर गांधीजी ने इन नेताओं से वहा था "प्रक्रमानिस्तान में शीध्र ही ध्रंपेज ध्रमानुत्लार्खों के शासन के विरुद्ध विद्रोह भारम्भ कराने वाले हैं। ब्रग्नेओं का पड्यन्त्र यह है कि स्रमान्त्ला को हटाकर मपने किसी पिट्टूको गही पर बैटा दिया जाए। स्नाप लोगों को इस पर बृष्टि रतनी चाहिए ग्रीर ग्रमानुल्ला की सहायता करनी चाहिए। भारत का हित भी इसी बात में है।" भारतीय त्रान्तिकारियो ने इस प्रकार श्रमानुल्ला खाँ के पदा में सोकमत तैयार किया और यद्यपि ये भ्रमानुल्ला छां को नहीं यथा सके, किन बच्चा सनका भी काबल नी गद्दी पर नहीं रह सना श्रीर इस प्रकार अंग्रेज अपने

430 बन्दी जीवन

पड्यंत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। इससे ईरान ध्रादि देशों के स्वतन्त्रता ग्रान्दोलनों को जो लाभ पहुँचा, वह भी सर्व-विदित है। भारत को तो लाभ हुम्रा हो।

# मारत छोड़ने से पूर्व थ्री सुमाष की सेनाओं से सम्पक

द्वितीय विश्वयुद्ध में विदेश प्रवासी भारतीय कान्तिकारियों ने जो कार्य किया, उससे भारत को स्वाबीनता प्राप्त करने में बहुत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला। आजाद हिन्द सरकार और ग्राजादहिन्द फीज के निर्माण में सर्व प्रथम प्रथास रामविहारी बोस, स्वामी सत्यानन्दपुरी (जो वंगाली कान्तिकारी दल के पुराने सदस्य थे) . ग्रीर श्रीतमसिंह (गदर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता) ने किया था। प्रायः ऐसा समभा जाता है कि श्री सुनाप बोम ब्रिटिश सरकार के दमन पाग में वचने के निए भारत से चले गए और फिर विदेशों में जाकर उन्हें यह मुभा कि भारतीय फ़ौजो के बन्दी सिपाहियों का संगठन करके ग्रंग्रेजों के विरुद्ध लडा जाय। किन्तु यह घारणा सही नहीं है। श्री सुभाप जब कांग्रेस से प्यक् हए वे ग्रीर फारवर्ड ब्लाक स्थापित करके देशभर में दौरा करके प्रचार कार्य कर रहे थे, उस समय भी उनके मस्तिष्क में यही योजना थी। इस दौरे में उनके साथ थी श्रैलोक्यनाय चक्रवर्ती भी किसी दूसरे नाम से थे, जो बंगाल के क्रान्तिकारी दल के प्रभावशाली मेता पे ग्रीर जिनका उल्लेख थी शचीन्द्र ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में एक-दो स्थान पर भ्रपनी इस पुस्तक में किया है। श्रो चकवर्ती ने लिखा है कि सन् 1940 में जब श्री सुभाप बोस के सभापतिस्व में दिल्ली में छात्र सम्मेलन हुआ या तभी लाला शंकर-लाल के घर पर फारवर्ड ब्लाक की कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में में भी सन्मिलित हुपाया। उक्त बैठक मे जो नेता सम्मिलित हुए थे. जनमें सीमाप्रान्त के नेता अनवर बाह भी के !" उपस्थित नेताओं मे जिन लोगों को सुभाषवाबु विष्तव मनोवृत्ति का समभते थे, उनमे धनिष्ठता से मिलाने ग्रीर विचार विमर्ण करने के उद्देश्य से भेरा परिचय करा देते थे। अकबरशाह के बारे में सुमाय बाबू को ऊँची घारणा थी। वे सुमाय बाबू के विदीप भवत श्रीर सरल, सीथे, स्वदेश प्रेमी घीर निर्मीक थे। उन्हें विशेष रूप से विष्नव के मार्ग पर साने को मुभाष बाबू ने मुभसे कहा। मैं भी खूब घनिष्टता से जनने मिला घोर भावी े विष्लव के बारे में उनमे चर्चा की। मेरे माय चर्चा करते के बाद उनकी हिचकिवाहट

दूर हो गई ग्रीर वे सशस्त्र ऋान्ति के पय के पूर्ण विश्वासी बन गए।

""सेना वाहिनियों में प्रभाव फैलाने के बारे मे मैने अकवरशाह से बात की। उन्होंने पठान सेना-वाहिनियों की मुख्य छाविनयों की जानकारी पाने की सलाह दी और कहा— "मैं उन लोगों में प्रभाव डालने का प्रयत्न करेंगा। पठान सैनिक मारत की रवतंत्रता के संग्राम का विरोध नहीं करेंगे। प्रफ्रगानिस्तान की राह से विदेश जाने के लिए भारत का सोमान्त पार करवा देने का कोई प्रवस्थ करने की बात पूछने पर जुन्होंने कहा कि दुमापिये के सहार्थ प्रवस्थ करना सम्भव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पैदल जाने में बहुत समय लगेगा और कट भी वहत होगा। चोडे पर जाना ग्रासान होगा, लेकिन खर्च बहत पड़ेगा। योडे पर जाना ग्रासान होगा, लेकिन खर्च बहत पड़ेगा। यो

उपरोक्त उद्धरण से नेताजी मुभाप के भारत से बाहर जाने की योजना पर एक नया प्रकाश पड़ता है। श्री चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि दिल्ली के लाला शंकरलाल को सुभाष बाबू ने जापान इसीलिए भेजा था कि वे ब्रिटिश शत्र देशों से इस सम्बन्ध में बात कर ब्राएं। इधर सेनाओं मे भी विद्रोह का प्रचार हो रहा था। 'कलकत्ते में सिक्ख नेता सरदार निरंजनसिंह 'गालिब' की मार्फत एक सिक्ख वाहिनी हमारे सम्पर्क में आ गई थी। उनके कई प्रतिनिधि सुभाप बाबू से मिले थे।सुभाष बाय ने कर्मपद्धति के बारे में उनसे बातें करके उनकी निकट भविष्य में तैयार रहने को कहा था। इस प्रकार विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सभी दिलीय महायद प्रारम्भ होते ही सन्तिय हो गए थे। यह श्री सुभाप की अन्तिम गिरपतारी से पहले की बात है। इस गिरपतारी से पूर्व ही श्री सुभाप ने सीमाप्रान्त के रास्ते भारत से बाहर जाने की योजना बना ली ग्रीर भारत तथा विदेशों में स्थित भारतीय सिपाहियों से सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। वे विदेशों से श्रानेवाले किसी सन्देश की प्रतीक्षा मे थे, श्रन्यथा इसी समय वाहर चले गए होते। सरकार ने इसी बीच उनको गिरपतार कर लिया किन्त श्रनशन करके श्री सुभाष ने अपने को मुक्त करा लिया और फिर विदेश से मुचना मिलते ही भारत से बाहर चले गए। निस्संदेह यह सब इसीलिए सम्भव हो सका कि विदेशों मे भारतीय क्रान्तिकारी बड़ी सावधानी से इसकी पृष्ठभूमि बना चके थे।

जो भारतीय विष्लववादी विदेशों में ये, उनमें ग्रनेक ग्रन्य देशों के क्रान्ति-कारियों से बड़े ग्रच्छे सम्बन्ध बनाये हुए थे। काबुल के क्रान्तिकारी संगठन

'जमायते सियासिया' पर भारतीय कान्तिकारियों के प्रभाव पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चके हैं। एशिया के अन्य ऐसे देशों में, जो अंग्रेजों के दास था अर्घदास थे, भारतीय कान्तिकारियों ने उल्लेखनीय कार्य किया। उदाहरण के लिए ईरान में थी अम्बाप्रसाद सफी भादि ने स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में सकिय भाग लिया। श्री डा॰ खानखोजे भी लगभग तीन वर्ष तक ईरानी सेना में सम्मिलित होकर अंग्रेजों से लड़े। थी प्रमयनाथ दत्त भी ईरान की कान्तिकारी सेना में . सम्मिलित होकर मंगरेजों से लड़ते रहे भौर ईरानी सेना के हार जाने पर लगभग तीन वर्ष तक एक ईरानी कबीले में छिपे रहे। रूस की सोवियत सरकार की सहायता से उस समय वड़ी कठिनाई से उनका उढ़ार हो सका। श्री एम० एन० राय तो चीन में साम्यवादी कान्ति का संचालन करने के लिए अन्तर्राष्टीय साम्य-वादी संगठन की स्रोर से भेजे गए थे। वर्मा के कान्तिकारियों मे से जनरल-स्रांगसान स्मादि श्री रासविहारी स्नादि के सम्पर्क में थे। गदर पार्टी के कुछ नेतास्रों का सम्पर्क नए चीन के पिता डा॰ सनयातसेन से था। वेनिन ग्रीर ट्रांटस्की, स्टालिन के सम्पर्के में तो भनेकों भारतीय कान्तिकारी रहे। मुस्तफा कमालपाशा का भी थनेक भारतीय कान्तिकारियों से सम्पर्क रहा। इस प्रकार भारतीय कान्तिकारियों ने महत्त्वपूर्णं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित कर रक्षे थे। यह दूसरी झात है कि भारत को स्वाधीनता कुछ इस प्रकार और ऐसे रूप में मिली, जिसके कारण इन सम्बन्धों से विशेष लाभ नही उठाया जा सका।

#### भारत के राष्ट्रीय नेता और क्रान्तिकारी

भारतीय कान्तिकारियों की अपने देश के राष्ट्रीय आग्दोलन में गया रियति रही भीर राष्ट्रीय नेताओं से उनके सम्बन्धों पर भी श्री सचीन्द्र ने यहाँ नहीं भोड़ी- सी चर्चा अपनी इस पुस्तक में की है। अन्य क्रान्तिकारियों ने भी अपनी पुस्तकों और संस्मरणों में इस प्रस्त पर विचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि मातृ प्रीक की स्वाधीनता के लिए सबंद वाग का जैता आदर्श विचारवियों ने नतात के सम्मृत एखा, बंसा धादर्श वांत्र आपने का मातृ प्रीक सम्मृत एखा, बंसा धादर्श विचार को किया होने से सुत्त होने सि स्वाधीनता में स्वाधीनता की विचार को किया होने से स्वाधीन स्वाधीनिक सामित होते थे, वे समाज के सबसे प्रथिक साहसी और निर्मय युवक थे, जो पहले से ही की सी, कालापानी की सम्भावनाओं को हृदयंगम फरके इस रास्ते पर पर बढ़ाते थे। इनमें

से जिनका मनोबल टूट जाता था, वे एपूवर (इकबाली गवाह) इत्यादि वन जाते थे। फांग्रेस ग्रान्वोलन में फांसी, कालापानी की सम्भावनाएँ नहीं थीं। गायद इसी लिए कांग्रेस का ग्रान्वोलन जन-ग्रान्वोलन भी बन सका। फिर भी कांग्रेस ग्रान्वोलन से सहानुसूति रखने वाली जनता ग्रीर साधारण कार्यकर्ता विप्लिबर्यों के प्रति प्रियक श्रद्धवान थे, इसमें सन्देह नहीं हैं। ग्राज भी श्रद्धवान है। क्वांचिक भी वाद दिलाकर चुनाव जीतते देसे जाते हैं, जो प्रमाणित करता है कि जनता उनके कट-सहन के प्रति ग्राज भी श्रद्धवान है। स्वयं ग्राक्टर पट्टाभि ने अपने प्रत्य 'कांग्रेस का इतिहाल' में स्वीकार किया है कि एक समय यरदार भगतिसह भारतीय जनता में महारमा गांधी की ही मांति लोकप्रिय थे। श्री चन्द्रवेतर ग्राजाद के इलाहाबाद में पुलिस की गोलियों से गारे जाने के बाद जनता ने जिस प्रकार उस वृक्ष की पूजा की, जिसके नीचे श्री ग्रांग्रेस राहीद हुए थे तथा इससे बहुत पहले करहाईलाल दत्त के जुनूस मे विशाल जन समूह का सम्मितित होना हम वात का प्रतीक है कि विप्लियों के प्रति राष्ट्रीय विचारों की जनता में सदेव प्रवल प्राक्रपण रहा श्रीर वह इनको मारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सच्या 'वीर' समस्ती रही।

जहाँ तक कान्नेस के नेताओं का सम्बन्ध है, प्रधिकांस से विप्तवी नेताओं की कभी प्रच्छी तरह पट नहीं सकी। वास्तव में कांग्रेस के अधिकांस नेता विप्तवियों के आतंकवादी मागे की राष्ट्रीय आन्दोसन की बाया सममते थे। वे इस वारे में बहुत सचेत रहते थे कि कही सरकार उनका सम्बन्ध आतंकवादी प्राप्तोलन से सिद्ध न कर दे। कांग्रेस जो बड़ी करिनाई से प्रादेन-पत्नों भीर प्रार्थना-प्रस्तावों की परिध से निकलकर सविनय अवका के मागे पर पाई भी, सरकार को मीयण प्राप्त दमन का कोई भी अवसर नहीं देना चाहती थी। किर भी सर्गे:-दानै कांग्रेस के कुछ नेताओं के मत में हम परिवर्तन होता हुमा देखते हैं। थी सचीन्द्र को तिकामत है कि वे अब काजापानी से लीटे तो मीतीनालजी, देशवरण दास, माज-वीपजी, जवाहरताल नेहरू ने उनकी बावों पर, यही तक कि राजनीतिक विद्या। इनमें से शी मोतीलालजी के सम्बन्ध में हम एक अन्य दानिकारों सम्बोहन कुफ के संस्मर्कों में पदते हैं कि वे एक हस्तिवित्त शनितकारों सुनेहन के मूल-स्वरूप के संस्मर्कों में पदते हैं कि वे एक हस्तिवित्त शनितकारों कुनेहन के मूल-स्वरूप मोतीलालजी से वान सो स्पर्त वारो पर प्राप्त सार नहीं देस ।

43£ वन्दी जीवन

थे। श्री चन्द्रशेखर प्राजाद, यशपाल श्रादि को भारत से वाहर जाने के लिए जब. इरलालजी द्वारा धन प्राप्त हुआ था, यह स्वयं यशपालजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। देशवन्यु चित्तरंजनदास के सम्यन्य में श्री श्रैलीक्यनाथ चन्नवर्ती ने लिखा है कि जब वे कास्तिकारी कार्यों के अपराध में जेल की सजा काट रहे थे, उन दिनों ही देशवन्यु भी असहयोग आन्दोलन में जेल आए। इस जेल प्रमुख के समय एक कांग्रेसी ने देशवन्यु से यह शिकायत की कि विच्या कैदी असहयोगी विन्दियों को कांग्रेस के विच्द्र महकाते हैं, तो देशवन्यु ने उत्तर दिया था, "इनकी वात अस मुक्त याद आती हैं, तो मेरा सारा धमंड चूर हो जाता है।" इससे प्रकट होता है कि दास याद भी इनकी पर्याप्त आदर की दिव्य देवते थे।

विप्लवी भ्रान्दोलन ने कांग्रेस भ्रान्दोलन के मार्ग में वाधा खड़ी नहीं की, र्शावत ही दी, ऐसा प्रायः सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताग्रों का अनुभव है। 'जब यह सोग फांसी पर चढ़ सकते हैं, कलापानी जा सकते हैं, तो क्या हम वर्ष छह महीने की सजा भी नहीं काट सकते, यह भावना बहुत-से युवकों को कांग्रेस भान्दोलन में लींच लाई, इसमें सन्देह नहीं है। भारत की श्रंग्रेज सरकार ने विष्लवियों पर जो श्रत्याचार किए, उसके कारण भी जनमत अंग्रेज सरकार का विरोधी बनता गया, इसमें भी सन्देह नहीं है। कभी-कभी किसी विशेष जोशील सरकार-भक्त श्रधि-कारी ने जब कांग्रेसी श्रान्दोलनकारियों पर भीषण ग्रत्याचार करके कांग्रेस वालों को यहत आतंकित कर दिया, तब किसी कान्तिकारी की एक घमकी-भरी चिट्ठी से ही उनत अधिकारी सही रास्ते पर था गया, इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। ग्रन्त में सन् 1942 के भारत छोड़ो ग्रान्दोलन का थहिसा की परिरोध से निकलकर हिसात्मक रूप ग्रहण कर लेना यह सिद्ध करता है कि विप्लवियों का न तो 'प्रातक-वाद' व्यर्थ हुमा भीर न हमारे राष्ट्रीय भान्दोलन ने 'हिसा-महिसा' के तत्त्व-चिन्तन की ही चिन्ता की । अंग्रेजों को भारत से हटाने का मूरय श्रे*प पदि आजाद* हिन्द फ़ौज के संगठन को नहीं, तो घाजाद हिन्द फ़ौज के वन्दियों की रिहाई के भान्दोलन को तो है ही, जिसने फ़ौजों को भी ब्रिटिश विरोधी बना दिया था। गोंधीजी की श्रहिसारमक रणनीति के कारण मारत का ब्रिटिश विरोधी जन-भ्रान्दोलन प्रत्यक्ष भीर संगठित रूप से चलता रहा भीर उसीके दल पर माजाद-हिन्द फ़ीज भी रिहाई का भान्दोलन इस रूप में किया जा सका, यह तथ्य भी हमारी मौदों से मोऋत नहीं होना चाहिए। मारत की स्वाधीनता का श्रेय रन

दोनों ही प्रकार के झान्दोलनों को है; किन्तु त्याग, कष्ट-सहन का पलड़ा विष्ववियों का ही भारी है, यह निविवाद सस्य है।

#### श्री राचीन्द्र की रोष कहींनी

थी श्वीन्द्र ने 'बन्दी जीवन' की कहानी सन् 1920 में कालेपानी से मुनित के बाद घर म्राने, विवाह करके क्रान्तिकारी कार्यों के लिए पत्नी-पुत्री सहित घट-गौव जाने भ्रीर फिर लोटकर उत्तर प्रदेश में भ्रा जाने की चर्चा के साथ ही समाप्त कर दी है। इसी बीच उन्होंने शेप क्रान्तिकारी राजबन्दियों की रिहाई के लिए जो उद्योग किया, उसकी चर्चा तो पूर्ण रूप से की है किन्तु क्रान्तिकारी दल को पुन-गैठित करने के लिए क्या कुछ किया, इसका केवल म्राप्ता मात्र ही दिया है। 'बन्दी जीवन' के तृतीय भाग में यह सब व्योरा है, जो श्री शचीन्द्र ने सन् 1937-38 में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा रिहा किए जाने के परचात् कानपुर के 'प्रताप' पत्र मं मात्राविहक रूप से लिखा था। उस समय भी देश में अप्रेज सरकार थी, इसलिए श्री शचीन्द्र यथातच्य विवरण दे भी नहीं सकते थे। इसीलए उन्होंने 'काकोरी पद्यन्त्र' का विवरण भी नहीं दिया, जिसमें उनके चार साध्यों को फांसी हुई ग्रीर श्री शचीन्द्र को ग्राजीवन कालेपानी का दंश मिला था।

श्री सचीन्द्र ने सन् 1920 में कालेवानी से लौटकर जिस दिन भारत भूमि पर पर तरका, ठीक उसी दिन से वे कान्तिकारी दल के पुनर्गठन में प्रवृत्त हो गए थे। इस समय तक उत्तर प्रदेश का क्रान्तिकारी संगठन विद्यन्त हो चुका था। वंगाल का प्रमुख क्रान्तिकारी दल के पुनर्गठन में प्रवृत्त हो गए थे। इस समय तक उत्तर प्रदेश का क्रान्तिकारी संगठन विद्यन्त हो चुका था। वंगाल का प्रमुख क्रान्तिकारी दल 'ढाका अनुश्रीलन समिति' उसके बहुत से सदस्यों के जेल जाने से निवंत था। श्री वारीन्द्र का 'युगान्तर दल', जो प्रथम महामुख के पूर्व ही 'चन्द्रनगर दल' के रूप में परिवर्तित हो गया था, श्रीर जिसके एक नेता रासिवहारी वोस थे, लगभग किवर्तव्यविमूड था। पंजाब में 'गदर पार्टी' के नेता था तो जेल में थे श्रीर या विदेशों में जिसक गए थे। कांग्रेस गांधीजों के प्रभाव में था तो जेल में थे श्रीर या विदेशों में जिसक गए थे। कांग्रेस गांधीजों अवहर्वाकाल भी श्रीर जिल्लावादा वाग हत्याकांड से उत्पन्त रोप का गांधीजों अवहर्वाकाल भी श्रीर जिल्लावादा वाग हत्याकांड से उत्पन्त रोप का गांधीजों अवहर्वाकाल में उपयोग करने की तैयारी कर चुके थे। मुस्लिम कान्तिकारी दल गोवनीय आतंकवाद की व्यर्थता अनुभव करके प्रकट जन-प्रान्दोलन के मार्ग पर चल चुका या और 'खिलाफत' की रक्षा के नाम पर देश की मुस्लिम जनताका संग्रेजों से संपर्प कराने की भूमिका तैयार कर रहा था। भारत की जनताकों संग्रेजों से संपर्प कराने की भूमिका तैयार कर रहा था। भारत की जनताकों

436 वन्दी जीवन

नया राजनीतिक दर्शन, नये नेता भ्रीर नई रणनीति प्राप्त हो रही थी।

बंगाल के क्रान्तिकारी असहयोग ग्रान्दोलन का विरोध कर रहे थे किन्तु श्री ' शचीन्द्र ने इसमें योग नहीं दिया। गांधीजी के इस आन्दोलन से उनको स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रासा तो नहीं थीं किन्तु इस ग्रान्दोलन के माध्यम से जन-जागरण के महत्त्व को वे हृदयंगम कर सके थे। सम्भवतः वे समक्ष गए थे कि श्रान्दोलन श्रस-फल होगा । इसीतिए ग्रसहयोग मान्दोलन से वे तटस्य रहे । 'न निन्दा, न प्रशंसा' की नीति ग्रहण कर दे यहाँ-वहाँ घूमकर कान्तिकारी दल का सगठन करने लगे। बंगाल के सभी क्रान्तिकारी दलों का पारस्परिक सहयोग हो या एक संगठन बन जाय, इसके लिए उन्होंने विदोप उद्योग किया । कान्तिकारी संगठन के प्रति देश के यवकों का च्यान ग्राकपित करने के लिए ही उन्होंने इस समय बंगाली भाषा की एक पत्रिका में लेखमाला प्रारम्भ की, जिसमें सन् 1914-15 के कार्यों का विध-रण या। यही लेखमाला बाद में 'बन्दी जीवन' के प्रयम-द्वितीय भाग के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई और जान्तिकारी संगठन के नये रंगहटो की पाठ्य-पुस्तक बन गई। न जाने कितने युवक स्रकेली इस पुस्तक के पारायण से ही स्रनु-प्राणित होकर कान्तिकारी दल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार थी शचीन्द्र ग्रसहयोग काल में अपने दारीर और बुद्धि का सम्पूर्ण उपयोग कान्तिकारी संगठन के लिए .करते रहे ।

कुछ दिनों बाद असहयोग आन्दोलन असफल होकर समाप्त हो गया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप देश में साम्प्रदायिक विदेश और बलवों की हवा यह चली। बड़े-बड़े तबाक पित राष्ट्रीय नेता इस हवा में बहकर हिन्दू-मुस्लिम हेग के प्रचा-रक बन गए। स्वदेश की स्वाधीनता की बात गीछे पड़ गई। कुछ लोग चरसा और सूत में उलक्ष गए, कुछ को धारासमान्नों को कुसियाँ पुकारने लगीं। राष्ट्रीय

मान्दोलन के लिए यह बड़े संकट का समय था।

थी प्रवीन्द्र इस समय पंजाब से बंगाल तक राष्ट्रीय विचारों के युवकों की खाज-खोजकर उनकी एक संगठन में पिरोने लगे। इसी समय कान्तिकारों दल का घ्यान मजदूर संगठन की ओर गया। जमसेदपुर में मजदूर सूनियन बनी भीर उसके समापित बनाये गए श्री देशवन्युदास की पत्नी के गाई भीर कतकता के प्रसिद्ध विस्टिटर श्री एस० एन० हलदार। श्री राचीन्द्र मी वहाँ जाकर काम करने तमें। किन्तु कुछ ही दिन बाद श्री अधीन्द्र ने अमरिद्ध रो नाय छोड़ दिया और

फिरसन् 1924 में कलकत्ते में, प्रतुलचन्द्र गांगुली ग्रीर बैलीनयनाथ चधवर्ती के साथ मिलकर 'हिन्दुस्तान रिपब्दिकन पार्टी' की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश यह था कि उत्तर भारत में केवल एक कान्तिकारी संगठन कार्य करे, जिसके नेता श्री श्रचीन्द्र बनाये गए। इससे पहले ढाका श्रनुशीलन समिति के श्री योगेश चटर्जी भी उत्तर भारत में संगठन कार्य कर रहे थे और उन्होंने श्री रामप्रसाद विस्मिल ग्रादि को पुन: क्रान्तिकारी कार्यों में प्रवृत्त कर दिया था। श्री राजेन्द्र लाहिडी, जिनको काकोरी केस में फांसी हुई,श्री शचीन्द्र के सहयोगी थे इन दिनों ही रियोल्यू-शनरी' नामक एक पर्चा रंगून से पेशावर तक बाँटा गया, जिसमें भारतीय जनता के सम्मुख सशस्त्र कान्ति की मावश्यकता और उपयोगिता प्रकट की गई थी। एक ही दिन सम्पूर्ण देश में पूर्चा वितरित करके कान्तिकारी देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनका एक वृहत् संगठन स्थापित हो चुका है। भारत सरकार भी पर्चे बाँटने की इस संगठन-व्यवस्था से बहुत ब्रातंकित हुई थी भौर इस पर्चे की सबसे बड़ी उपयोगिता यह थी कि सम्प्रदायकता के उठते हुए चुफान में इस प्रकार के कार्य जन-साधारण को राष्ट्रीयता की ग्रोर उन्मूस करते थे। काकोरी पड्यंत्र के मुकदमे में सरकारी वकील ने श्री शचीन्द्र को ही 'रिवो-ल्यूशनरी' पर्चेका लेखक बताया था। बाद में इस पर्चेकी डाक द्वारा भेजने के अपराध में फरवरी, 1925 में बचीन्द्र पकड़े गए ग्रीर दो वर्ष की क़ैद का दंउ मिला। बगाल ऐसेम्बली में क्रान्तिकारी मान्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने इन दिनों ही एक 'ग्राडीनेन्स एक्ट' प्रस्तुत किया । बंगाल के तत्कालीन गृह सदस्य श्री स्टीफ़ेन्सन ने इस एक्ट की आवश्यकता बताते हुए, अपने भाषण में श्री राचीन्द्र भौर 'रिवोत्यूशनरी' पर्चे की विशेष रूप से चर्चा की थी।

भी श्वानिक जेल जाने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश में एक दृढ कान्तिकारी दल का संगठन कर चुके थे। भी भगतिसह, चन्द्रदेखर भावाद ध्यदि इसी समय क्रान्तिकारी दल में प्रविच्ट हुए। इन दिनों दल की भाविक स्थिति अस्पन्त दुर्वेल थी। काकीरी काण्ड के शहीद भी रामप्रसाद 'विस्मित' ने कोशी की कोठरी में जो अपनी आतमकवा लिखी है, उसमें दिये गए विवरण के धनुसार 'इस समय समिति के सदस्यों भी बड़ी दुर्वेदा थी। चने मित्रना भी कठिन था। सब पर चुछ न कुछ के सदस्यों भी बड़ी दुर्वेदा थी। चने मित्रना भी कठिन था। सब पर चुछ न कुछ 'क खंड हो गया। किसी के पास साबुन कपड़े तक न थे। कुछ पिवार्यी बनकर प्रमें को संस्थां भी बड़ी हर्वेदा थी। 'ऐसी स्थिति से विवस होकर दल ने स्कृती

438 - बन्दी जीवन

डालने का निरुचय किया। इन दिनों ही विदेशों से प्रस्त्र-शस्त्र प्राप्त करने का भी कोई यच्छा सुत्र प्राप्त हो गया था। उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी। इन सब कारणों से लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रेल का खजाना तुटा गया। कुछ लोग डकेती डालना गहित कार्य समक सकते हैं। क्रान्तिकारी भी इसे प्रच्छा नहीं समभते थे, लेकिन देश के कार्य के लिए भी घन की शावश्यकता तो होती ही है। इससे पूर्व दान, चन्दा ग्रादि से घन संग्रह करने का प्रयोग किया जा चका था, जो सर्वया असफल रहा था। धर्य-समस्या सलमाने के लिए सन् 1924 में ही, ग्रयात श्री राचीन्द्र की गिरफ्तारी से कुछ पहले ही जाली नोट बनाने का भी प्रयास कान्तिकारी कर चुके थे। श्री शचीन्द्र ने 'वन्दी जीवन' के तृतीय भाग में एक स्थान पर जाली नोट वनाने के सम्बन्ध में थोडा ग्राभास दिया है किन्त यह . नोट कहाँ, कौन बनाता था, यह विवरण रहस्योद्घाटन के भय से नहीं दिया। जाली नोट बनाने का काम ढाका अनुशीलन समिति की और से पहले ढाका और मैमनसिंह शहर में प्रारम्भ किया गया। दस रुपये ग्रीर सी रुपये के नीट के ब्लाक किसी प्रकार कान्तिकारियों ने बनवा लिए थे। श्री दिनेशचन्द्र लाहिडी, बैलीक्य-नाथ चन्नवर्ती ग्रादि यह कार्य करते थे। इसके वाद बंगाल के सोनारंग गाँव में प्रवोधदास गुप्त और राचीन्द्र चक्रवर्ती यह कार्य करते रहे। इन दोनों की इस श्रपराध में पाँच पाँच वर्ष का कारावास दंड भी मिला। यह जाली नोट इतने पृटि पुर्ण बनते थे कि तुरन्त पकड़ाई मे ग्रा जाते थे। इसीलिए ग्रन्ततः डकैती द्वारा ू धन संचित करने के लिए विवश होना पड़ा। काकोरी में ट्रेन लटने से धन तो मिला, किन्तू सरकार तुरन्त समक गई कि यह डकेती राजनीतिक उद्देश्य से डाली गई है। पहले दो-एक संदेहास्पद व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। ये दुर्भाग्य से इतने कमजोर निकले कि जो कुछ मालूम था, सब पुलिस के सामने उगल दिया। किर तो देशमर में गिरफ्तारियर हुईं। श्री द्याचीन्द्र जो पर्चा बाँटने के जुमें में सजा भुगत रहे थे, वह भी इस केस में घमीट लिये गए। सरकार ने सगभग दस लाख रुपया व्यय करके इस मुकदमे की सावित कर दिया। श्री नचीन्द्र फिर एक बार काला-पानी जा पहुँचे।

सन् 1939-36 में सबीन्द्रवादू काकोरी के झन्य राजयन्दियों के साय गाँप्रम मंत्रिमंडल द्वारा रिहा किये गए। उन्होंने फिर पूर्वानुसार इसाहाबाद के एक पत्र भूमें धपने क्रान्तिकारी कार्यों का विवरण सिसना प्रारम्भ किया। इसके पतिरिक्त भी कुछ लेलादि लिखे जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए । इसके परवात् द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो सरकार ने उनको नजरयन्द कर विया । इन दिनों उनका
स्वास्य बहुत जर्जर हो गया या । इसी प्रस्वस्यता के आधार पर नजरयन्दी ते
उनकी मुक्ति हुई । घर पर रहकर शचीन्द्रवायू चिकित्सा कराने लगे । इसी समय
शी पैलीप्यनाय चक्रकर्ती उनसे बनारस जाकर मिले ग्रीर श्री सुभाप बोस के
नेतृत्व में विद्रोह करने की योजना बताकर श्री शचीन्द्र से उपमें माग लेने को
कहा । शचीन्द्र ने इसे स्वीकार कर विया और परिवार की व्यवस्था करने के लिए
योड़ा समय मागा । वे यह व्यवस्था कर ही रहे थे कि क्षय रोग का ग्राकमण उन
पर हो गया और सन् 1942 में भारत का यह महान् कालिकारी, प्रपनी ग्रांखों
में स्वदेश को स्वाधीनता के सभने वसाए सर्वें के लिए चिरनिद्रा में निमन्न हो
गया । यब उनके शीर्य पुण जीवन की केवल स्मृति-गर शेप रह गई है।